# 

त्तीय खण्ड

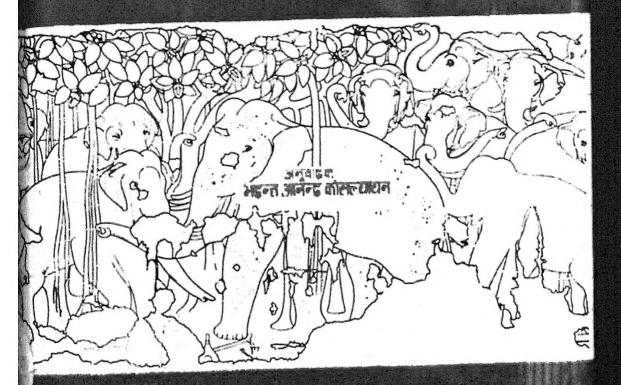



हिन्दी साहित्य सम्मेलन

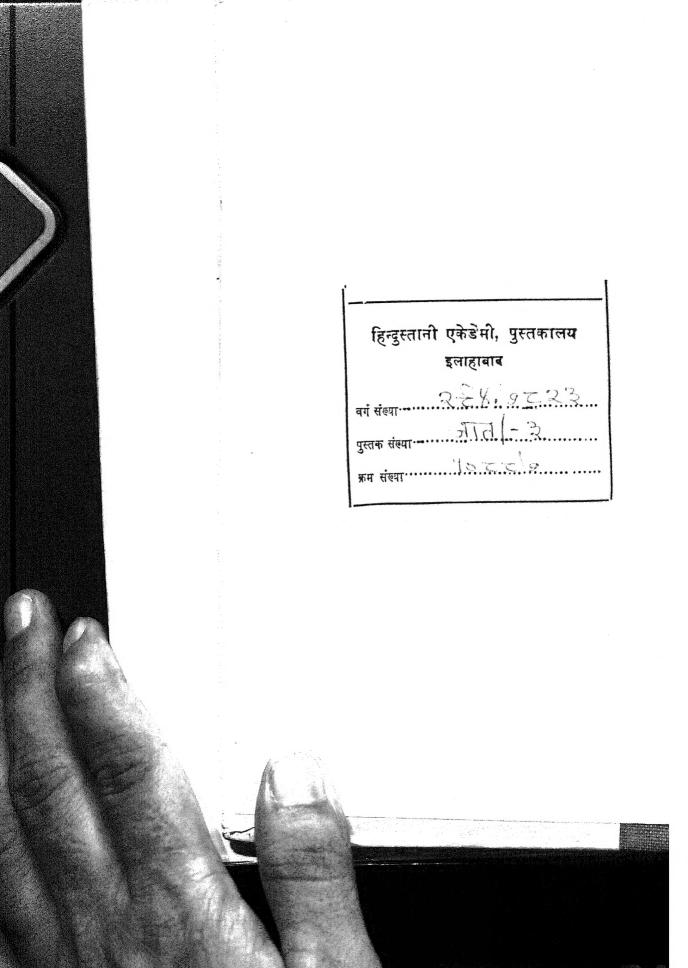

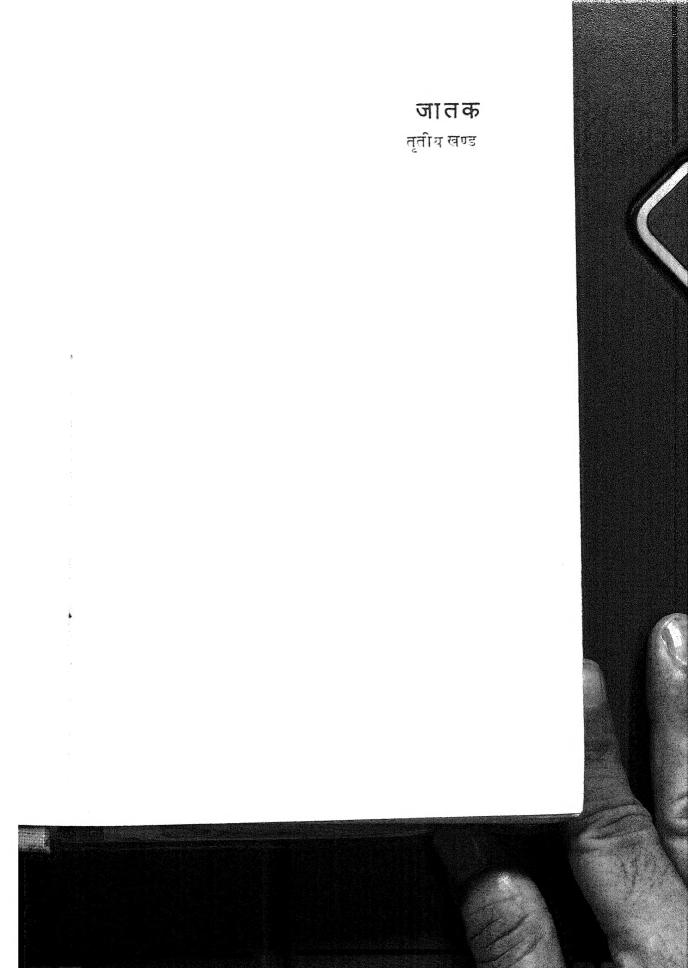

# जा तक

[ तृतीय खण्ड ]

भदन्त आनन्द कौसल्यायन



शकाब्द १८९३ : सन् १९७१ई० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

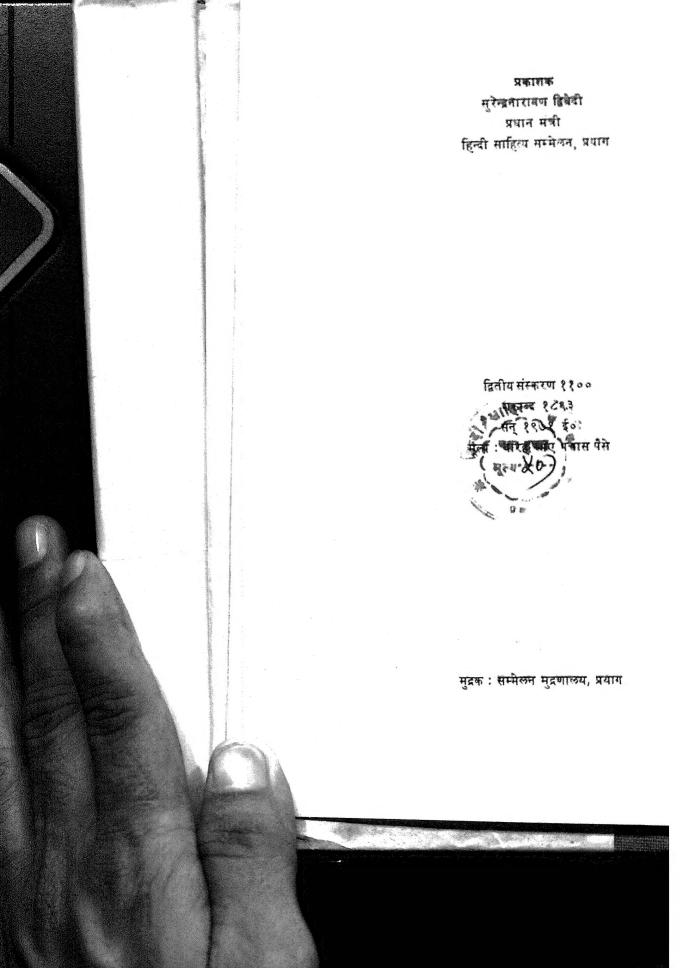

# प्रकाशकीय

जातक कथाएँ विश्व के कथा वाद्यमय की सब से पुरानी कथाएँ है। जातक कथाएँ बुद्धकालीन भारत का एक ऐसा मानचित्र प्रस्तुत करती है, जिसमें भारतीय संस्कृति का लोकपक्ष उजागर होकर मानवताबाद, आध्यात्मवाद, संयम और तितिक्षा की प्रतिष्ठापना करता है। बहुश्रुत, बहुविद् श्री मदन्त आनन्द कौसल्यायन जी बौद्ध साहित्य, पालिभाषा के यशः प्राप्त स्थात मनीषी होने के साथ ही हिन्दी साहित्य के प्रथित साहित्यकार हैं। उनके श्रम और अध्ययन का परिणाम जातक कथाओं का हिन्दी रूपान्तर है जिसे छह मागों में प्रकाशित करने का सौभाग्य सम्मेलन को प्राप्त हुआ है। तृतीय भाग का यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर हम हर्ष का अनुभव करते हैं।

सुरेन्द्रनारायण द्विवेदी प्रधान मन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

#### प्राक्थन

सन् '४२ में जब द्वितीय-खण्ड प्रकाशित हुआ, तो स्वप्न में भी यह घ्यान न था कि द्वितीय और तृतीय खण्ड के बीच इतना अधिक समय गुजर जायगा।

सन् '४२ में ही राष्ट्रमाषा प्रचार समिति (वर्षा) का मन्त्रित्व स्वीकार कर लेने से कुछ तो उघर व्यस्त रहना पड़ा, कुछ अगस्त आन्दोलन और युद्ध-जनित परिस्थिति इस प्रकार के सभी कार्यों में बाधक सिद्ध हुई।

तृतीय-खण्ड में हर तरह से पहले दोनों सण्डों के ही कम को जारी रखा गया है। हाँ, पहले दोनों सण्डों में प्रत्येक गाया के साथ मूल पाली में दी गई किठन शब्दावली और उसके अर्थों का अर्थ मी रहा है। सारी गाया का स्वतन्त्र अनुवाद देने के साथ वह पुनरुक्ति दोव ही नही, निष्प्रयोजन भी लगता था। इस सण्ड में उसे छोड़ दिया। हाँ, यदि कहीं कोई विशेष काम की बात दिखाई दी तो उसे पाद-टिप्पणी में दे दिया है।

प्रथम-खण्ड और दूसरे खण्ड के ढाई-सी जातकों के साथ इस खण्ड में प्रकाशित डेढ़ सी जातक मिलकर कुल चार सी जातक हो जाते हैं। शेष एकसी सैंतालीस जातक उत्तरोत्तर बढ़े हैं। आशा है वे समी तीन खण्डों में समाप्त होंगे।

तृतीय-खण्ड का अधिकांश माई जगदीश काश्यपंजी की महायता से दोहरा लिया गया था। उन्हें घन्यवाद क्या दूँ?

सत्यनारायण कुटीर हि० सा० सम्मेलन ५-३-४६

आनन्द कौसल्यायन



# विषय-सूची

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पृष्ठ                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| तीसरा परिच्छेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| १. सङ्कृप्प वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                              |
| २५१. संकष्प जातक  [राजा रानी को बोधिसत्व की सेवा की उदासीन न रहने के लिए कह इलाके में बगाव गया। उसकी अनुपस्थिति में बोधिसत्व का मन रानी के प्रति विकार-ग्रस्त हो गया।] २५२. तिलमुद्ठ जातक  [आचार्य्य ने बुढ़िया के तिलों की मुद्ठी खा राजकुमार-शिष्य को पिटवाया। राजकुमार ने बड़े आचार्य्य को जान से मरवा डालना चाहा।] २५३. मणिकष्ठ जातक  [नाग तपस्वी से बड़ा स्नेह प्रदिशत करता थ | त दबान<br>राजा की<br>६<br>लेने वाले<br>होने पर |
| ने नाग से मणि की याचना की। तब नाग ने आ<br>नहीं लिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नेका नाम                                       |
| नहा (लवा ।) २५४. कुण्डक कुण्डिक सिन्धव जातक [सिन्धव बछेरा बुद्धिया के घर कुछ भी स्<br>किन्तु गुणज्ञ व्यापारी के यहाँ पहुँच उसने सामाव<br>साने से इनकार किया।]                                                                                                                                                                                                                      | त्य तृष-धास                                    |
| २५५. सुक जातक<br>[तोता माता पिता का कहना न मान बर्जित ह<br>रस पान करने गया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०<br>द्वीप में आम्र-                          |

### で事 २५६. जरूदपान जातक [पानी के लिए थोड़ा खनने पर तो धन की प्राप्ति हुई. किन्तु लोमवश अत्यधिक खनने से विनाश को प्राप्त हुये। २५७. गामणीचण्ड जातक [बोधिसत्व ने अपने प्रज्ञा-बल से बैल, पुत्र, चौर्व, बेस-फोड़, ग्राम के मुलिया, गणिका, तरुणी, मर्प, मृग, तिनिर. देवता, नाग, तपस्वी और ब्राह्मण-विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर दिया। 10 २५८. मन्घाता जातक [चातुर्महाद्वीपों तथा चातुर्महाराजिकों का राज्य करके भी मन्धाता विषयों में अतृप्त ही रहा।] २५९. तिरीटवच्छ जातक [बोधिसत्व ने कुयें में गिरे हुये राजा के प्राणों की रका की। राजा भी कृतज्ञ निकला।] २६०. दूत जातक [मोजन करते हुये राजा की थाली में एक आदमी ने 'दूत', 'दूत' कहते हुए आकर हाथ डाल दिया। राजा ने पूछा--तू किसका दूत है? उत्तर दिया-पेट का।] २ कोसियवर्ग 80 80 २६१. पदुम जातक [तीन सेठ-पुत्रों में से दो ने एक नकटे की झूठी प्रशंसा कर तालाब के कमल लेने चाहे। नकटे ने केवल सच्ची बात कहने वाले को दिये।] २६२. मुदुपाणी जातक 88 [राजा लड़की पर अविश्वास कर उसे पास मुलाता था। एक बार उसने रात को भीगती वर्षा में स्नान करना बाहा तो वह हाथ पकड़े रहा। इतने पर भी लड़की राजा के मान्जे के साथ मागने में सफल हुई।]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २६३. चुनलपलोभन जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वह                |
| ा जो जनवास में स्त्री देशि की देल में पेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| भी बड़ा होने पर स्त्री के फेर में आ ही गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 6              |
| A NAME OF THE PARTY OF THE PART | ५६                |
| २६४. महापणाव जातक<br>[इसकी सारी कथा मुरुचि जातक (४८६) में आयेर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rij               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| २६५. खुरप्प जातक<br>[सौदागर और उसकी पाँच सौ गाड़ियों को जंगल से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार               |
| सोदागर और उसका पाय का जंगल-रक्षक वि<br>कराया। डाकुओं से लड़ना पड़ने पर भी जंगल-रक्षक वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नर्भय             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| रहा।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६२                |
| २६६. बातमा-सिन्धव जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •               |
| (गधी घोडे पर आसक्त था, ।कापु जन पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9113              |
| प्रवृत्त हुआ तो दुलती चलाकर माग गई।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>६५</b><br>>    |
| २६७. कवकट जातक<br>[हथिनी की मधुर वाणी के फेर में केकड़े ने हाथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9141              |
| के कार्च बंदों को निकाल लिया। हाथा न धूटत हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ककङ्              |
| की पीठ पर पैर रख उसका कचूमर निकाल दिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><i>६</i></b> ९ |
| २६८. आरामदूसक जातक<br> बन्दरों ने पौदों को उखाड़ कर उन की जड़ें न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तप-नाप            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| कर पानी सीचा।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                |
| २६९. मुजाता जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| २६९. सुजाता जातनः [सात प्रकार की मार्ग्याओं का वर्णन।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| २७०. उल्कृष जातक [काँवे ने उल्लू को पक्षी-राज बनाने का विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७९                |
| ३. अरण्य वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98                |
| २७१. उदपानदूसक जातक<br>[प्रांगाल आकर जलाशय दूषित कर जाता था।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58.               |
| २७२. ट्याघ जातक<br>[मूर्ल वृक्ष-देवता ने सिह-व्याघ्र को अपने यहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | से मगा            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| दिया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

| २७३. कच्छप जातक                                      | * 4       |
|------------------------------------------------------|-----------|
| [बन्दर ने कछुवे के साथ अनाचार किया।]                 |           |
| ५७० लाल जातक                                         | 64        |
| [मत्स्य-मौस के लोग में कौवे ने रमोइये के हाथो ज      | A TA      |
| गंबाई।]                                              |           |
| १७५. रुचिर जातक                                      | CC        |
| [पूर्व कथा सदृश ही।]                                 |           |
| 404. Brand millar                                    | 64        |
| [कॉलग राज ने इन्द्रप्रस्थ नरेश के पास बाह्मणों को पु | 20        |
| धर्म सीखने के लिए भेजा।]                             |           |
| २७७. रोमक जातक                                       | o 3       |
| [कुटिल जटाधारी तपस्वी को एक दिन कब्नर का म           | 情報        |
| खाने को मिला। उसने रस-लोम से आश्रन पर आने वाले व     | 4         |
| तरों को मार कर खाना चाहा।]                           |           |
|                                                      | 04        |
| [शरारती बन्दर ने एक शान्त भैसे को बहुत तंग किय       | (T)       |
| एक दूसरे प्रचण्ड मैसे ने सींग से उसकी छाती चीर डाली  | Managary. |
| २७९. सतपत्त जातक                                     | 03        |
| [पुत्र ने प्रागाली को जो उसकी पूर्व जन्म की माता     | भी        |
| शत्रु समझा और कठफोड़े को मित्र । ]                   |           |
| २८०. पुटदूसक जातक                                    | 99        |
| [माली जो जो दूने बनाता था, बन्दर उन्हें नष्ट क       | 1         |
| जाते थे।]                                            |           |
| ४. अब्भन्तर वर्ग १                                   | \$        |
| २८१. अब्भन्तर जातक                                   | ę ş       |
| [तोते ने देवी को अन्दर का आम लाकर खिलाया।]           |           |
| २८२. सेय्य जातक १                                    | २०        |
| [महासीलव जातक (५१) की तरह ही।]                       |           |
|                                                      |           |
|                                                      |           |

|                                                                        | १२३      |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                        | . * *    |
| [सूअरों के संगठित दल ने ब्याध्य पर विजय पाई।]                          |          |
|                                                                        | १२९      |
| [मुगँ का मांस लाकर लकड़हारा राजा बना और उ                              | सकी      |
| मार्खा पटरानी बनी।                                                     |          |
|                                                                        | १३५      |
|                                                                        |          |
| [मूअर मणि को मैला करने के लिए ज्यों-ज्यों रगड़                         | •        |
| त्यों-त्यों वह और मी चमकती थी।                                         |          |
| २८६. सालुक जातक                                                        | १३९      |
| मियर को यवाग-मात खिला-खिलाकर पासा जात                                  | ा था     |
| कि कुमारी के विवाह के समय इसका जल-पान होगा।                            |          |
|                                                                        | 686      |
| २८७. लाभगरह जातक<br>[प्राणियों को वस्तुओं की प्राप्ति कैसे होती है?]   |          |
| त्रिपाणिया का वस्तुजा का ना ना                                         | 883      |
| २८८. मन्छुद्दान जातक                                                   | -        |
| २८८. मच्छुद्दान जातक<br>[छोटे माई ने बड़े माई को घोसा देने के लि       | 6 60     |
| हजार कार्षापण की पोटली पानी में डाल दी।]                               |          |
| २८९. नामच्छन्द जातक                                                    | 886      |
| २८९. नामच्छाच जातक<br>[ब्राह्मण के नक्षत्र-ज्ञान पर प्रसन्न हो राजा ने | उसे वर   |
| मौगने के लिए कहा।]                                                     |          |
|                                                                        | 886      |
| २९०. सीलबीमंस जातक<br>[पुरोहित ने शील की परीक्षा करने के लिए सुनार     | के तस्ते |
| पुराहत न शाल का परावा गरे                                              |          |
| से दो दिन एक एक कार्षापण उठाया।]                                       |          |
| <del></del>                                                            | १५१      |
| ५. कुम्भ वर्ग                                                          | 01.0     |
| २९१. भद्रघट जातक                                                       | 848      |
| शिक्र ने पुत्र-प्रेम के वशी-मूत ही उस सब काम                           | નાબા જા  |
| पति करने वाला घड़ा लाकर दिया।]                                         |          |

| २९२. मुपस जातक                                                      | 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [कौबे ने जान पर श्रेलकर 'मुफस्सा' के                                | निए सना हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यहाँ से मत्स्य-मांस लाकर दिया।                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९३. कायविष्यान्य जातक                                              | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [पाण्डु-रोग से पीड़ित ब्राह्मण प्रव्रजित हुज                        | Appearance of the second of th |
| २९४. जम्बुखादक जातक                                                 | 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [गीदड़ ने कीवे की झूठी प्रशंसा कर जाम्<br>उसे निराश होना पड़ा।]     | न लानो चाही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २९५. अन्त जातक                                                      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [जानवरों में सबसे निकृष्ट श्रुगाल, पडि                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निकृष्ट कीवा और वृक्षों में सब से निकृष्ट एर<br>जगह इकट्ठे हो गये।] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९६. समुद्द जासक                                                    | 9.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [कौवा तृष्णा के वशी-मूत हो स्वयं सागर                               | को पी जाने की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इच्छा करता था।]                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९७. कामविलाप जातक                                                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [कथा इन्द्रिय-जातक में आयेगी।]                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९८. उबुम्बर जातक                                                   | 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [दो बानरों ने परस्पर एक दूसरे को ठवने                               | हा प्रयत्न किया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पहला सफल हुआ, दूसरा असफल।]                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९९. कोमायपुत्त जातक                                                | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [तपस्वियों की संगत से बन्दर ध्यामी हो गध                            | πι]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३००. वक जातक                                                        | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [भेड़िये का उपोसथ-व्रत ।]                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      | -   | ***   |
|------|-----|-------|
| चीथा | पोर | च्छ द |

| 0. | विवर    | वगं |
|----|---------|-----|
| ۶. | Indud . |     |

१७२

३०१. चुल्लकालिङ्ग जातक

[कालिज़ और अश्मक-राज के युद्ध में शक ने कालिज़ के विजयी होने की भविष्यवाणी की थी। निन्दिसेन आमात्य के हिम्मत न हारने के कारण अध्मक-राज विजयी हुआ।]

३०२. महाअस्सारोह जातक

808

[प्रत्यन्त देशवासी ने राजा को महा-अक्वारीह समझ उसकी सेवा की। राजा ने महलों में लौट बदला चुकाया।]

३०३. एकराज जातक

\$28

[राजा के मैत्री-बल के अभे चोर-राजा के पशु-बल की हार।] 224

३०४. दहरजातक

[पिता द्वारा नाग-मवन से निर्वासित दहर-बन्धु मेण्डक समझे जाकर अनाहत हुये।]

३०५. सीलबीमंसन जातक

[आचार्य्य ने शिष्यों के शील की परीक्षा करने के लिये उन्हें अपने घर से सबकी आँख बचाकर वस्त्रालंकार आदि लाने के क्रिये कहा।]

३०६. सुजाता जातक

660

[राजा ने माली की लड़की की पटरानी बनाया।]

१९२

३०७. पलास जातक

[बाह्यण ने पलास-निवासी वृक्ष-देवता को अपनी सेवा से प्रसन्न किया।] 284

३०८. जवसकुण जातक

[कठफोड़ ने सिंह के मुँह में फंसी हुई हड्डी निकाली।]

| ३०९. छवक जातक                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [अधार्मिक राजा आचार्य्य को नीचे आसन पर बिठा उससे                                                        |
| (वेद-) मन्त्र सीसता या।]                                                                                |
| ३१०. सम्ह जातक                                                                                          |
| [पुरोहित-पद के लिये भी एक बार परित्यक्त गृहस्थ-जीवन                                                     |
| फिर स्वीकार नहीं किया।]                                                                                 |
| २ पुचिमन्द वर्ग २०३                                                                                     |
| ३११- पुचिमन्द जातक २०३                                                                                  |
| [नीम के वृक्ष ने माबी मय का अनुमान कर सोते हुये चोर<br>को उठाकर भगा दिया।]                              |
| ३१२. कस्सप मन्दिय जातक २०५                                                                              |
| [बोषिसत्व ने पिता को लड़कों का उत्पात सहन करने का<br>उपदेश दिया।]                                       |
| ३१३. सन्तिवादी जातक २०८                                                                                 |
| [जिस राजा ने बोधिसत्व के हाथ-पाँव तथा कान-नाक                                                           |
| कटवा दिये, उसे भी बोधिसत्व ने आशीबाँद दिया।                                                             |
| ३१४. लोहकुम्भी जातक २१२                                                                                 |
| [ब्राह्मण सर्व चतुष्क यज्ञ कराने जाकर अगणित पशु-वात<br>घात कराने जा रहे थे। बोधिसत्व ने उसकी रक्षा की।] |
| ३१५. मंस जातक २१७                                                                                       |
| [शिकारी ने सेठ-पुत्रों को उनकी वाणी की मधुरता के अनुरूप मांस दिया।]                                     |
| ३१६. सस जातक २२०                                                                                        |
| [चन्द्रमा का शशांक नाम क्यों है?]                                                                       |
| ३१७. मतरोवन जातक २२४                                                                                    |
| [बड़े माई के मरने पर बोधिसत्व तनिक भी नहीं रोये।]                                                       |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |

३१८. कणवेर जातक

२२६

[श्यामा ने नगर-कोतवाल को हजार दे डाकू की जान बचाई और उस पर आसक्त होने के कारण उसे अपना स्वामी बनाया। डाकू उसके गहने-कपड़े ले चलता बना।]

३१९. तिसिर जातक

9 7 7

[चिडि़मार फँसाऊ-तीतर की मदद से तीतरों को फँसाता या। तीतर को सन्देह हुआ कि वह पाप का मागी है वा नहीं?]

३२०. सुरुवज जातक

233

[रानी ने राजा से पूछा—यदि वह पर्वत सोने का हो जाय, तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने उत्तर दिया—तू कौन है, कुछ नहीं दूंगा।]

३ कुटिदूसक वर्ग

२३८

३२१. कुटिदूसक जातक

२३८

[बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंसला नोच डाला।]

३२२. दह्म जातक

285

[सरगोश को सन्देह हो गया कि पृथ्वी उलट रही है। सभी अन्ध-विश्वासियों ने उसके अनुकरण में मागना आरम्भ किया।]

३२३. बहादल जातक

284

[ब्राह्मण ने बारह वर्ष के संकोच के बाद राजा से एक छाता और एक जोड़ा जूता भर माँगा।]

३२४, चम्मसाटक जातक

286

[मेढा ब्राह्मण पर चोट करने के लिए पीछे की ओर हटा। ब्राह्मण ने समझा मेरे प्रति गौरव प्रदर्शित कर रहा है।]

| ३२५. गांध जातक                                        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| [दुष्ट तपस्वी घोसे से गोह की भारकर खा                 | जाना      |
| चाहता था।]                                            |           |
| २०६. अक्कार जातन                                      | 343       |
| पुरोहित ने झूठ बोलकर देवताओं से दिब्ध-करकार           | das       |
| ले लिये। उसे लेने के देने पड़ गये।]                   |           |
| ३२७. काकाती जातक                                      | २५६       |
| गिरुड़-राज अपनी प्रिया के जार को स्वय अपने पा         | वो पर     |
| बिठा कर ले जाते और लिबा लाते रहे।                     |           |
| ३०८. असनसोचिय जातक                                    | 244       |
| मार्ट्या भी बाह्यण-तरुण के साथ प्रवाजित ही गई।        | A B M     |
| ने मार्थ्या को मृत-अवस्था में देख कुछ अपन्योस नहीं वि | ह्या । र् |
| ३२९. कालबाहु जातक                                     | 242       |
| [कालबाह बन्दर ने अपनी करतून से म्बय अपना              | सत्कार    |
| गंवाया । ]                                            |           |
| ३३०. सीलबीमंस जातक                                    | 244       |
| [इसके समान दो कथायें पहले आ चुकी है।]                 |           |
| ४. कोकिल वर्ग                                         | 588       |
| इ३१. कोकॉलिक जातक                                     | 246       |
| [बोधिसत्व ने अपनी चातुरी से राजा की व<br>बन्द की।]    | षाञ्चा    |
| ३३२. रथलंट्ठि जातक                                    | २७०       |
| [बिना दूसरे पक्ष की मी बात सुने क्याय करना<br>नहीं।]  | उचित      |
| ३३३. प्रकारीध जातक                                    | २७३       |
| विड पर लटकाई हुई पकी गोह माग गई।]                     |           |
|                                                       |           |

# [ १७ ]

| २७५                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| रूप राजोबाद जातक<br>[राजा के अघामिक होने पर फल अमधुर हो गये, और         |   |
| धार्मिक होने पर दुवारा मधुर।]                                           |   |
| 2(8)                                                                    |   |
| ३३५. जम्बुक जातक   गीवड़ ने हाथी को मारना चाहा। हाथी का पाँव पड़ने      |   |
| ही चूर्ण-विचूर्ण हो गया।]                                               |   |
| 2/0                                                                     |   |
| ३३६. बहाछत्त जातक<br>बिह्यचारी लोहे की गागरों में से घन निकाल उसकी जगह  |   |
| तृण मर कर धन ले गया।]                                                   |   |
| 5/3                                                                     |   |
| ३३७. पीठ जातक<br>[ब्रह्मचारी का आतिथ्य न कर सकने के लिये सेठ ने ब्रह्म- |   |
|                                                                         |   |
| चारी से क्षमा माँगी।] २८६                                               |   |
| ३३८. <b>युस जातक</b> [आचार्यों द्वारा सिखाई गई चार गाथाओं ने राजा की    |   |
|                                                                         |   |
| रक्षा की।]                                                              |   |
| ३३९. बाबेर जातक [बाबेर राष्ट्र में कौवा सौ कार्षापण में और मोर एक हजार  |   |
|                                                                         |   |
| कार्यापण में बिका।]                                                     |   |
|                                                                         |   |
| ३४०. विसरह आतक<br>[सेठ ने धास स्रोद कर मी दान-परम्परा को जारी           | • |
| रखा।]                                                                   |   |
| ५. चूलकुणाल वर्ग                                                        | ţ |
| 264                                                                     | Ę |
| ३४१. किन्नरी जातक<br>[इसकी कथा कुणाल जातक में आयेगी।]                   |   |
| 26                                                                      | 6 |
| ३४२. वानर जातक<br>[मगरमच्छनी ने बन्दर का हृदय मांस खाना चाहा।]          |   |
| मगरमच्छना न बन्दर ना दुनन गार्स राज्य प्र                               |   |



| १४३. कुन्तिना वातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजकुमारों ने लापरवाही से कौब यक्षी के बच्चे मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| डाले। क्रौंच-पक्षी ने उनकी जान ले ली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३४४. अम्ब जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [दुष्ट तपम्बी ने सेठ की लड़कियों में कममें विलवाई<br>कि आम नहीं चुराये हैं।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३४५. गजकुम्म जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [गजकुम्म जन्तु ने, जो सारे दिन बलने पर मी एक ही दो अंगुल बल सकता था, बताया कि यदि जसक मे आम लग जाय और पास में कोई छिड़ न हो तो उसका मरण ही समझो।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इष्ट६. कस्तव जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [पाँच राज-वैद्य केशव तपस्वी को अच्छा न कर सके।<br>उसके विश्वस्त शिष्य ने अलूना पत्तों के साथ सामाक-नीवार-<br>यवागु देकर अच्छा कर लिया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३४७. अयकूट जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [बलि न मिलने से असंतुष्ट यक्ष बोधिसत्व को मारने के<br>लिये आया। इन्द्र ने रक्षा की।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३४८. अरङ्ज जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [पिताने पुत्र को सत्संगति के बारे में उपदेश दिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३४९. सन्धिमेद जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [गीदड़ ने चुगल-स्तोरी कर सिंह और बैल को परस्पा<br>लड़ा दिया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३५०. देवतापञ्ह जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [देवता-प्रश्नाविल उम्मग्ग जातक (५४६) में बायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the state of the s |

## पाँचवाँ परिच्छेद

१. मणिकुण्डल वर्ग

३१६ 388

३५१. मणिकुण्डल जातक

[कोशल-राज ने दुप्ट अमात्य के षड्यन्त्र से काशी-राज को कारागार में डाल दिया। काशी-राज योग-बल से विजयी हुआ।

३५२. सुजात जातक

386

[पुत्र से मरे हुए बैल को तृण खिलाने के आग्रह का नाटक कर पिता के हृदय से पितामह का मृत्यु-शोक दूर किया।

३५३. घोनसाल जातक

320

[वाराणसी नरैश ने आचार्य्य की बात मान कर हजार नरेशों की आँखें निकलवाई। उसकी अपनी आँखें एक यक्ष निकाल ले गया। 328

३५४. उरग जातक

[पुत्र साँप के इसने से मर गया। न पिता रोया, न माता रोई, न भार्या रोई, न बहिन रोई, न दासी रोई। कारण?]

३५५. घत जातक

[दुराचारी अमास्य को देश निकाला दिया गया था। उसने श्र।वस्ती के घंक राजा से मिल राज्य जितवा दिया।]

३५६. कारण्डय जातक

332

[ब्रह्मचारी ने कन्दरा में बड़ी-बड़ी शिलायें फेंकने का नाटक कर आचार्य को यह शिक्षा दी कि सभी को अपने मत का नहीं बनाया जा सकता।

३५७. लटुकिक जातक

334

[हाथी ने अपने अभिमान में चिड़िया की प्रार्थना न सुनी उसके बच्चे को मार ही डाला। चिड़िया ने भी कौवे, मक्खी और मेढक का सहयोग ले हाथी को मार डाला।]



200

| [मां बिललती रह गई. राजा ने निरंपराध अप                                                  | A MIT       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| वर्ष के पुत्र के अंग-अंग कटवा विये।                                                     |             |
| ३५९. सुवण्णमिग जातक                                                                     | 3.4.2       |
| [मृगी ने विनम्न प्रार्थना करके शिकारी के जाल<br>को छड़ाया।]                             | H HI        |
| ३६०. सुसन्धि जातक                                                                       | 380         |
| [गरुड़-राज मुसन्ति को अपने गरुड़-सबन में                                                | उड़ा ले     |
| गया। अग्र-गत्यवं ने मरुकच्छ के व्यापारियों के सार                                       | नोका        |
| पर जा पता लगाया।]                                                                       |             |
| २. वण्णारोह वर्ग                                                                        | 342         |
| ३६१. वण्णारोह जातक                                                                      | <b>३</b> 4२ |
| [गीदड़ ने सिंह और व्याघ्न को परस्पर ल<br>कोशिश की।]                                     | हाने की     |
| ३६२- सीलबीमंस जातक                                                                      | 344         |
| [ब्राह्मण में शील का अधिक महत्व है, वा बहुभुत<br>जांचने के लिए तीन बार कार्यापण उठाये।] | होने का     |
| ३६३. हिरि जातक                                                                          | 340         |
| [पहले आ चुकी है।]                                                                       |             |
| ३६४. खज्जोपनक जातक                                                                      | 244         |
| [महा-उम्मगा जातक में विस्तार से आयेगी।]                                                 |             |
| ३६५. अहिगुण्डिक जातक                                                                    | 244         |
| [कथा पूर्वोक्त सालक जातक में आ गई है।]                                                  |             |
| ३६६. गुम्बिय जातक                                                                       | 325         |
| [जिन्होंने लोभ-वश यज्ञ के रखे हुए विष-मिरि                                              | वत मषु-     |
| पिण्ड खाये उन सब की जान गई।]                                                            |             |
|                                                                                         |             |
|                                                                                         |             |

| ( ( )                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ३६७. सालिय जातक                                                       | ३६३           |
| विद्या ने लड़कों को साँप से कटवा कर , फिर उनकी                        | चिकि-         |
| स्सा कर कुछ कमाना चाहा था। साँप ने वैद्यराज को                        | ही यम-        |
| लोक पहुँचा दिया।]                                                     |               |
| ३६८. तससार जातक                                                       | ३६५           |
| [पूर्व-जातक की तरह ही। इस कथा में लड़कों को                           | मनुष्य-       |
| हत्यारा समझ कर राजा के सामने ले गये।]                                 |               |
| ३६९. मिलविन्वक जातक                                                   | きをゆ           |
| [कथा महामित्तविन्दक जातक में आयेगी।]                                  |               |
| ३७०. पलास जातक                                                        | 358           |
| [वट वृक्ष का पौदा बढ़कर पलास-वृक्ष के विनाश व                         | न कारण        |
| हुआ।]                                                                 |               |
| Sai 1                                                                 |               |
| ३. अड्ढ वर्ग                                                          | ३७२           |
| ३७१. वीचिति जातक                                                      | ३७२           |
| माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकुमार                              | वाराणसी       |
| राजा की हत्या करने से रुक गया।]                                       |               |
| २००० मिरापोतक जातक                                                    | 308           |
| [साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय रे                         | रं प्रेम पैदा |
| हो ही जाता है।]                                                       |               |
| ३७३. मूसिक जातक                                                       | ३७६           |
| (आचार्य्य की चार गायाओं ने राजा की जान                                | बचाई।]        |
| •                                                                     | 見るの           |
| ३७४. चुल्लधनुग्गह जातक<br>[स्त्री ने चोर के हाथ में तलवार दे अपने पति |               |
| स्थान पारक हान न राजनार करार                                          |               |

[मत्स्य-मांस के लोभ के कारण कौबे ने जान गैंवाई।]

364

करवा दी।]

३७५. कपोत जातक

## छठा परिच्छेद

| १. अवारिय वर्ग                                                                    | 166         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ३७६. अवारिय जातक                                                                  | 366         |
| [जिस उपदेश को सुनकर राजा ने लाख की आग                                             | बदनी का     |
| गाँव दिया, उसी उपदेश को सुन कर नाविक ने बोचिसल<br>पीट दिया।]                      |             |
| ३७७. सेतुकेत जातक                                                                 | 345         |
| [क्या वेद-पाठ एकदम निष्फल है?]                                                    |             |
| ३७८. दरीमुख जातक                                                                  | 350         |
| [वैभव की अधिकता में बोधिसत्व ने वालीस वर्ष ।<br>मित्र को याद नहीं किया।]          | तक अपने     |
| ३७९. नेर जातक                                                                     | ¥03         |
| [जहाँ किसी को विशेषता का रूपाक न<br>न रहे।]                                       | हो, वहां    |
| ३८०. आसङ्क जातक                                                                   | 804         |
| [राजा आसक्क कुमारी का नाम बताकर उसे ले                                            | आया ।       |
| ३८१. मिगालोप जातक                                                                 | X68         |
| [पिता की आज्ञा न मान बहुत ऊँचे उड़ने बाला क<br>वात में फंस टुकड़े-टुकड़े हो गया।] | ीय झंझा-    |
| ३८२. सिरिकालकण्णि जातक                                                            | X62         |
| [लक्ष्मी किसके पास रहना पसन्द करती है औ<br>किसके पास?]                            | र दरिव्रता  |
| ३८३. हुक्कुट जातक                                                                 | 266         |
| [मुर्गा बिल्ली के चकमें में नहीं आया।]                                            |             |
| ३८४. धम्मद्भज जातक                                                                | <b>444</b>  |
| ितोंगी कीने ने प्राणिक जब कीनों के अवसे अवसे                                      | de meerde 1 |

| ( ₹₹ )                                                                                                                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ३८५ <b>. नन्विय मिगराज जातक</b> ४२४<br>[नन्दियमृग ने अपने मैत्री बल से समी प्राणियों की<br>रक्षा की।]                    |   |
| २. सेनक वर्ग ४२९                                                                                                         |   |
| ३८६. <b>लरपुत्त जातक</b> ४२९<br>[समी प्राणियों की बोली समझ सकने का मन्त्र।]                                              | • |
| ३८७ <b>. सूची जातक</b> ४३४<br>[बोघिसत्व एक अद्मृत सूई बनाकर अपनी शिल्प चतुराई<br>के बल से लोहार की सुन्दर कन्या ले आये।] |   |
| ३८८. तुष्डिल जातक ४३८<br>[महातुष्डिल ने चुल्लतुष्डिल को मृत्यु से निर्मय रहने का<br>उपदेश दिया।]                         |   |
| ३८९. सुबण्णकक्कटक जातक ४४३<br>केंकड़े ने साँप और कौवे की गरदन दबोच अपने मित्र की<br>जान बचाई।]                           | • |
| ३९०. मब्ह्क जातक                                                                                                         | - |

रहना चाहिये—तभी उसका महाफल होता है।] ३९१. घजविहेठ जातक

[राजा ने एक साधु के दुराचार के कारण सभी साधुओं को राज्य से निकलवा दिया।]

[दान देने से पहले, देते समय और देने के बाद मन प्रसन्न

३९२. भिसपुष्फ जातक

840

[देवकन्या ने श्रमण को पुष्प की गन्ध-चोरी करने पर टोका []

३९३. विघास जातक

840

[सच्चे विघासादि कौन हैं?]

|                                                                                 | *48                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| १९४. बहुक                                                                       | की बार पहला है और बहेर |
| १९४. बहुक<br>[कौवा स्निग्ध पदार्थ साता हुआ<br>सुक्षे तिनके और दाने लाकर भी मोटा | नाता है। क्यों ?       |
| **                                                                              | XXX                    |
| ३९५. काक जातक<br>[कीवे ने मत्स्य-मांस के लोग मे                                 | जान गंबाई।]            |
| सातवाँ परिच्छेद                                                                 |                        |
|                                                                                 | A & &                  |
| १. कुक्कु वर्ग                                                                  | X66                    |
| ३९६. कुक्कु जातक<br>[बोधिसत्व ने राजा को उपमा                                   |                        |
|                                                                                 | XXX                    |
| ३९७. मनोज जातक<br>[घोड़े का मांस लाने वाले सिंह                                 | दीर्घापु नहीं होते।    |
|                                                                                 | YUN                    |
| ३९८. सुतन् जातक<br>[सुतन् अपने बुद्धि-बल से यह                                  | त से जान बचाने में मफल |
| हुआ।]                                                                           | 800                    |
| ३९९. गिज्म जातक<br>[सौ योजन ऊपर से मुर्वार वे                                   | ल सकते बाला गीव पाम का |
| जाल नहीं देख सकता।                                                              |                        |
| ४००. दहभपुष्फ जातक                                                              | *20                    |
| ४००. बब्भयुष्फ आतम् [न्यायी-गीवड ने दो ऊद-बि                                    | लाऊओं के बीच में बन्दर |
| बाँट की।]                                                                       |                        |
|                                                                                 |                        |
|                                                                                 |                        |

# तीसरा परिच्छेद

## १. सङ्कृष्प वर्ग

### २४१. सङ्ख्य जातक

"मङ्कप्परागधोतेन.." यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय एक उद्विग्नचित्त भिक्ष के बारे में कही ।

#### क. वर्त मान कथा

इस श्रावस्ती-वासी तरुण ने बुद्धधर्म में अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रक्रज्या ग्रहण की। एक दिन श्रावस्ती में भिक्षार्थ धूमते हुए, अलङ्कारों से सजी एक स्त्री को देख कर कामुक्ता के वणीभूत हो वह अन्यमनस्क धूमने लगा। उसे आचार्य उपाध्याय आदि ने देख अन्यमनस्कता का कारण पूछा। उन्हें पता लगा कि यह गृहस्थ होना चाहता है। वे बोले—''आयुष्मान! णास्ता रागादि क्लेण से पीड़ितों के क्लेण को दूर कर उन्हें स्रोतापत्ति फल आदि देने हैं। आ तुझे णास्ता के पास ले चर्ने।'' इतना कह ले गए।

णास्ता ने पूछा—''भिकाओ, इस अनिक्छुक भिक्षु को लेकर क्यों आए हो?'' उन्होंने कारण बताया। तब णास्ता ने पूछा—''भिक्षु! क्या तु सचमूच उद्विग्नचित्त है?''

''सचमुच।"

"किस कारण से ?"

उसने कारण बताया।

शास्ता ने कहा— "भिक्षु! इन स्त्रियों ने पूर्व समय में ध्यान-बल से जिन्होंने अपने चित्त-मैल को एक और कर दिया ऐसे पवित्र प्राणियों के मन में भी कामुक्ता पैदा कर दी। तेरे जैसे तुच्छ आदमी तो क्यों उद्विग्न नहीं होंगे जब कि शुद्ध प्राणी भी उद्विग्न हो गए। उक्तम यशस्वी भी बदनाम हो जाते हैं, अशुद्धों का तो क्या कहना ? मुमेरु पर्वत को हिला देने वाली हवा

क्या पुराने पतों के ढेर को नहीं हिलाएगी ? बीपि (वृक्ष) के नीने बैठकर बुद्धत्व प्राप्त करने वाले प्राणी को भी इस कामुक्ता ने हिला दिया था। लेर जैसे को क्यों न चंचल करेगी ?"

इतना कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही :--

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बहादत्त के राज्य करने के समय बोधिनत्व अस्ती करोह धन वाले ऊँचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर नक्षण्ञिला में सब विद्यार्थ सीख बाराणसी लौट कर विवाह किया। माना-पिना के सरने पर उनके मृतक संस्कार करवा हिरण्य की ओर प्यान दिया। जब उनने देखा कि घन तो दिखाई देता है लेकिन जिन्होंने यह घन इकट्ठा किया वे नहीं दिखाई देते तो उसे संवेग हुआ। शरीर से पसीना छूटने लगा।

उसने चिरकाल तक गृहस्थी कर, महादान दे, काम-भोगी को छोड़, आंसू बहाते-बहाते रिश्तेदारों को त्याग, हिसालय मे प्रवेण कर, रमणीं प्रदेश में पर्णशाला बना उञ्छाचरिया में अंगल के कन्द्रमृत कल खाते हुए जीवनयापन किया। थोड़े ही समय में अभिज्ञा और ममापालयां प्राप्त कर, ध्यान-रत रह, चिरकाल तक वहां रहते हुए सोबा—आबादी में जाकर निमक-खटाई का सेवन करूँगा। ऐसा करने से मेरा णरीर भी स्वस्य होगा और धूमना भी हो जायगा। जो मेरे जैसे सदाचारी को भिक्षा देने अथवा अभिवादन आदि करेंगे वे स्वगं जायेंगे।

उसने हिमालय से उतर कम मे नारिका करते हुए, बाराणसी पहुँच, सूर्यास्त के समय निवासस्थान खोजते हुए राजोद्यान देखा। यह सोच कि यह योगाभ्यास के अनुकूल होगा, यहाँ रहूँगा, उसने उद्यान में प्रवेण कर एक वृक्ष की जड़ में बैठ ध्यान-सुख में ही रात बिता दी। अगल दिन शारीरिक कृत्य समाप्त कर, पूर्वाह्म समय जटा, अजिन (वर्म) तथा बहकत धारण कर, भिक्षापात्र ले, शान्त-इन्द्रिय तथा शान्त-मन हो, सुन्दर चान- ढाल से युक्त, युगमात्र देखते हुए, अपने सब तरह के सौन्दर्य से लोगों की

१. घूम फिर कर गिरे फल आखु दग कर खाना।

विशे को स्वैच लेले हुए की तरह, नगर में प्रवेश कर भिक्षा मांगता हुआ, जा के निवास-स्थान पर पहुँचा।

राजा ने महातल्ले पर टहलते समय झरोकों से बोधिसत्व को देख कर सकी चाल-ढाल से ही प्रसन्न हो सोवा यदि शान्त-धमं नाम की कोई कि है तो वह इसके अन्दर अवश्य होगी। उसने एक अमात्य को भेजा—ाओ इस नपस्थी को ले आओ। उसने जाकर प्रणाम किया और भिक्षा- कि कहा—भन्ते ! राजा आपको बुलाता है। बोधिसत्व ने उत्तर स्या—महापुण्य! हमें राजा नहीं पहचानता है। 'तो भन्ते! जब तक मैं । को तब तक यही रहें' कह उसने राजा को खबर दी। राजा बोला—स्मारा कोई दूसरा कुल-विश्वामी तपस्वी नहीं है। जाओ उमे ले जाओ। उसने स्वयं भी खिड़की से हाथ निकाल, प्रणाम कर कहा—भन्ते इधर आएँ। बोधिसत्व अमात्य के हाथ में भिक्षापात्र देकर महातल्ले पर चढ़े।

राजा ने प्रणाम कर बोधिसत्व को अपने आसन पर बिठा अपने लिए नैयार किये गये यवागु-खाद्य-भोज्य परोस कर भोजन कर चुकने पर प्रश्न मुख्य । गंका समाधान से और भी अधिक श्रद्धावान हो, प्रणाम कर पूछा— ''भन्ते, आप कहाँ के निवासी हैं ? कहाँ से आये हैं ?''

"हम हिमालय के वासी हैं। महाराज ! हम हिमालय मे आये हैं।" "किस कारण से ?"

"महाराज ! वर्षाकाल में स्थिर रूप से रहने के लिए जगह होनी चाहिए।"

'तो भन्ते ! राजोद्यान में रहें। तुम्हें चार प्रत्ययों का अभाव न रहेगा। और मुझे स्वर्गकी ओर ले जाने वाला पुण्य मिलेगा।''

राजा ने बोधिसत्व से वचन ले जलपान के अनन्तर बोधिसत्व के ही साथ उद्यान जा, वहाँ पर्णशाला और चंक्रमण-स्थान बनवा, बाकी भी रात और दिन के स्थान बनवाए। िकर प्रबजितों की सभी आवश्यकताएँ दे, 'भन्ते! सुख से रहें' कह उद्यानपाल को देख-भाल के लिए कहा। बोधिसत्व तब से वारह वर्ष तक वहीं रहे।

१. भिक्षु की चारों आवश्यकतायें।

किसी दिन राजा के इसाके में बगायत हुई। उसे लास्त करने के लिए जाने के इच्छुक राजा ने देवी को सम्बोधन कर कहा-"भड़ ! मुले या तृते नगर में पीछे रहना चाहिए।"

''देव! किस कारण कहते हैं?''

"भद्र ! सदाचारी तपस्वी के लिए।"

'देव ! मैं इसमें प्रमाद नहीं करूँगा । अपने आध्ये की सेवा का भार मुझ पर रहा। तुम निक्चिन्त होकर जाओ। 'राजानिकल कर गया। देवी उसी प्रकार से सावधानी से बोधिमत्व की सेवा करती रही। राजा के जाने के बाद से बोधिसत्व नियमित समय पर न जा अपनी मरबी के समय राज-वर जाकर भोजन करते।

एक दिन बोधिसत्व के बहुत देर करने के कारण देवी सब खाद्य भोज्य तैयार कर, नहा कर, अलंकृत हो, छोटी जैय्या बिखवा, बोधिम-व के आगमन की प्रतीक्षा करनी हुई चिकने कपड़े को दीना करके पहन नेट रही । बोधिसत्व भी समय देख भिक्षा-पात्र ने आकाण मार्ग मे आ, वही खिड़की के द्वार पर पहुँचे। उसका बलकन जब्द मुन कर महसा उठन वाली देवी का पीला चिकना वस्त्र सिसक गया। बोधिमस्य ने विपक्षी-आलम्बन दिन्द्रगों को चंचल करके शुभ मान कर देखा।

उसका ध्यान-बल से मान्त हुआ भी जिकार विदारी के मांप की तरह फण उठा कर खड़ा हो गया। दूध वाल बुक्ष को बसूल से छील देने की तरह हुआ। विकार उत्पन्न होने के साथ ही प्यान-बल नष्ट हो गया। इन्द्रियाँ मैली पड़ गई। उसकी दणा ऐसी हो गई जैसी उस कीव की जिसने अपने से अपने पर उखाड़ जिए हों। वह पहले की नरह बैठ कर भोजन भी नहीं कर सका। बिठाने पर भी नहीं बैठा।

देवी ने सब खादा-भोज्य भिक्षा-पात्र में ही डाल दिया। जैसे पहन भोजन करके खिड़की से निकल आकाश मार्ग से जाता था, उस तरह में उस दिन न जा सका। भोजन लेकर बड़ी सीढ़ी से उतर उद्यान गया। देवी भी जान गई कि वह उस पर आसक्त हो गया है। तपस्वी उद्यान पहुँच, भोजन बिना

१. स्त्री के लिये पुरुष तथा पुरुष के लिये स्त्री विपक्षी-आलम्बन है।

ये ही (उसे) चारपाई के नीचे डाल 'देवी के हाथ का मौन्दर्य ऐसा है, वों का सौन्दर्य ऐसा है, कमर के नीचे का हिस्सा ऐसा है, जाँघ ऐसी हैं' दि प्रलाप करता हुआ सप्ताह भर पड़ा रहा। भोजन सड़ गया। उसमें

"महाराज मुझे बीच डाला है।"

राजा ने सोचा—मेरे शत्रुओं ने मुझे हानि पहुँचाने का अवसर न पा इसके मर्मस्थल को आधात पहुँचायें भोच आकर इसे बींध डाला होगा। उसने शरीर को पलट कर विधा-स्थान देखना चाहा। जब उसे विधा-स्थान दिखाई न दिया तो पूछा—"भन्ते! तीर कहाँ लगा है?"

बोधिसत्व ने उत्तर दिया-- "महाराज ! मुझे किसी दूमरे ने नहीं बीधा है। मैंने अपने ही अपने हृदय में तीर मारा है।" इतना कह, उठकर आसन पर बैठ ये गाथायें कहीं—

> सङ्कुप्परागधोतेन वितक्कनिसितेन च, नालङ्कटेन भट्टेन न उसुकारकतेन च।। न कण्णायतमुत्तेन निप मोरूपसेविना, तेतिम्ह हृदये विद्धो सम्बङ्गपरिवाहिना।। आवेधन्त्र न पस्सामि यतो रुहिरमस्सवे, याव अयोनिसो चित्तं सर्य मे दुक्लमाभतं।।

[कामभोग सम्बन्धी सङ्कल्प से रंगे हुए, (उसी) सङ्कल्प (रूपी) पत्थर पर तेज किए हुए, असुन्दर, घृणित, जिसे किसी तीर बनाने वाले ने नहीं बनाया, जो कान के सिरे की तरह नहीं, जो मोर के पंख की तरह नहीं, (ऐसे) सारे शरीर को जलाने बाले (तीर) से मैं बिधा हूं। कहीं बिधा-स्थान नहीं है जिसमें से रुधिर बहे । मैंने अनुचित तौर पर जिल को बढ़ने देकर स्वय दुख (मोल) लिया है ।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन गाथाओं ने राजा को धर्मां पढेल है, राजा को पर्णशाला से बाहर भेज, योगाम्यास कर, नष्ट हुए ध्यान को आपन किया । फिर पर्णशाला में निकल आकाश में ठहर राजा को उपदेल हेने हुए कहा—'महाराज! मैं हिमालय ही जाऊँगा।' राजा बोला—भन्ते. नहीं जा सकते । उसके इस प्रकार याचना करते रहने पर भी 'महाराज! यहां रहने हुए मैं इस गड़बड़ी को प्राप्त हुआ। अब मैं यहां नहीं रह सकतां कह आकाश में ऊपर उठ हिमालय चले गये। वहां आयु भर रह ब्रह्मलोकगामी हुए।

शास्ता ने यह धर्म देशना ला (आर्य) सन्यों को प्रकाजित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों (के प्रकाजन) के अन्त में आसक्त-किल भिज्ञ अहंत हुआ। कुछ श्रोतापन्न हुए, कुछ सक्तदागामी तथा कुछ अनागामी। उस समय राजा आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही था।

## २५२ तिलमुद्धि जातक

"अज्जापि में तं मनसि..." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करने समय एक कोधी के बारे में कहीं।

#### क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु कोशी स्वभाव का था। बहुत अस्थिर-चित्त । थोड़ी-सी बात कहने से भी कोश आ गया; चिढ़ गया; कोप द्वेष तथा गुस्सा प्रकट किया। भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—अयुष्मानों, अमुक भिक्ष कोशी है, अस्थिर-चित्त है, चूल्हे में डाले निमक की तरह तटतटाता धूमता है, इस प्रकार के अकोशी (बुद्ध) शासन में प्रविजत हो गुस्से तक को नहीं रोक सकता है।

## ालमुहि]

शास्तानं मुनातो एक भिन्नुको भेजकर उस भिन्नुको बुलवाकर छा-भिन्नु, क्या तू सचमुच क्रोनी है ? "भन्ते ! सचमुच।" "भिन्नुओ, ाह केवल अभी कोघी नहीं है. यह पहले भी कोघी ही था" कह पूर्व-जन्म ते कथा कही :-

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदल के राज्य करने के समय उसका ब्रह्मदत्तकुमार नाम का पुत्र था। पुराने राजा अपने लड़कों को नगर में प्रसिद्ध आचार्यों के रहते हुए भी जिल्प सीखने के लिए दूर परदेण भेजते थे ताकि उनका मान मर्दन हो जाए, सरदी-गरमी सहते की सामर्थ्य आ जाए तथा लोक-व्यवहार के जाता हो जायें। उस राजा ने भी अपने सोलह वर्ष के पुत्र की बुला उसे एक तल्ले का जूता, पत्तों का छाता और एक हजार कार्षापण दे भेजा—नात ! तक्षणिना जाकर विद्या सीख आ । उसने 'अच्छा' कह माता-पिता को प्रणाम कर विदा ली । चलने-चलते वह तक्षणिला पहुँचा। आचार्य्य का घर पूछकर, आचार्य्य के शिष्यों को पाठ बंचवाकर घर के दरवाजे पर टहलते समय वह पहुंचा । जहाँ आचार्य्य दिखाई दिए उसी जगह मे जूते उतार, छाता बन्द कर आचार्य्य को प्रणाम करके खड़ा हुआ।

आचार्यं ने उसे थका हुआ जान उसका आतिथ्य कराया। राजकुमार भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करके आचार्य्य के पास जा प्रणाम करके खड़ा हुआ । तात ! कहाँ से आया ? पूछने पर 'वाराणसी से' उत्तर दिया ।

''किसका पुत्र है ?''

''वाराणसी राजा का।''

"किस लिए आया है ?"

"णिल्प सीसने के लिए"

"आबार्य्य-भाग (फीस) लाया है वा धर्म-शिष्य<sup>9</sup> बनना चाहता है ?" उसने 'आचार्स्य-भाग लाया हूँ' कह आचार्स्य के चरणों में हजार की

१. बिना फीस चुकाये आचार्य्य की सेवा करके पढ़ने बाले को धर्म अंतेवासिक कहते थे।

थैली रख प्रणाम किया। धर्म-जिष्य दिन में आबार्य का काम करके रात को शिल्प सीखते थे। आबार्य-भाग देने वाले घर में ज्येष्ठ पुत्र की नरह रह कर केवल शिल्प ही सीखते थे। उस आबार्य ने भी योग्य नलव थे राजकुमार को विद्या सिखाना आरम्भ किया।

शिल्प सीखता हुआ कुमार एक दिन आचार्य के साथ नहान गया।
एक बुढ़िया तिलों को साफ कर फैला कर रखवाली करनी हुई बैठी थी।
कुमार ने साफ तिल देख खाने की इच्छा में एक मुद्दी तिल उठा कर खा
लिये। बुढ़िया ने सोचा—यह लोभी है। वह कुछ न बोली। बुप रही।
उसने अगले दिन भी वैसा ही किया। बुढ़िया ने तब भी उसे कुछ न कहा।
कुमार ने तीसरे दिन भी वैसा ही किया। नब बुढ़िया हाच उठाकर रोने
लगी—प्रसिद्ध आचार्य अपने शिष्यों द्वारा मुखे लुटवा रहा है। आचार्य ने
रक कर पूछा—माँ, यह क्या है?

"स्वामी! तुम्हारे शिष्य ने मेरे द्वारा साफ किए गए तिलों की आज एक मुट्ठी खाई, कल भी एक मुट्ठी खाई और परमों भी एक। क्या इस प्रकार खाते हुए मेरे सब तिल नहीं नच्ट कर देगा?"

"माँ, मत रो । तुझे मूल्य दिलवाऊँगा ।"

"स्वामी! मुझे कीमत नहीं चाहिये। इस कुमार को ऐसी जिला दें कि यह फिर ऐसा न करे।"

'तो अम्मा! देख' कह आचार्य्य ने दो लड़कों से उस राजकुमार को पकड़वा कर बांस की छड़ी ले तीन बार पीठ पर मारी—फिर ऐसा न करना। कुमार ने कोधित हो लाल आँखों कर आचार्य्य को सिर से पैर तक देखा। आचार्य्य जान गया कि उसने कोध भरी आँख से देखा है।

कुमार ने सोचा, विद्या समाप्त कर निमन्त्रण देकर मार डालूंगा। उसने आचार्य्य की करतूत मन में रख जाते समय आचार्य्य को प्रणाम कर स्नेही की तरह कहा—आचार्य्य, मैं वाराणसी पहुंच कर राज्य प्राप्त करने पर तुम्हें बुलवा भेजूंगा। तुम (अवश्य) आना। इस प्रकार प्रतिज्ञा करा चला गया। उसने वाराणसी जा माता-पिता को प्रणाम कर शिल्प दिखाया। राजा ने 'जीते-जी मैंने पुत्र को देख लिया, अब जीते-जी इसे राज्यश्री सौप दूं' सोच पुत्र को राज्य दे दिया।

उसने राज्यश्री का उपभोग करते हुए, आचायां की करतून याद कर ोधित हो, सोचा—उसे मरवाऊँगा और आचार्य्य को बुलाने के लिए दूत जा। तरुण अवस्था रहते उसे समझा न सकूँगा, सोच आचार्य नहीं गया। |ध्यम अवस्था होने पर अब उसे समझा सकूँगा सोच, आचार्य्य ने जाकर ाजद्वार पर सड़े हो कहलवाया—तक्षणिला का आचार्य आया है। राजा ने तंतुष्ट हो, ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपने पास आया देख, क्रोधित हो, लाल आंखे निकाल, अमात्यों को सम्बोधित कर कहा-भी, जिस स्थान पर आचार्य ने मुझे चोट पहुँचाई थी वह आज भी दुखता है। आचार्य सिर पर मृत्यु लेकर मरने के लियं आया है। आज यह जीता नहीं रहेगा। इतना कह पहली दो गाथाएँ कहीं :--

अज्जापि मेतं मनिस यं मंत्वं तिलमुद्विया, बाहाय म गहेत्वान लद्विया अन्ताळीय नन् जीविते न रमसि येनासि बाह्यणागतो, यं मं बाहा गहेरवान तिवलत्तुं अन्ताळिय॥

[आज भी वह बात मेरे मन में है, जो तूने मुझे तिल की मुद्री (ले लेन) के लिए बाहों से पकड़ कर लाठी से पीटा था। निण्नय से ब्राह्मण ! तुझे जीना अच्छा नहीं लगता, जो तूने मुझे बाहों से पकड़ कर तीन बार पीटा था और अब (मेरे बुलाने में यहाँ) चला आया है।]

इस प्रकार उसे मृत्यु-भय दिस्ताते हुए कहा । उसे मृत आचार्य्य ने तीसरी गाथा कही:-

अरियो अनरियं कुडबानं यो दण्डेन निसेधति, सासनत्यं न तं वेरं इति नं पण्डिता विदु॥

जो आर्य अनार्य्य-कर्म करने वाले का अनुशासन करने के लिए उसे दण्ड से दण्डित करता है। पण्डित-जन उस (आर्थ) के उस (कर्म) को वैर नहीं कहते।]

आर्यं का मतलब है श्रेष्ठ । आर्य चार प्रकार का होता है-आचार-आर्य दर्गन-आयं, लिग-आयं तथा पटिवेध-आयं। मनुष्य हो अथवा पशु हो



जिसका आवरण श्रेट्ठ है वह आवार-आयं है। कहा भी गण है — अरियं बत्तिस बक्कक्क ! यो बढमपचायित, चजामि ते तं भत्तारं गण्डवुभी यथासुखा।।

हि वनकात ! यह जो त वयोवृद्धों का आदर करता है, यह तेरा आयं बरताव है। मैं तेरे भर्तार को छोड़ता हैं। दोनों यथा मुख आओ। ।

रूप से वा मन प्रसन्न करने वाले दर्जनीय बिहार में युक्त दर्जन बार्व है। कहा भी गया है:—

> अरियावकासोसि पसन्ननेलो मञ्जे भवं परवजितो कुलस्हाः कथन्नु वित्तानि पहास भोगे परवज्जि निक्सम्म घरा सपञ्जा

[हे प्रसन्न नेत्र ! आप आर्थ प्रतीत होते हैं। ऐसा त्यता है कि आप (श्रेष्ठ) कुल से प्रज्ञजित हुए हैं। हे प्रज्ञाबान् ! काम-भोग और धन छोड़ कर आप कैसे घर से निकल कर प्रज्ञजित हुये हैं ?]

ओढ़ना पहनना चिह्न स्वरूप घारण कर श्रमण की तरह होकर श्रमने वाला दुश्शील भी लिंग-आर्थ है। इसी के लिए कहा है :---

> छदनं कत्वान सुब्बतानं पक्लन्दी कुलदूसको पगडभो, मायावी असङ्ग्रतो पलापो पतिरूपेन वरं स मग्गवूसी॥

[सु-व्रतों के वस्त्र पहनकर कुल-बूपक, प्रगल्भ निकला । असंवत, मायावी, बेकार सबको दूषित करता हुआ उल्टा आवश्य करता है।]

बुद्ध आदि परिवेध ( जान) आये हैं। कहा गया है :-बुद्ध, प्रश्येक बुद्ध तथा बुद्ध-श्रावक आयें कहलाते हैं। चारों प्रकार के आयों में यहाँ आचार-आयों से ही मतलब है।

इस प्रकार समझाते हुए आवार्य ने कहा—"इसलिये महाराज नुजे भी इस प्रकार समझ, इस तरह के व्यक्ति से वैर नहीं करना चाहिये। महा-राज ! यदि मैंने तुम्हें इस तरह की शिक्षा न दो होती तो ज्यों-ज्यों समय गुजरता, तुम पूए, मट्ठी आदि तथा फलाफल चुराते हुए चौर-कर्म के प्रति आसक्त हो, कम से संन्ध लगाना, रास्ता मारना तथा ग्रामधान आदि करते। (फिर) राजापराधी चौर समझे जाकर माल सहित राजा के सम्मुख ले जाए जाते। राजा कहता—जाओ इसे इसके अपराध के अनुसार दण्ड दो। तब तुम राज-दण्ड-भय को प्राप्त होते। तुम्हें इस प्रकार की सम्पत्ति कहाँ से मिलती? वया मेरे ही कारण तुम्हें इस प्रकार का ऐश्वर्य नहीं मिला?"

उसे घेर कर खड़े अमात्य भी उसकी बात मुन, कहने लगे—देव ! नुम्हें यह जो ऐश्वयं मिला है, नुम्हारे आचार्य से ही मिला है। उस समय राजा ने आचार्य के गुणों का ख्याल कर कहा—आचार्य ! सब राज्य ऐश्वयं आपको देता हैं। राज्य स्वीकार करें। आचार्य ने अस्वीकृत किया— मुझे राज्य की जरूरत नहीं।

राजा ने तक्षणिला भेज, आचार्य के स्त्री-बच्चों को मँगवा, बहुत ऐश्वर्य दे तथा उसे ही पुरोहित बना, पिता के स्थान पर स्थापित किया। फिर उसी के उपदेशानुसार आचरण कर, दानादि पुण्य कर्म कर, स्वर्ग-परायण हुआ।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला (आर्य) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर क्रोधी भिक्षु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। बहुत श्रीतापन्न सकृदागामी तथा अनागामी हुए। उस समय राजा कोधी भिक्षु था। आचार्य तो मैं ही था।

# २५३. मणिकण्ठ जातक

"ममन्नपानं....." यह शास्ता ने आळिव के पास अग्राळव चैत्य में विहार करते समय कुटिकार शिक्षापद के बारे में कहीं:—

#### क. बतंमान कथा

आळवकवासी भिश्न कृटि बनाने के समय 'आदमी है, आदमियो ही सहायता दें' कहते हुए, मांगते बहुत याचना करने पूमने थे। मन्दर माँगने से बबरा कर, याचना से बबरा कर, भिलाओं की देख, उदिग्त भी होते, त्रसित भी होते तथा भाग भी जाते।

आयुष्मान् महाकाण्यप ने बाळवि में प्रविष्ट हो भिकारन बारम्भ किया। आदमियों ने स्थविर को देख कर भी वैसाही ब्यवहार किया। उन्होंने भिक्षाटन से लौट, भिज्ञों की आमन्त्रित कर पूछा- 'आयरणानी ' पहले इस आळवि में भिक्षा मुलभ बी। अब वर्षो दुर्लभ हो गई है 🧨 कारण जान, उन्होंने भगवान के आळवि में आकर अग्राळव-बैंग्व में रहते समय भगवान् के पास जाकर यह बात कही । शास्ता ने इस सम्बन्ध में सभी भिक्षुओं को इकट्ठा करवा, आळवकवानी भिक्षुओं को पूछा-भिक्षुओं । गरा तुम सचमुच माँग-माँग कर कुटी बनवाते हो ? "भन्ते ! सचमुच" कहने पर भगवान् ने उन भिक्षुओं की निन्दा की। "भिक्षुओं ! मान रस्नां मे परिपूर्ण नाग-भवन में रहने वाले नागों को भी पाचना अधियकर होती है। मनुष्यों की तो बात ही क्या ? उन्हें तो एक कार्यापण पैदा करना नेना ही होता है जैसा पत्थर से मांस उसाइना।" इतना कह भगवान ने पूर्व-अन्म को कथा कही:-

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में राजा बहादल के राज्य करने के लगय बोधि-सत्व महाधनवान् बाह्मण-कुल में पैदा हुआ । उसके इधर-उधर दौड़ने नगने पर, एक दूसरा भी पुण्यवान् प्राणी उसकी भाता की कील में आया। वे दोनों भाई बड़े होकर माता-पिता की मृत्यू ने बैराग्व-प्राप्त हो, ऋषि-प्रश्न-ज्या के अनुसार प्रवृज्ञित हो, गंगा-तट पर पर्णजाला बना, रहने लगे। ज्येष्ठ भाई की पर्णशाला गंगा के ऊपर की तरफ थी, होटे भाई की नीचे की तरफ।

एक दिन मणिकण्ठ नाम का नाग राजा (अपने) भवन से निकल गंगा



पहुँच, प्रणाम करके एक ओर बैठा । वे दोनों परस्पर कुणल-श्रेम पूछ कर एक दूसरे के विश्वासी हो गये । अकेले न रह सकते थे । मिणकण्ठ नित्य किनिष्ठ तपस्वी के पास आता, बैठ कर बातचीत करता; और जाते समय तपस्वी के प्रति स्नेह होने के कारण अपना रूप छोड़ कर फण से तपस्वी को घेरते हुए लिपट कर उसके सिर पर बड़ा-सा फण निकाल, थोड़ी देर विश्राम करता । फिर स्नेह त्याग, णरीर को लपेट कर तपस्वी को प्रणाम करता और अपने भवन को चला जाता । तपस्वी उसके भय में कुण हो गया । सूख गया । दुवंण हो गया । पाण्डुवण हो गया । धमनियाँ गात्र से जा लगीं ।

वह एक दिन भाई के पास गया। उसने उसे पूछा—क्या कारण है तू कृण हो गया है ? सूख गया है ? दुवंणं हो गया है ? पाण्डुवर्ण हो गया है ? धमनियाँ गात्र से जा लगी हैं ? उसने उसे वह हाल कहा। भाई ने पूछा—तू उस नाग का आना पसन्द करता है वा नहीं करता है ?

''नहीं चाहता हूँ।"

''वह नागराज जब नेरे पास आता है तो क्या गहना पहन कर आता है?''

"मणि रत्न।"

''तो तू उस नागराज के तेरे पास आकर बैठने से भी पहले 'मुझे मणि दे' माँगना । वह नाग तुझे फन से बिना लपेटे ही चला जाएगा। दूसरे दिन आश्रम-द्वार पर खड़े होकर उसके आते ही आते माँगना । तीसरे दिन गंगा के किनारे खड़े हो, उसके पानी में निकलते ही माँगना । इस प्रकार वह फिर तेरे पास न आएगा।''

तपस्वी ने सुनकर 'अच्छा' कहा और अपनी पर्णकुटी में चला गया। दूसरे दिन नागराज के आकर खड़े होते ही उसने याचना की—यह अपने पहनने की मिण मुझे दे। वह बिना बैठे ही भाग गया। दूसरे दिन उसने आश्रम-द्वार पर ही खड़े हो उसके आते ही कहा—कल भी मुझे मिणरत नहीं दिया। आज तो मिलना ही चाहिये। नाग बिना आश्रम में घुसे ही भाग गया। तीसरे दिन उसके पानी से निकलने ही पर कहा—आज मुझे माँगते-माँगते तीसरा दिन हो गया है। आज मुझे यह मिणरतन दें। नागराज ने पानी में खड़े ही खड़े तपस्वी का निषेध करते हुए दो गाथाएँ कहीं:—

ममझपानं विपुलं उद्घारं उप्पन्जतीमस्स मणिस्स हेतु, तं ते न दरसं अतियाचकोसि न चापि ते अस्समं आगिमस्यं ॥ मुसु यथा सक्तरधोतपाणि तासेसि मं सेलं याचमानो, तं ते न दरसं अतियाचकोसि न चापि ते अस्समं आगिमस्सं ॥

[इस मणि के कारण मुझे बहुत अन्न-पान की प्राप्ति होती है। तु अति-याचक है। मैं यह तुझे न दूगा। और मैं तेरे आश्रम में भी नहीं आऊँगा।

जैसे कोई तरुण पत्थर पर तेज की हुई तलबार लेकर किसी को दरावे उसी तरह तू मुझे यह मणि माँग कर त्रास देता है। तू अति-पालक है। मैं यह तुझे न दूंगा। और मैं नेरे आश्रम में भी नहीं आऊंगा |

ऐसा कह कर वह नाग-राजा पानी में डुबकी मार अपने नाग-भवन

पहुँच फिर वापिस नहीं आया।

वह तपस्वी उस दर्भनीय नागराज के न देखने से पहले से भी अधिक क्षण, रूखा, दुर्वण तथा पाण्ड रंग का हो गया और उसकी धमनी मान को जा लगी। ज्येष्ठ तपस्वी ने छोटे भाई का हाल-चाल जानने के लिए उसके पास आकर देखा कि वह पहले से भी अधिक पाण्ड-रोग का रोगी है। वयों तू पहले से भी अधिक पाण्ड-रोगी हो गया? उत्तर मिला—उम दर्जनीय नागराज को न देख सकने से। यह तपस्वी नागराज के बिना भी नहीं रह सकता सोच, तीसरी गाथा कही:—

न तं याचे यस्त पियं जिनिते वेस्तो होति अतियाचनाय, नागो मांग याचितो ब्राह्मणेन अवस्तनंयेव तदण्डागमा ॥

[जो (चीज) मालूम हो कि किसी की प्रिय है, वह उसमे न कांगे। अतियाचना करने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। ब्राह्मण के द्वारा मणि मांगी जाने पर नाग लुप्त हो हो गया। इतना कह और अब इसके बाद चिता मत करना समझा, बड़ा भाई पने आश्रम गया। आगे चलकर वे दोनों भाई अभिज्ञा तथा ममापत्तियां पत कर बह्म-लोक गामी हुए।

शास्ता ने 'भिक्षुओ, इस प्रकार सात रत्नों से पूर्ण नाग-भवन में रहने ति नागों को भी याचना अप्रिय होती है, मनुष्यों की तो बात ही क्या ?' र्मा-देशना लाकर जातक का मेल बैठाया।

उस समय छोटा भाई आनन्द था, ज्येष्ठ भाई तो मैं ही था।

# २५४. कुण्डककुच्छि सिन्धव जातक

"भुत्वा तिणपरिघासं.....", यह णास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र स्थविर के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक समय सम्यक् सम्बुद्ध के श्रावस्ती में वर्णावास के बाद चारिका करके लौटने पर मनुष्यों ने बुद्ध-प्रमुख भिक्ष-संघ को अतिथि सत्कार करने की नीयत से दान दिया। उन्होंने विहार में एक धर्म-घोष भिक्ष को नियुक्त किया। वह, आकर जितने भिक्ष माँगता उसे उतने ही चुन कर देता।

एक दरिद्र बृद्धा ने एक ही भिक्षु के लिए खाद्य-सामग्री तैयार कर उन मनुष्यों की भिक्षु चुन-चुन कर दिये जाने पर दिन चढ़े धर्म-घोषक भिक्षु के पास जाकर कहा—मुझे एक भिक्षु दें। उसने उत्तर दिया—मैं ने सभी भिक्षु चुनकर दे दिये। सारिपुत्र स्थविर ही विहार में हैं। तू उन्हें दान दे।

१. वह भिक्षु जो धर्मोपदेश की घोषणा किया करता था।

उसने प्रसन्न चिल में 'अण्हां कहा और जेतवन के द्वार-कोडे पर साड़ी हो, स्थावर के आने के समय उन्हें प्रणाम कर, हाल में पाल ले. पर जाकर बिठाया। एक बुढिया ने प्रमंसनापनि को घर में बिठा रखा है, यह सात सहुत से श्रद्धावान् परिवारों ने सुनी। उन में में कोसल नरेश प्रमेनजित ने सुना तो उसने वस्त्र, एक घैली में हजार कार्यापण और भोजन भरे बलंन भेज दिये और कहला भेजा कि हमारे आव्यं को भोजन प्रशंसने समय यह वस्त्र पहने और यह कार्यापण सर्वं करे। वैसे राजा ने, उसी तरह अनाय-पिण्डक ने, छोटे अनायपिण्डक ने नया महान् उपाधिका बिलाखा ने भी भेजे। दूसरे परिवारों ने भी अपनी-अपनी सामर्थं के अनुसार एक भी, दो सौ कार्यापण करके भेजे। इस प्रकार एक ही दिन में उस युदिया को एक लाख (कार्यापण) मिले। स्थितर उसका दिया युवाय ही थी, उसका बनाया साज्जक ही सा तथा उसके बनाये भात ही का भोजन कर दानानुनीदन के अनन्तर उसे स्रोतापत्ति फल में प्रनिध्टित कर विहार को ही लोट गये।

धर्म-सभा में भिक्षुओं ने स्थविर की प्रशंसा करनी आरम्भ की — आयु-दमानो, धर्मसेनापति ने बुढ़िया को दरिव्रता में छड़ा दिया। वह उनका सहारा हो गये। उन्हों ने उनका दिया हुआ भोजन बिना मन मैला किये ही साथा।

शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ. बँठै क्या बान-कीन कर रहे हो ? 'अमुक बात-तीत' कहने पर शास्ता ने कहा—भिक्षुओ, न केवल अभी सारि-पुत्र इस बुढ़िया के सहायक हुए हैं, न केवल अभी उसका दिया भोजन बिना मन मैला किये साया है किन्तु पहले भी साया ही है। इनना कह पूर्व अन्म की कथा कही :—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में राजा बहादल के राज्य करने के समय बोधिसत्व उत्तरापथ में बनियों के कुल में पैदा हुये। उत्तरापथ अनपद के पाँच सौ घोड़ों के व्यापारी घोड़े लाकर वाराणसी में बेचते थे। एक दूसरा भी घोड़ों का व्यापारी पाँच सौ घोड़े लेकर वाराणसी के रास्ते पर हो लिया। मार्ग में वाराणसी के आस-पास ही एक निगम था। पहले वहाँ एक महा

भनवान् सेठ रहना था। उसका बड़ा भारी मकान था, लेकिन उसका कुल कम में नाण की प्राप्त हो गया था। एक बूढ़ी स्त्री बच गई थी। वह उस मकान में रहती थी।

उस उच्च व्यापारी ने नगर में पहुँच 'किराया दूँगा' करके उस घर में निवास-स्थान ग्रहण कर घोड़ों को एक ओर रखा। उसी दिन उसकी एक श्रेष्ठ घोड़ी ने बच्चा जना। वह दो दिन रह राजा को देखने के लिए घोड़े ले चल दिया।

बूढ़ी ने घर का किराया गाँगा। वह बोला—अच्छा गाँ, देता हूँ। बुढ़िया ने कहा—इस बछेरे को भी किराये में से काटकर दे दे। व्यापारी देकर चला गया। बुढ़िया उस बछेरे को पुत्रवत् स्नेह करते हुए जला-भात, जृठन तथा घास खिलाकर पालने लगी।

आगे चलकर पाँच सी घोड़ों को साथ ले आते हुए बोधिसत्व ने आकर उसी घर में डेरा डाला। कुण्डकस्वादक सिन्धव बछेरे के निवास स्थान की गन्ध सूँच कर एक भी घोड़ा घर में प्रवेश नहीं कर सका। तब बोधिसत्व ने वृद्धा से पूछा—अम्म ! इस घर में कोई घोड़ा भी है ?

"तात ! इस घर में और तो कोई नहीं, एक बछेरा जिसे मैं पुत्र के समान पालती हूँ रहता है।"

"अम्म ! वह कहाँ है ?"

"तात! वह चरने गया है।"

"अम्म ! वह कब आयगा ?"

"तात! दिन रहते ही आयगा।"

बोधिसत्व उसके आने की प्रतीक्षा में घोड़ों को बाहर ही रख कर

बोधिसत्व ने कुण्डक-कुण्डिक-सिन्धव बछेरे को देख सुलक्षणों से उसे अमूल्य जान बुढ़िया से खरीद लेने की बात सोची। बछेरा घर में प्रविष्ट हो अपनी जगह पर ही ठहरा। उसी क्षण वे घोड़े भी प्रविष्ट हो सके। बोधिसत्व ने दो-तीन दिन ठहर घोड़ों को आराम दे, चलते समय वृद्धा से कहा—अम्म! मूल्य लेकर इस बछेरे को मुझे दे दे।

"तात ! क्या कहते हो, कहीं पुत्र बेचने वाले भी होते हैं ?"





"अम्म! तृष्टमे क्या किला कर पालती है ?

"तात! भात की कल्जी, भात का खुरचन और जुटी पान जिला, धान की भूसी का यवागु पिलाकर पालती हूँ।"

"अम्म ! मैं इसे पाकर सरम भीवन कराऊँवा, रहने के स्थान पर

कपड़े का चँदवा तनदा, नीचे वस्त्र विख्वा कर उस पर रख्या ।"

"तात ! ऐसा प्रबन्ध होने पर मेरा पुत्र नुख अनुभव करे, उसे ने कर जा।"

तब बोधिसत्व ने बछिर के चार पैर, पृंद्ध और मृंह प्रत्येक की कीमन एक-एक सहस्र मान कर छ सहस्र की बैली रख बूढ़ी को नए बस्च पहला, सजा कर सिंधव बछिर के सामने खड़ा किया। उसने आंखें खोल मां को देख आंसू गिराये। बुढ़िया ने उसकी पीठ पर हाब फेर कर कहा—नाल! मैंने अपना पाल-पोसने का खबं पा लिया, तूजा। बह गया।

बोधिसत्त्र ने दूसरे दिन बछेरे के लिए सरल भोजन नैयार कर सोचा—आज इसकी परीक्षा करूँगा कि यह जपना चल पहचानता है अववा नहीं? इसलिए नाद में काना—पवागु डाल कर दिलवाया। बछेरे ने सोचा—मैं इस भोजन को नहीं खाऊँगा। उसने उस यबागु को पाने की इच्छा नहीं की। बोधिसत्त्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पहली गांचा कही:—

भुत्वा तिणपरिघासं, भुत्वा आचामकुष्टकं। एतं ते भोजनं आसि, कस्मादानि न भुञ्जिति॥

[हे बछेरे ! तू जूठी घास लाने वाला है, वावल की कनी लाने वाला है। यह तेरा भोजन है। अब इसे क्यों नहीं लाता है ? ]

इसे मुन सिन्थव बछेरे ने दूसरी दो गावाएँ कहीं :-

यत्य पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । पहू तत्य महाज्ञह्ये, अपि आचामकुष्डकं ॥ त्वञ्च को मं पजानासि, यादिसायं हयुत्तमो । जानन्तो जानमागम्म, न ते भक्कामि कुण्डकं ॥

[हे महाब्रह्म ! जिस स्थान में लोग जाति या गुण नहीं जानते उस स्थान में चाबल का पसावन ही बहुत है । किन्तु मैं कैसा उत्तम घोड़ा हूँ यह म तो जानते हो । अपना बल जानता हुआ में तुम जैसे जानकार के साथ ाया हूँ; इसलिए मैं यह भोजन नहीं करूँगा ।]

बोधिसत्त्र ने यह मुन कर कहा—अण्वराज ! मैंने तुम्हारी परीक्षा के नए ही ऐसा किया है। कोच मन करें। इस प्रकार उसे आण्वासन दे, जिल्हा भोजन करा, राजदरबार में ले जाकर पाँच सौ घोड़ों को एक तरफ वहा करा, दूसरी तरफ चित्रित कनात घिरवा, नीचे वस्त्र बिछवा, ऊपर हपड़े का चन्दवा तनवा सिन्धव बछेरे को उसमें रखा।

राजा ने, आकर घोड़ों को देखते हुए कहा—इस घोड़े को अलग

स्यों रखा है ?

"महाराज ! यह सिन्धव घोड़ा सब घोड़ों की चुंगी चुका देगा।"
"भो, क्या यह घोड़ा अच्छा है ?"

"हाँ महाराज!"

"तो इसकी चाल देख्ँगा।"

बोधिसत्व ने उस घोड़े को तैयार कर, उस पर चढ़, 'देखें महाराज' कह, मनुष्यों को हटा, राजांगण में चलाया। सारा राजांगण घोड़ों की एक पंक्ति में घरा-सा हो गया। फिर बोधिसत्व ने 'महाराज! उसका वेग देखें' कह घोड़े को छोड़ा। उसे एक व्यक्ति ने भी नहीं देखा। फिर घोड़े के पेट पर लाल वस्त्र लपेट कर छोड़ा। लोगों ने केवल एक वस्त्र ही देखा। तब उसे नगर के अन्दर एक उद्यान-भूमि में, एक पोखरी के पानी पर दौड़ाया। पानी पर दौड़ते हुए घोड़े के खुर का अगला भाग भी पानी से नहीं भीगा। दूसरी बार कमल के पत्तों पर दौड़ाया। किन्तु एक पत्ता भी पानी में नहीं डूबा। इस प्रकार उसकी चाल दिखा, उतर, ताली बजा हथेली पसारी। घोड़ा आगे बढ़, चारों पैर इकट्ठे कर, हथेली पर जा खड़ा हुआ।

तब बोधिसत्व ने कहा—महाराज ! इस बखेरे की सब प्रकार की चाल दिखाने के लिए समुद्र पर्य्यन्त (भूमि) भी काफी नहीं । राजा ने सन्तुष्ट हो, बोधिसत्व को आधा राज्य दे दिया । सिन्धव बछेरे को भी अभिनय कर मंगल अथव बनाया । वह बछेरा राजा का प्रिय और मनोज्ञ हुआ ।

उसका सत्कार भी बहुत हुआ। उसका रहने का स्थान भी राजा के निवासस्थान के समान अलंकृत सजा-सजाया हो गया। चार प्रकार की सुगन्धि से भूमि का लेप कराया गया। मुगन्धित मालाएँ लटकाई गई। उपर मुवर्ण तारों से खिनत चँदवा तना हुआ था। बारो तरफ में विधित कतात से घेर दिया गया। नित्य मुगन्धित तेल का प्रशीप अल्ले लगा। उमके पेशाब-पाखाने के स्थान पर मुवर्ण कड़ाड़ी रखी गई। नित्य राजसी भोजन खाता था। उसके आने के समय से सारे अम्बूबीप का राज्य राजा का अपना राज्य-सा हो गया। राजा बोधिसत्व के उपवेश के अनुसार आवश्य कर दान आदि पुष्य-कृत्य कर, स्वर्ग-गामी हुआ।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, (आब्यं) सत्यों का प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के ममय बहुत से लोग खोतापत्र, सकुदागामी, अनागामी और अहंत हुए।

उस समय की बुढ़िया यही बुढ़िया थी। सिन्थव बजेरा नाग्यित था। राजा आनन्द था। घोड़े का व्यापारी तो मैं ही था।

# २५५. सक जातक

"यावं सो मत्तमञ्जासि..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय बहुत साकर, अजीर्ण से मरे हुए, एक भिक्षु के बारे में कही :---

## क. वर्तमान कथा

उसके इस प्रकार मर जाने पर धर्म-परिषद् में भिक्क जो ने उसकी निन्दा आरम्म की-आयुष्मानो ! अमुक नाम का भिक्क अपने पेट का अन्दाज न जान, बहुत साकर न पद्मा सकने के कारण मर गया । शास्ता ने आकर पूछा-बैठे वया बात-चीत कर रहे हो ?

"भन्ते! यह बात चल रही है।"

"मिक्षुओ ! अभी ही नहीं पहले भी यह बहुत भोजन के ही कारण मरा है", कह पूर्व जन्म की कथा कही :--

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व हमवन्त-प्रदेश में तीने की योनि में पैदा हो, समुद्र की तरफ वाले पर्वत पर ्हने वाले अनेक सहस्र तोतों का राजा हुआ । उसका एक पुत्र था । उसके वलवान होने पर, बोधिसत्व की आँखें कमजोर हो गई । तीतों की गति तेज होती है। इमलिए उनके वृद्ध हो जाने पर पहले आँख ही कमजोर होती है। बोधिसत्व का पुत्र माता-पिता को घोंसले में ही रख, चारा ला, पोसता था।

एक दिन चरने के स्थान में जा, पर्वत के सिरे पर स्थित हो, समुद्र देखते हुए उसने एक द्वीप देखा। उसमें सुवर्ण वर्ण के मीठे आमीं का वन था। दूसरे दिन चुगने के समय उड़कर उसी आम्रवन में उतर, आम्र-रस पी, पका आम ले जाकर माता-पिता की दिया। बोधिसत्व ने फल खा रस को पहचान कर कहा—तात ! क्या यह अमुक द्वीप का पका आम नहीं है ?

"हाँ तात!"

"तात ! इस द्वीप पर जाने वाले तोते दीर्घायु नहीं होते । इसलिए पुनः उस द्वीप पर मत जाना।"

वह पिता का वचन न मान गया हो। एक दिन बहुत आम्ररस पी, माता-पिता के लिए पका आम ले समुद्र के ऊपर से आता हुआ बहुत दौड़ने से थक कर निद्रा से अभिभूत हुआ। वह सीते सीते भी आया ही। चोंच से पकड़ा हुआ पका आम गिर पड़ा। वह कमानुसार आया हुआ रास्ता छोड़, नीचे उतरता हुआ पानी पर न ठहरा; उसमें गिर पड़ा। उसे एक मछली ने पकड़ कर खा लिया। बोधिसत्व ने उसके आने के समय उसे न आया जान, समझ लिया कि समुद्र में गिर कर भर गया होगा। उसके माता-पिता भी आहार न पा सूख कर मर गये। शास्ता ने यह अतीत-कथा ला, सम्यक-सम्बुद्ध हो ये गाथाएँ कहीं :-

यावं से मत्तमञ्जासी भोजनिस्म विहंगमी। ताव अद्धानमापादि मातरश्व अपोसिय।। यतो च लो बहुतरं भोजनं अज्झुपाहरि। ततो तत्थेव संसीवि अमत्तञ्जू हि सो अहु॥

# तस्या मतम्ब्रुता साधुभो अनिस्मं अगिइता । अमतम्ब्रुहि सीदन्ति, मतम्ब्रुव न सीदरे ॥

[जब तक वह पक्षी भोजन को मात्रा जानता रहा तब तक जीवन-मार्ग पर चलकर मात्रा-पिता का पालन करता रहा। जब बहुत भीवन किया, तब वहीं दूब गया, वह मात्रा को न जानने वाना था।

इसलिए भोजन में लीम न करके मात्रज्ञ होना अव्हा है। बयोकि

अमात्रज्ञ हुब जाते हैं मात्रज्ञ नहीं हुबते ।]

अथवा:—"पटिसंखा योनियो आहार आहरति नेव दवाय न मदाव न मण्डनाय न विभूगनाय पायदेव इमस्य कावस्य डिनिया वापनाय विहित्यूपर. तिया ब्रह्मचरियानुगहाय । इति पुराणका वेदने पटिहाङ्क्याचि नवका वेदन न उप्पादेस्सामि यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जाता व कार्युवहारी व ।

[सोच-विचार कर आहार प्रत्ण करता है. न कीटा के लिए, न मण्डन के लिए, न सजाबट के लिए। जब तक जरीर की क्वित है नव नक इसे चालू रखने के लिए, भूख के निवारण के लिए, और अधिक बिनान के लिए। (बह सोचता है) पुरानी (भूखकपी) बेदना की दूर करता हूँ, (अत्यिक्ति भोजन से उत्पन्न होने वाली) नई बेदना की उत्पन्न न कहाँगा। मेरी जीवन-यात्रा निर्दोग नथा मुख्यूर्ण होनी।

> अल्लं मुबल्बं भुञ्जन्तो, न बाळहं मुहितो सिया। अनूदरो, मिताहारो, सतो भिक्कू परिश्वके॥ चतारो पश्व आलोपे, अभुत्वा उदकं विवे। अलं फामुविहाराय पहिलस्स भिक्कुतो॥ मनुजस्स सदा सतिमतो, मत्तं आनतो लक्कभोजने। तनु तस्स भवन्ति बेदना सणिकं जीरति आगु पालयं॥

[रूखा-सूखा खाने वाला हो, बहुत खाने बाला न हो। पेट निकला हुआ न हो, परिमित आहार करने वाला हो, स्मृतिमान हो, बही भिक्ष प्रक्राजित होते।

चार-पाँच कौर खाने की जगह रख कर पानी पी ले। आश्ममंगमी भिक्षु को सुझ से जीने के लिए इतना काफी है।

# हदपान जातक]

प्राप्त भोजन की मात्रा जानने वाल समृतिमान भिक्षु की वेदना क्षीण ाती है, खाना भीघ्र पचता है तथा आयु बढ़ती है।]

निम्न प्रकार से वर्णित मात्रज्ञता भी अच्छी है :--

"कन्तारे पुत्तमंसंव अक्खस्सब्भञ्जनं यथा। एवं आहरि आहारं, यापनत्यायमुन्छितो ॥

कान्तार में पुत्र के मांस की तरह आंख में अञ्जन की तरह, केयल जीवन यापन के लिए अमूर्छित हो आहार किया।]

णास्ता न इस धर्म-देणना को ला (आर्य) सत्यों को प्रकाणित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाणन के समय बहुत से लोग स्रोतापन्न, बहुत से मक़दागामी, बहुत से अनागामी और बहुत से अर्ह्त हुए।

भोजन में अमानज भिक्षु उस जन्म में सुक-राज-पुत्र था। सुकराज तो में ही था।

# २५६. जरूदपान जातक

''जरूदपानं खणमाना..'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय श्रावस्ती-वासी बनियों के बारे में कही :--

# क. वर्तमान कथा

उन्होंने श्रावस्ती से सामान ले, गाड़ियाँ भर व्यापार के लिए जाते समय तथागत को निमन्त्रित कर, महादान दे, त्रिशरण ग्रहण कर, पञ्चशील घारण कर, शास्ता को नमस्कार कर कहा-भन्ते ! हम लोग व्यापार के

१. कान्तार में भोजनाभाव में माता ने पुत्र मौस ला लिया। न लाती तो माता और पुत्र दोनों की जान जाती। माता ने अपने पुत्र का मांस क्या स्वाद लेकर खाया होगा ?

लिए बहुत दूर जा रहे हैं, सामान केल पाका सिद्ध होने पर सबुकाल और कर पुन: आप को नमस्कार करेंगे। वे चल पड़े।

उन्होंने कान्तार मे पुराने जलालय में देख गोचा—"इस बलालय में पानी नहीं है, हम लोग प्यासे है. इसिवल इसको खनेंगे।" खनने हुए कम से उन्हें लोहा, जस्ता, मोसा, रतन, सोना, मुक्ता और बिस्कोर अदि घातुएँ मिलीं। वे उन वस्तुओं से ही मन्तुष्ट हो, रतनों में शांदि यों को भर सकुषल श्रावस्ती लौटे। उन्होंने प्राप्त धन को संभान, याचा सफल होने पर 'दान देंगे' सोच तथागत को निमंतित कर दान दे, प्रणान कर एक ओर बैठ, णास्ता को बताया कि उन्होंने कैंसे धन ब्राप्त किया। शांक्ता में कहा— तुम लोगों ने तो हे उपासको ! उन धन से सन्तुष्ट हो, माचा न कहा— तुम लोगों ने तो हे उपासको ! उन धन से सन्तुष्ट हो, माचा न जानने से, पण्डितों के बचन के अनुसार कार्य्य न कर मृत्यू को ब्राप्त हुए। फिर उनके प्रार्थना करने पर अतीत की कथा कही :—

## ल. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादल के राज्य करने समय बोधियत्व वाराणसी में बिनए के कुल में जन्म ले, आयु प्राप्त होने पर काफिलों का मुलिया हुआ। उसने वाराणसी में सामान ले. गाहियां भर, बहुन में बिनयों को साथ ले, उसी कान्तार में प्रविष्ट हो, उसी जलाशय को देखा। उन बिनयों ने पानी पीने की इच्छा से उस जलाशय को सनते हुए बहुन-सी लोह आवि धातुओं को प्राप्त किया। बहुन रतन लाभ कर, उससे असम्बुष्ट हो, 'इसमें और भी इससे सुन्दरतर होगा' सोच, अत्यधिक प्रसद्ध हो, खनते ही गये। तब बोधिसत्व ने उनसे कहा—हे बिनयो! लोभ विनाश का मूल है, हमने बहुत धन प्राप्त किया, इतने से सन्तुष्ट होओ, बहुन मत खनो। वे उसके मना करने पर भी सनते ही गये। वह जलाशय नाग का था। उसके नीचे पहने वाले नाग-राज ने अपने निवासस्थान के टूटने, उसमें ढेला और धूल के गिरने से कुद्ध हो, बोधिसत्व को छोड़, शेष सब को फुंकार से मारा। (फिर) नाग-भवन से निकल, गाड़ियों को जुतवा; सात रत्नों से भरवा, बोधिसत्व को आरामदार गाड़ी पर बैठा, नाग-छात्रों द्वारा गाड़ियों को खिखवा, बोधिसत्व को वाराणसी ले जा, घर में प्रविष्ट करा, धन सँभाल, स्वयं नागभवन गया। बोधिसत्व ने उस धन को त्याग, सारें जम्बूदीप को उन्नादित कर, दान दे, शील ग्रहण कर, उपोसथ-कर्म कर, मरने पर स्वर्ग-पद को प्राप्त किया। शास्त्रा ने यह अतीत कथा ला, सम्यक् सम्बुद्ध होने पर ये गाथाएँ कहीं:—

जरूदपानं खणमाना, वाणिजा उदकित्यका। अञ्चर्मामु अयोलोहं, तिपुसीसन्त्र वाणिजा। रतनं जातरूपन्त्र, मुक्ता वेळुरिया बहु॥ ते च ते असन्तुद्वा, भीयोभीयो अखाणिसुं। ते तत्थासिविसो घोरो तेजिस तेजसा हिन॥ तस्मा खणे, नाति खणे, अति खाणं हि पापकं। खातेन च धनं लद्धं, अति खातेन नासितं॥

[जल प्राप्त करने की इच्छा वाले बनियों ने, जलाशय को खनते हुए उसमें से—ताँबा, लोहा, जस्ता, सीसा, रतन, सोना, मुक्ता और बिल्लौर प्राप्त किया।

उससे असन्तुष्ट हो उन्होंने बार-बार खना। अतएव उन्हें घोर तेज वाले सर्प ने अपने तेज से मार डाला।

इसलिए खने, किन्तु बहुत न खने, बहुत खनना बुरा है खनने से धन मिला। बहुत खनने से नष्ट हुए।]

शास्ता ने यह धर्म-देणना ला, जातक का मेल बिठाया। तब नाग-राजा सारिपुत्र था। काफिले का मुखिया तो मैं ही था।

# २५७. गामणीचण्ड जातक

"नायं घरानं कुसलो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रज्ञा की प्रशंसा के बारे में कही।

#### क. बतंमान कथा

भिक्षु धर्म-सभा में बुद्ध की प्रज्ञा की प्रज्ञंगा करने हुं। बैठं थे । आयु-हमानो ! तथागत महाप्रज्ञावान हैं, चिन्तृत-प्रज्ञा वाले हैं, धन्ध्य-धज्ञा वाले हैं, शीध्र-प्रज्ञा वाले हैं, तीवण-प्रज्ञा वाले हैं, उनकी प्रज्ञा बीधने वाली है, वे देव सहित लोक की प्रज्ञा से अतिक्रमण करने हैं। इसी समय शास्ता ने अक्तर पूछा—'भिक्षुजो! क्या बाल-सीत कर रहे हो ?''

''अमुक बात-चीत ।''

"मिक्षुओ ! केवल अभी ही नहीं, तथानत पहले भी प्रवाधान ही थे" कह पूर्व जन्म की कथा कही :--

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में जनसम्ब राजा के राज्य करने ममय, बोधि-सत्व ने उसकी पटरानी की कोला में जन्म निया। उसका मुख जन्छी तरह साफ किये गये मुनहरी कांच के समान था, वह अति मुन्दर था। इसनिए उसके नाम-ग्रहण के दिन, 'आदासमुखकुमार' नाम रखा गया। उसकी सात वर्ष की अवस्था में ही पिना तीनों बेद, लोक में सब कर्न व्याकर्त व्य सिखा मर गया। अमात्यों ने बड़े आदर के साथ राजा का जरीर-कृत्य कर, मृतकदान दे, सातयें दिन राजांगण में इकट्टे हो सोचा—कृमार अत्यन्त छोटा है, उसका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता, उसकी परीक्षा लेकर उसे अभिषिक्त करेंगे।

एक दिन नगर को अलंकृत करा, न्यायालय को सजा राजीसहायन बिछवा, कुमार के पास जाकर कहा :--

"देव ! न्यायालय चलना चाहिए ।"

कुमार ने 'अच्छा' कहा । बहुत लोगों से चिरा कुमार जाकर सिशासन पर बैठा । उसके बैठे रहने के समय अमात्यों ने दो पैर से चलने वाले एक बन्दर को वस्तुविद्याचार्य का वेष पहना, न्यायालय में ले आकर कहा—

१. इञ्जीनियर।

देव ! यह व्यक्ति पिता-महाराज के समय का वस्तुविद्याचार्य है, विद्या में प्रवीण है। भूमि के अन्दर सात रतन तक का दोष देखने वाला है। राजकुल का महल कहाँ बतना चाहिए, उस स्थान को यही चुनता है। इसे अपनी सौकरी में लेकर इसके पद पर नियुक्त करना चाहिए।

कुमार ने उसे नीचे ऊपर देख, जान लिया कि यह मनुष्य नहीं है, बन्दर है। बन्दर किए कराय को चौपट करना जानते हैं, नहीं किये को कुछ नया बनाना या सोचना नहीं जानते। उसने अमात्यों को पहली गाथा कहीं:—

# 'नायं घरानं कुसलो, लोलो अयं वलीमुखो। कतं कतं खो दुस्सेय्य, एवं धम्ममिदं कुलं।।

[यह गुहनिर्माण में कुणल नहीं है। यह बन्दर-जाति लोलुप है। यह जाति तो किए कराये को चौपट करना जानती है।]

अमात्यों ने 'देव ऐसा होगा' कहा । उसे हटा, एक-दो दिन बाद पुनः उसे ही अलंकृत कर, त्यायालय में ला कहा—देव ! यह पिता-महाराज के समय त्यायामात्य था, त्याय-सूत्र इसको मालूम है, इसे नौकरी में रख त्याय करवाना चाहिए।

कुमार ने उसे देख, विचारवान मनुष्य के इस प्रकार के बाल नहीं होते, यह विचार रहित बानर है, न्याय नहीं कर सकता, जान दूसरी गाया कही:—

न इदं चित्तवतो लोमं, नाय अस्सासिकोमिगो। सत्यं मं जनसन्धेन, नायं किन्ति विजानति॥

[यह बाल किसी विचारवान के नहीं, यह शासन करने योग्य नहीं, मेरे पिता ने बाताया था कि यह कुछ नहीं जानता ।]

अमात्य यह गाथा भी मुन, 'देव ! ऐसा होगा' कह उसे ले गये। पुन: एक दिन उसे ही सजा, न्यायालय में ला कहा—देव ! यह व्यक्ति पिता-महाराज के समय, माता-पिता की सेवा करने वाला, कुल के अन्य ज्येष्ठ लोगों का आदर करने वाला था। इसे अपने यहाँ रखना चाहिए।

कुमार ने उसे पुनः देख, बन्दर चंचल होते हैं, इस प्रकार के काम नहीं कर सकते, सोच तीसरी गाथा कही :— न मातरं वा पिनरं, भातरं भनिश्च मकः. भरेग्य ताविसो पोसो, सिद्वं वसरवेन मे ॥

[मेरे पिता ने यह तिस्ताया है कि इस प्रकार का क्यांकि माना जिला, भाई-बहन का पोषण नहीं करता ।]

अमात्यों ने 'देव ! ऐमा होगा' कह बन्दर को हटा लिया। कृमार पण्डित है, राज्य कर मकेगा, मोच बोधिसत्व को अधियित किया। दिखीरा पिटवाया कि आज से आदासमुख को आजा चलेगी। तब से बोधिसरय ने धर्मानुसार राज्य किया। उसका पाण्डित्य मारे जम्बूडीप में फूँच गया। उसके पांडित्य को प्रकट करने के लिए ही यह चौदह कथा, कही गही गई है:—

गोणो, पुत्ती, हयो बेब, नळकारो, गामशोजको, गाणका, तरुणी, सरपो, मिमो, तिस्तिर, बेबना, नागो, तपस्सिनी, चेब अथो बाह्यणमाणव ॥

[बैस, पुत्र, घोड़ा, बँसफोड़वा, ग्राम का मुख्यिया , गणिका, नक्ष्णी, सर्प, मृग, तितिर, देवता, नाग, तपस्वी और ब्राह्मण-विकार्यी ।]

#### ग. प्रसंग कथा

बोधिसस्य के राज-अभिषिक्त होने के समय जनसम्ब राजा के एक सेवक गामणीचण्ड ने ऐसा सोचा—गह राज्य समान-जागु बाजों के साथ शोभा देता है। मैं वृद्ध हो चला हूं। छोटे हुमार की नेवा नहीं कर सकूँगा। जनपद में कृषिकर्म करके जीऊँगा। वह नगर से दो योजन जा एक गाँव में रहने लगा, किन्तु सेती के लिए उसके पास बैंल भी नहीं थे। वर्षा होने पर उसने एक मित्र से दो बैंल माँगे। सारे दिन हल चला, बैंलों को तृण खिला, उन्हें (उनके) स्वामी को साँपने (उसके) घर गया। स्वामी उस समय घर में बैठ, अपनी भार्यों के साथ भोजन कर रहा चा। बैंल अभ्यासवश घर में चुस गये। उनके प्रवेश करने पर गृह-स्वामी ने अपनी थाली उठा ली। भार्यों ने भी थाली दूर की। गामणीचण्ड मुझे कहीं भोजन करने को न कहें, सोच बैंलों को बिना सौंप ही चला गया।

१. ग्रामभोजक ।

रात की चोरों ने बैलों के स्थान में घुस उन्हीं बैलों को चुरा लिया। प्रात: बैलों के स्वामी ने अड़ार में बैलों को नहीं पाया। यह जानते हुए भी कि चोरों ने चुराया है, बैल के स्वामी ने सोचा कि इन्हें गामणी के मत्थे मढ़ूंगा। उसके पास जाकर कहा:—

"भो। मेरे बैल दो।"

''क्या बैल घर में नहीं घुसे थे?

"ता नया तूने मुझे सीपे थे?"

"नहीं सौंपे।"

"तो यह तुम्हारा राजदूत है।"

उन जनपदों में यह रिवाज था कि किसी के कंकर या ठीकरा ल, 'यह नुम्हारा राजदूत है' कहने पर अगर कोई नहीं जाता, तो राजा उसे दण्ड देता था। इसलिए वह 'दूत' सुनकर उसके साथ चला।

वह उसके साथ राजदरबार जा रहा था। रास्ते में एक मित्र का घर मिला। 'मैं अत्यन्त भूखा हूँ, जब तक ग्राम में जा भोजन कर लौटूँ, तब तक यहीं रहों कह गामणीचण्ड मित्र के घर गया। उसका मित्र घर नहीं था। मित्र-गृहिणी ने देख कहा—''स्वामी? पका आहार नहीं है। मुहूर्तभर ठहरें। अभी पका कर देती हूँ।'' चावल के बखार पर बिना सीढ़ियों के चढ़ती हुई वह जमीन पर आ पड़ी। उसी क्षण उसका सात मास का गर्भ गिर पड़ा। तत्काल उसके स्वामी ने आकर देख, गामणीचण्ड को कहा—''तुमने मेरी भार्या को पटक कर गर्भ-पात किया है। यह तुम्हारा राजदूत है।'' वह उसे ने चला। तब दो ब्यक्ति गामणी को बीच में कर चले।

बे एक गाँव की सीमा पर पहुँचे। वहाँ एक घोड़े का चरवाहा घोड़े को रोक नहीं सक रहा था। घोड़ा इन्हीं लोगों के साथ भागा आ रहा था। घोड़े वाले ने गामणी को देख कहा—मामा गामणी ! इस घोड़े को किसी भी चीज से मार कर रोको। उसने एक पत्थर उठा कर मारा। पत्थर पैर में लगा। घोड़े का पैर रेंड़ के डण्डे के समान टूट गया। घोड़े वाले ने—तूने घोड़े के पैर को तोड़ा, यह तेरा राजदूत है—कह उसे पकड़ लिया। तीन आद-मियों द्वारा पकड़ ले जाये जाते समय उसने सोचा—'यह लोग मुझे राजा के सामने पेश करेंगे। मैं बैलों का मूल्य भी नहीं दे सकता, फिर गर्भपात-दण्ड



और घोड़े का मूल्य देने को कहां पाऊँगा। इमिनिए मर जाना हो मेरे लिए अंगस्कर है। जाते हुए रास्ते में उसने समीप ही एक प्रपाल-तृष्क पर्वत देखा। उसकी छात्रा में दो पिता-पुत्र नळकार वटाई बुनते थे। गामकी वण्ड बोना—'भो! जीव जाना चाहता हूँ। जरा यही रहें। आता हूँ। बह पर्वत पर चढ़ प्रपात की ओर गिरता हुआ पिता नळकार की पीठ पर निर्मा। नळकार एक ही प्रहार से मर गया। गामणी उठकर खदा हो गया। गळकार ''तू मेरे पिता की हत्या करने वाला चोर है, यह तुम्हारा राजदूत है' कह हाथ पकड़ झोड़ से निकता।

''यह क्या है ?''

"यह मेरे पिता का चातक बोर है।"

तब चार जने गामणी को बीच में कर चले।

इसके बाद दूसरे ग्रामद्वार पर एक गाँव के मुख्या ने गामणी को देख पूछा-"मामा चण्ड! कहाँ जा रहा है ?"

"राजा को देखन के लिए।"

"अगर तूराजा को देने तो मैं एक सन्देश देना बाहना हूँ। नया ने जायगा?"

"हाँ ले जाऊँगा।"

"मैं स्वभाव से रूपवान, घनवान, यजस्वी और निशोशी हूँ। तो भी मैं अब पाण्डुरोग से पीड़ित हूँ। क्या कारण है ? राजा से पूछता। राजा पंडित है। वह तुम्हें इसका कारण बताएगा। उसका उत्तर किर मुझे सुनाना।" उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

दूसरे गाँव के द्वार पर पहुँचा। वहाँ एक गणिका ने देखकर कहा-

"राजा को देखने के लिए।"

"राजा पण्डित है, मेरा सन्देश ने जा। मैं पहले बहुत प्राप्त करती थी। अब तो चावल मात्र भी नहीं मिलता। कोई मेरे पास नहीं आता। इसका क्या कारण है ? राजा से पूछ कर मुझसे कहना।"

दूसरे गाँव की सीमा पर एक तरुणी ने देख उसी माँति पूछ कर कहा—"राजा पण्डित है। मेरा सन्देण ले जा। मैं न ती स्वामी के घर रह

#### ामणीचण्ड]



किती हुँ न पिता के घर । इसका क्या कारण है ? राजा से पूछ कर मुझसे हहना ।"

उसके आगे महाभाग के सभीप बाम्बी में रहने वाले एक सर्प ने देखकर [ह्या—''चण्ड! कहाँ जाता है ?''

"राजा को देखने।"

"राजा पण्डित है। मेरा सन्देश ले जा। मैं चरने जाने के समय भूखा, ज्लान-शरीर बाम्बी में निकलते समय, शरीर से बिल को भरता हुआ कष्ट में निकलता हूँ। और चर के लौटने पर अच्छी तरह खाया हुआ स्थूल शरीर वाला हो, घुसते समय बिल के किनारों को बिना छूता हुआ जल्दी से प्रविष्ट हो जाता हूँ। इसका क्या कारण है? राजा से पूछकर मुझसे कहना।"

आगे, एक मृग ने देखकर उसी प्रकार पूछ कर कहा—"राजा पण्डित है, मेरा सन्देश ले जा। मैं अन्यत्र तृण नहीं खा सकता। एक ही वृक्ष की जड़ के पास खा सकता हूँ। इसका क्या कारण है ? राजा से पूछकर मूझसे कहना।"

उसके आगे एक तित्तिर ने देखकर कहा—"मैं एक ही बाम्बी के पास बैठ कर आवाज लगाने से अच्छी तरह आवाज लगा सकता हूँ। अन्य स्थानों पर बैठकर नहीं लगा सकता। इसका क्या कारण है ? राजा से पूछना।"

उसके बाद एक वृक्ष-देवता ने देखकर पूछा:-

"चण्ड! कहाँ जाता है?"

"राजा को देखने।"

'राजा पण्डित है। पहले मेरा बहुत सत्कार होता था, अब तो मुद्धीभर वृक्ष की कोंपलमात्र भी नहीं मिलती। क्या कारण है? राजा से पूछकर मूझसे कहना।''

उसके आगे एक नाग-राजा ने देखकर उसी भाँति पूछकर कहा— "राजा पण्डित है। पहले इस तालाब का पानी साफ मणिवर्ण था। अब गँदला, मेंढक और काई से भरा हुआ है। इसका क्या कारण है? राजा से पूछना।"

आगे नगर के पास आराम में रहने वाले तपस्वियों ने देख, उसी भौति पूछ कर कहा-- ''राजा पण्डित है। पहले इस आराम के फल-फूल मधुर होते थे। अब ओज रहित कर्मैंने हो गंगे हैं। इसका क्या काण्य है ? राजा से पूछना ।"

इससे आगे नगर-दार के समीप एक जाला के बाह्यण-विद्यायियों ने

देखकर पूछा :-

"भो वण्ड! कहाँ जाता है?"

''राजा के दर्शनार्थ।''

''तो हमारा सन्देश लेकर जा। पहले जो कुछ पढ़ते वे वह हमे स्पष्ट होता था। अब छेद वाले घड़े के पानी के समान नहीं ठहरता है। सनझ में नहीं आता है। अन्यकार-सा हो जाता है। इसका क्वा कारण है ?

राजा से पूछना।"

गामणीचण्ड इन चौदह प्रक्ष्मों की लेकर राजा के पास गया। राजा न्यायस्थान पर बैठा था । बैल-स्वामी गामणीवण्ड को लेकर राजा के पास गया। राजा ने गामणीचण्ड को देखकर ही पहचान निया कि यह मेरे पिता की सेवा करने वाला था. हमें गोद में लेकर घुमाता था। अब तक इतने समय कहाँ रहा सोचकर कहा- "हे चण्ड! इतने समय तक कहाँ रहे? बहुत समय से दिखाई नहीं दिये। किस मतलब से जाये ?"

''हो देव ! हमारे देव (पिता-महाराज) के स्वर्णगामी होने के समय मे जनपद में जाकर कृषिकर्म करके जीवन निर्वाह करता हूँ। यह व्यक्ति बैन के मुकदमे के कारण 'राजदूत' दिखा कर तुम्हारे पास खींच लावा है।"

"बिना सीन कर न लाये जाने से, न जाने वाले को, सीच कर नाया

जाना ही अच्छा है। अब नुझे देखा है। कहाँ है वह व्यक्ति ?''

''देव! यह है।"

"भो ! क्या तूने सचमुच हमारे चण्ड को दूत दिखाया है ?"

"सचमुच देव !"

"क्या कारण है?"

''देव, यह मेरे दो बैल नहीं देता है।"

"सत्य ही चण्ड ?"

"तो देव! मेरी भी सुनें।"

सारी कथा सुना दी। इसे सुन राजा ने बैल-स्वामी से पूछा:-

#### गामणीचण्ड]

''भो ! क्या तुमने अपने घर में घुसते हुए बैलों को देखा?"

"नहीं देखा देव !"

"भो ! क्या लोगों को मुझे आदास-मुख राजा कहते नहीं सुना है ? सच-सच बोलो ।"

''देखे हैं देव !"

"भो चण्ड! बैल न सौंपने मे तुम्हारे गले। इस व्यक्ति ने, देख कर भी 'नहीं देखा' कह जान-वूझ कर झूठ बोला है। इसलिए तुम (राज-) कर्मचारी होकर, इसकी और इसकी स्त्री की आँखें निकाल लो। चौबीस कार्यापण बैल की कीमत दो।" राजा के ऐसा कहने पर बैल-स्वामी बाहर कर दिया गया।

उसने सोचा—आंखें निकाल लिए जाने पर कार्षापण लेकर क्या करूँगा। गामणीचण्ड के पैरों पर गिर कर कहा—स्वामी चण्ड! बैलों की कीमत के कार्षापण नुम्हारे ही पास रहें, इन्हें भी लें। दूसरे भी कार्षापण देकर भाग गया।

तब दूसरा बोला—''देव इसने मेरी पत्नी को पटक कर गर्भ गिरा दिया है।''

''सत्य ही चण्ड ?''

"महाराज! सुने" कह कर चण्ड ने सारी कथा कही।

"क्या तुमने इसकी स्त्री को पटक कर गर्भ गिराया है ?"

"नहीं गिराया है देव !"

"भो, तुम इसके गर्भ गिराने की बात सिद्ध कर सकते हो ?"

"नहीं कर सकता देव!"

"अब क्या चाहते हो?"

'देव ! मुझे पुत्र मिलना चाहिए ।"

"भो चण्ड ! इसकी स्त्री को अपने घर में रख, पुत्र पैदा होने पर उसे लाकर दें।" वह गामणीचण्ड के पैरों पर गिर, बोला—स्वामी ! मेरा घर न बिगाडें। कार्षापण देकर चला गया।

तीसरे ने कहा—''देव ! इसने मार कर मेरे घोड़े का पैर तोड़ दिया है।''

3



"सत्य ही वच्य ?"

"महाराज! नो मुनें ?" कह कर खबर ने मारी कथा विस्तार ने कही।

''घोड़ें को मार कर रोक हो' बगा तुमने सलमूल लेला कहा या ?"

"नहीं कहा देव ! "

दूसरी बार पूछने पर उसने कहा-"हाँ कहा था देव !"

राजा ने चण्ड को सम्बोधित कर कहा-"हे चण्ड । इसने कहकर 'नहीं कहा है' कह झूठ बोला है। इसकी जीभ निकाल लो। बोड़े की कीमत मेरे पास से लेकर एक सहस्र वो ।"

अभव-गोपक दूसरे भी कार्यापण देकर भाग गया। तब बंगफोहवा के

पत्र ने कहा-

'देव यह मेरे पिता की हत्या करने वाला अपराधी है।"

"सन बात है चण्ड ?"

"देव! सुनें।"

"मुनता हूँ, कह।"

चण्ड ने उस बात को भी विस्तार पूर्वक कहा। राजा ने बंसफोडवा को सम्बोधित कर कहा-

"अब नया चाहते हो ?"

"देव मुझे पिता मिलना चाहिए।"

'हे चण्ड! इसको पिता मिलना चाहिए। मरे को लाया नही जा सकता। तुम इसकी माँ को ला, अपने घर में रख कर इसके पिता बनो।"

बँसफोड़वाके पुत्र ने कहा—स्वामी मेरे मरे हुए पिता का घर न बिगाड़ें। (वह भी) गामणीचण्ड को कार्यापण देकर भाग गया।

मुकदमे में विजय पाकर, सन्तुष्ट-चिस गामणीचण्ड ने राजा ने कहा-''देव! किन्हीं-किन्हीं का दिया हुआ सन्देश है। आपने कहता हूँ।" "चण्ड! कह ।"

चण्ड ने ब्राह्मण विद्यार्थियों के सन्देश से आरम्भ करके, उस्टे कम से एक-एक करके कहे । राजा ने क्रमणः समाधान किया ।

कैसे ?

पहला सन्देश सुन कर कहा—पहले उनके निवासस्थान पर समय ान कर बोलने वाला मुर्गा था। उसकी आवाज में उठ, मन्त्र ग्रहण कर वाघ्याय करते हुए ही अरुणोदय हो जाता था। इसलिए उनका याद किया ाठ नण्ट नहीं होता था। अब उनके निवासस्थान पर असमय बोलने वाला पृर्ग है। वह कभी बहुत रात रहते बोलता है, कभी बहुत प्रभात होने पर। हुत रात रहते बोलने से उठ, पाठ पढ़, निद्राभिभूत हो, बिना पाठ किए प्रे मो जाते हैं। बहुत प्रभात में बोलने से उठ, पाठ नहीं कर पाते। प्रमुलए उनके द्वारा ग्रहण किया गया याद नहीं होता।

दूसरा मुनकर कहा—वे पहले श्रमण-धर्म करते हुए कृषि-कर्म में तमे थे। अब श्रमण-धर्म को छोड़ अकर्तव्यों में लगे हैं। आराम (विहार) में पैदा होने वाले फल सेवकों को दे, बदले में भोजन प्राप्त कर, मिध्या-जीविका से जीवन यापन करते हैं। इससे उनके फल मधुर नहीं होते। यदि फिर पहले की तरह एक-चित्त हो, सब श्रमण-धर्म से युक्त होंगे तो उनके फल फिर मधुर होंगे। वे तपस्वी, राज-कुलों की चतुरता नहीं जानते। उनको श्रमण-धर्म करने को कहो।

तीसरा मुन कर कहा—वे नागराजा आपस में एक दूसरे से कलह करते हैं। इसलिए वह तालाब गँदला हो गया है। यदि वे पहले की भौति एक होंगे, तो पानी फिर स्वच्छ हो जायगा।

चौथा मुन कर कहा—वह वृक्ष-देवता पहले जंगल में से मनुष्यों की रक्षा करता था। इसलिए नाना प्रकार की बाल पाता था। अब रक्षा नहीं करता। इसलिए बाल नहीं पाता। यदि पहले की तरह रक्षा करेगा तो फिर अग्र-लाभ होगा। राजा भी होते हैं इसका उसे पता नहीं। इसलिए जंगल में से गुजरने वाले मनुष्यों की रक्षा करने को कहो।

पाँचवाँ सुनकर कहा-जिस बाँबी की जड़ में बैठ, वह तित्तिर अच्छी तरह बोलता है, उसके नीचे बड़ा खजाने का घड़ा है। उसे निकाल कर ले जा।

छठा सुनकर कहा-जिस वृक्ष-मूल के पास वह मृग तृण खा सकता है, उस वृक्ष के ऊपर बहुत भ्रमर-मयु है। मध्यु से सने हुए तृण से लीभित, अन्य तृष्ण मही स्वा मकता। उम जहद के खुल को लेकर, भव्वता मण मुझे भेज शेष अपने स्वा।

सातवां मुनकर कहा—जिम बांबी में वह सर्प रहता है उसके तीचे साजाने का बड़ा घड़ा है। वह उसकी रक्षा करता है। इसांबाए निकलते समय घन लोभ से शरीर को जिबिन कर, ऊपर उठता हुआ निकलता है। जिकार के बाद घन के स्तेह से, बिना किनारों को छूए, बेग से महसा प्रवेश करता है। उस साजाने के घड़े को निकाल कर तू ले जा।

आठवां मुन कहा—उस तक्ष्णी के स्वामी और उसके माना पिता के निवास-प्राम के बीच एक ग्राम में उसका यार है। वह उसे पाद कर, उसी के स्तेह-वश स्वामी के घर रहते में असमधं हो, 'माना-पिता को देखूंगी' कह यार के घर जाती है। कुछ दिन रह माता-पिता के घर जाती है। वहां भी कुछ ही दिन रह, फिर यार के याद आने पर 'स्वामी के घर जाऊगी' कह फिर यार के ही घर जाती है। उस स्त्री को राजाओं का होना जनना, कहना स्वामी के ही घर रह। अगर नहीं रहती है, तो राजा नुश्ने पकड़ मंगवाएगा और तु जीवित नहीं रहेगी। अप्रमाद करना चाहिए।

नवाँ सुन कहा—वह बेश्या पहले एक से मजदूरी ने बिना उमका काम किए दूसरे से नहीं लेती थी। इसलिए उसे बहुत प्राप्त होता था। जब अपने धर्म को छोड़, एक से मजदूरी ले बिना उसका काम किए दूसरे ने लेली है। पहले को अबसर न देकर दूसरे को देती है। इसलिए पैसा नहीं पानी है। उसके पास कोई नहीं जाता है। अगर अपने धर्म में स्थिर होगी तो पहले के सद्शा हो जायगी। उसे अपने धर्म में स्थित होने की कही।

दसवां मुन कहा—वह मुखिया पहले धर्मानुसार मुकदमो का फैसला करता था। इसलिए लोगों का प्रिय हो गया था। प्रसन्ध-बिल्ल लोग उसके पास बहुत भेंट लाते थे। इसलिये वह मुन्दर था और धन, यश से सम्पन्न। अब रिश्वत लेने वाला हो, अधर्म से मुकदमों का फैसला करता है। इसलिए दुर्गत, दु:खी हो पाण्डु-रोग से पीड़ित हो गया है। अगर पहले की भांति धर्म से मुकदमों का निर्णय करेगा तो पुन: पहले के सद्ध हो आयगा। वह राजाओं के होने की बात नहीं जानता है, उसे धर्म से मुकदमों का फैमला करने को कहो। गामणीचण्ड ने राजा से इतने सन्देश निवेदन किए। राजा ने सर्वज्ञ बुद्ध की तरह, अपनी प्रजा से उन सब का उत्तर दिया। गामणीचण्ड को बहुत धन दे, उसके ग्राम को माफी देकर, उसे ही दे दिया। तब विदा किया।

ब्रह्म-नगर से निकल, बोधिसत्व के दिए गये उत्तर को ब्राह्मण विद्या-थियों, तपस्वियों, नागराजा, वृक्ष-देवता को कहा। तित्तिर के बैठने के स्थान से निधि ले, मृग के तृण खाने के स्थान वाले वृक्ष से अमर-मधुले, राजा को मधुभेजा। सर्प के रहने वाली बाँबी को तुड़वा, निधि ली। तरुणी, वेश्या और मुख्या को राजा का मन्देश कह महान ऐश्वर्य्य के साथ अपने ग्राम गया। आयुभर जी, कर्मानुसार परलोक सिधारा। आदासमुख राजा भी दान आदि पुण्य कर्म कर भरने पर स्वर्ग गया।

शास्ता ने—भिक्षुओ ! तथागत केवल अभी ही महाप्रज्ञाबान नहीं, पहले भी महाप्रज्ञावान थे, कह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया।

सत्यों का प्रकाशन हो चुकने पर बहुत-से लोग स्रोतापस्न, सकृदा-गाभी और अर्हत हुए।

उस समय गामणीचण्ड आनन्द था। आदास मुख राजा तो मैं ही था।

# २५८ मन्धाता जातक

"यावता चन्दिमसुरिया....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उद्विग्न-चित्त भिक्षु के बारे में कही :—

## क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती में पिण्डपात के लिए जाता हुआ एक अलंकृत, सजी-सजाई स्त्री को देख उद्विग्न-चित्त हुआ। उसे भिक्षुओं ने सभा में लाकर शास्ता को दिखा कर कहा:— "भन्ते ! यह भिक्ष उद्विग्न-चित है।"

"सच ही भिन्न तु उद्विग्न-चिल है ?"

"भन्ते ! सच हो।"

"भिक्षु ! तू घर में रह कर कब तक काम-तृष्णा की पूर्ति कर सकेता ? काम-तृष्णा समुद्र के समान न पूरी होने वाली है। पुराने लोगों ने दो हवार हीपों से घरे हुए चार सहाद्वीपों पर राज्य किया। मनुष्य अभीर ने ही चातुर्महाराजिक देव-लोक में शासन किया। अथोजिल-देव-लोक में श्लास हन्द्रों के स्थान पर राज्य किया। तो भी अपनी काम-तृष्णा पूरी नहीं कर सके और मर गये। तू भला इस काम-तृष्णा को कब पूरा कर सकेमा?" इतना कह. पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में प्रथम कर्त्यों में महासम्मत नाम का राजा था। उसके पुत्र का नाम शररीज था। उसके पुत्र का नाम बररीज था। उसके पुत्र का नाम बरकस्थाण था। उसके पुत्र का नाम बरकस्थाण था। उसके पुत्र का नाम बरकस्थाण को पुत्र का नाम प्रथमिश के पुत्र का नाम प्रथमिश था।

उसने सात रतन और चार ऋदियों से युक्त हो चक्रवली राज्य किया। उसने बाएँ हाथ सिकोड़ दाहिने हाथ से ताली बजाने पर आकाल ने दिश्य मेघ के समान जाँच तक सात रत्नों की वर्षा होती थी। इस प्रकार का आक्चर्य-मनुष्य था। उसने चौरासी हजार वर्ष बाल-कोड़ा की। चौरासी हजार वर्ष उपराज रहा और चौरासी हजार वर्ष चक्रवली राज्य किया। उसकी आयु असंख्य थी।

एक दिन काम-तृष्णा पूरी न हो सकने के कारण वह उडिश्न-विका दिखाई दिया। अमात्यों ने पूछा--

"देव ! क्यों उद्विग्न हैं ?"

"मेरे पुण्य-बल को देखते यह राज्य क्या है ? इससे रमणीय स्थान कौन-सा है ?"

"महाराज देव-लोक।"

वह चकरता (रथ) चला, परिषद् के साथ चातुर्महाराजिक देवलीक गया। वहाँ देव-गण मे घिरे चारों महाराज दिव्य-माला-गन्ध हाथ में ले स्वागतार्थ आगे आगे। उसे ले चातुर्महाराजिक देवलीक ले जा, देवलीक का राज्य दिया। उसे अपनी परिषद् के साथ राज्य करते हुए बहुत समय गुजर गया। वह वहाँ भी तृष्णा की पूर्ति न हो सकने के कारण उद्विग्न-चित्त दिखाई दिया। तब चारों महाराजाओं ने पूछा—

"महाराज! क्यों उद्विग्न हैं?"

"इस देव लोक से रमणीय कौन-सा स्थान है ?"

"हम तो देव ! दूसरे (लोकों) के सेवकों के सदृश हैं। त्रयोत्रिण देव लोक रमणीय है।"

मन्धाता चकरत्न (रथ) चला अपने परिषद् सहित त्रयोतिश की ओर चला। वहाँ देवगण महित देवराज शक ने दिव्य-माला-गन्ध ले स्वागत किया और उसका हाथ पकड़ कर कहा—"महाराज इधर चलें।"

देवगण से घिरे राजा के जाते समय परिनायक-रतन, चक्ररतन ले, परिषद् सहित (चानुर्महाराजिक देव) मनुष्य पथ से उतर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। इन्द्र ने मन्धाता को नयोतिंश भवन ला, देवताओं को दो भागों में कर, अपना राज्य बीच से बाँट कर दिया।

तब से लेकर दो राजा राज्य करने लगे। इस प्रकार समय गुजरते हुए इन्द्र तीस करोड़ साठ हजार वर्ष आयु बिता मर गया। दूसरा इन्द्र पैदा हुआ। वह भी देवराज्य कर आयु समाप्त होने पर मर गया। इस प्रकार छत्तीस इन्द्र मरे। मन्धाता मनुष्य-गरीर से देव-राज्य करता ही रहा। इस तरह समय गुजरते हुए अधिक खुग रहने के कारण उसको कम्म-नृष्णा उत्पन्न हुई। उसने सोचा—''आन्ने राज्य से मेरा क्या होता-जाता है ? इन्द्र को मार कर एक छत्र राज्य करूँगा।'' इन्द्र मारा नहीं जा सकता। तृष्णा विपत्ति की जड़ है। इसलिए उसकी आयु घट गई। बुढ़ापे ने शरीर पर आघात किया। मनुष्य शरीर देवलोक में नहीं छूटता। इसलिए वह देवलोक से खिसक उद्यान में उतरा। माली ने राजा के आने का सन्देश राजकुल में निवेदन किया। राज-कुल ने आ उद्यान में ही बिस्तर लगवाया। राजा फिर न उठने की शैंग्या पर लेटा।

जमात्यों ने पूछा-''देव ! पुम्हारे बाद हम, लोगो को क्या मन्देश देंगे?''

"मेरे बाद तुम लोगों को यह मन्देज देना— मन्याता महाराजा ने दो हजार द्वीपों से चिरे हुए, बार द्वीपों में चक्कवर्ती राज्य किया। बहुत समय तक चातुर्महाराजिकों में राज्य किया। छत्तीस इन्द्रों की आयू के खरावर देवलोक में राज्य किया। फिर भी तृष्णा की बिना पूरा किए मर गया। ।"

वह इस प्रकार कह, गर कर कर्मानुसार परलोक सिधारा । शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सम्बक्-सम्बुद्ध होने की अवस्था मे यह गाथाएँ मही:—

यावता चन्दिमसुरिया, परिहरन्ति, दिसाभन्तिवशेचना, सब्बेब दासामन्त्रातु, ये पाणा पठिवनिस्तिता । न कहापणवस्तेन तित्ति कामेसु विज्ञति, अप्पसादा, दुःखा, कामा, इति विज्ञाय पण्डितो— अपि दिब्बेसु कामेसु र्रात सो नाधिगण्डित, तण्हनसायरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥

[जहाँ तक चन्द्र-मूर्य्य का प्रकाश होता है, वहां तक के सभी पृथ्यी-वासी प्राणी मन्धाता के दास हैं। कार्यापणों की वर्षा होने पर भी काम-भोगों की तृष्ति नहीं होती। काम वामनाएँ अल्पस्वाय वाली (अधिकाश) दु:सद ही होती हैं। पण्डित आदमी यह जान कर भी दिख्य काम-भोगों में अनुरक्त नहीं होता। सम्यक् सम्बुद्ध का शिष्य नृष्णा के क्षय (निवांण) में अनुरक्त होता है।

"अश्वघोष रचित बुद्धचरित का एक श्लोक है:-देवेन वृष्टेऽपि हिरम्पवर्षे, द्वीपां समुद्रांश्चतुरोऽपि जिल्ला,
शक्रस्य चार्घासनमप्पवाप्य मांधातुरासीदिषयेष्वतृष्तिः ॥११-१३॥
[देव के सोना वर्षाने पर भी, चारों समुद्रों के द्वीपों को जीत कर भी
भीर शक्र का आधा राज्य प्राप्त करके भी, मान्धाता विषयों में अतृष्त ही
रहा।]

इस प्रकार शास्ता ने यह धर्म देशना ला, चार आर्य सत्यों की प्रकाशित तर, जातक का मेल बैठाया। सत्यप्रकाशन के समय उद्विग्न-चित्त भिक्षु होतापन्न हुआ। अन्य लोगों में से भी बहुत से स्रोतापन्न हुए। उस समय मन्धाता महाराजा में ही था।

# २५९. तिरीटवच्छ जातक

"नियमस्सा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, आयुष्मान आनन्द द्वारा कोशल-राजा को रानियों से पाँच सौ और स्वयं राजा से पाँच सौ, इस प्रकार पाये गये एक हजार दुशालों की कथा के बारे में कही। वह वर्तमान कथा दूसरे परिच्छेद की गुण-जातक में विस्तार रूप से आ ही चुकी है:—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय बोधिसत्व काशीराष्ट्र में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। नाम-ग्रहण के दिन तिरीट-वच्छ कुमार नाम रखा गया। कमणः आयु प्राप्त होने पर तक्षणिला में शिल्प सीखा। घर में रहते हुए माता-पिता की मृत्यु मे वैराग्य प्राप्त हो, घर में निकल कर ऋषिप्रबज्या ली। अरण्य में फल-मूल आदि खाकर रहने लगा।

उसके वहाँ रहते हुए वाराणसीराष्ट्र के प्रत्यन्तदेश में बलवा मचा। राजा वहाँ जा, युद्ध में पराजित हुआ। मरने के भय से हाथी के कन्धे पर चढ़, एक ओर भाग। आरण्य में विचरता हुआ वह पूर्वाह्न समय में तिरीटवच्छ के फल-मूल के लिए गये रहने पर, उसके आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तपस्वियों का आश्रम जान हाथी से उतरा। हवा-धूप से क्लान्त, प्यासे, पानी खोजते हुए, कहीं कुछ भी न देख, उसने चंत्रमण-स्थान के सिरे पर

१. गुणजातक (१५७)।

जलाशय देखा । पानी निकालने के लिए रम्बी घरा न देख, 'वास मोकने में असमयं हो, हाबी के पेट में बंधे जीत को ले. हाजी को जलाशय के पान खड़ा कर, उसके पैर में जीत बांध, जीत के महारे जलाशय में उत्तरा । जीत के (पानी) तक न पहुँचने पर. बाहर निकल. खादर को बोत के सिरे पर बांध फिर उत्तरा । तब भी नहीं हुजा । उसने अगते पैर में पानी का म्पर्श कर मोड़ी प्यास बुझा, अन्यन्त प्यासा होने के कारण सोचा—मण्ना ही हो नो अच्छा, मरना ठीक है। जलाशय में कृद, इच्छा भर पानी पी, फिर निकलने में असमर्थ हो वहीं रहा । हाबी भी मुलिशित होने से कही न जाकर राजा का इन्तजार करता हुआ वहीं खड़ा रहा ।

बीधिसत्य शाम के समय फल आदि लंकर आए। हाथी को देख गोखा, राजा आया होगा। हाथी कमाकराया मालूम पहला है। क्या कारण है है वे हाथी के समीप गये। हाथी उनका आना जान एक और खड़ा हो गया।

बोधिसस्त ने जलाशय के निकट जा राजा को देख कर कहा— "महाराज मत डरें।" आश्वासन दे, सीड़ी बांध, राजा को निकाला। उसके शरीर को दबा, तेल मल, स्नान करा, फल आदि दे, हांबी का बस्धन खोला।

दी-तीन दिन जिश्राम कर बोधिसत्व से अपने यहाँ आने की प्रतिशा ले राजा गया।

नगर से कुछ दूर तम्बू गाड़ कर स्थित राज-मेना ने राजा को आता हुआ देख, उसे चेर लिया।

बोधिसस्त भी महीने-आधे महीने बाद वाराणसी जा, उद्यान में रह, दूसरे दिन भिक्षा के लिए घूमते हुए राज-द्वार पर पहुँचे। बही लिइकी खोल, राजाञ्चण में देखते हुए, राजा ने बोधिसस्त को देखा। पहचान कर, प्रासाद से उतर, प्रणाम कर, महाप्रासाद पर ला ऊँचे किए हुए ध्वेत-छ्व के नीचे राजसिंहासन पर बैठाया। अपने लिए बने जाहार का भोजन कराया। स्वयं भी खा, उद्यान में ला, वहाँ उसके लिए चंकमण जादि से घिरा हुआ निवास-स्थान तैयार कराया। प्रविजतों की सभी आवश्यक चीजें दे, उद्यान-पाल को सौंप, प्रणाम कर के यथ।।

तब से बोधिसत्व राजा-दरबार में भोजन करने लगे। बहुत आदर-सत्कार हुआ। उस (आदर) की न सह सकने वाले अमात्यों ने इस प्रकार सोचा—''कोई योद्धा इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्या नहीं कर सकता?'' उपराज के पास जाकर कहा—''देव! हमारा राजा एक तपस्वी से बहुत ममत्व रखता है। उसने उसमें क्या (गुण) देखे? आप भी राजा के साथ मन्त्रणा करें।'' उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया, और अमात्यों के साथ राजा के पास जा प्रणाम कर पहली गाथा कही:—

नियमस्स विज्जामतित्य किन्ति, न बान्धवो नो पन ते सहायो, अथ केन वण्णेन तिरीटवच्छो, ते वण्डिको भुञ्जिति अग्गिपण्डं॥

[यह कुछ विद्या नहीं जानता। न आप का बन्धु है ओर न मित्र है, तो किस कारण से यह तिरीटवच्छ त्रिदण्डी (तीन दण्ड धारण करने वाला) श्रेष्ठ-भोजन खाता है ?]

यह मुन राजा ने पुत्र को आमंत्रित कर कहा—
"तात ? मेरा सीमा के बाहर जा, युद्ध में पराजित हो, दो-तीन दिन
का न आना याद है ?"

''याद है।''

'तो इसी के कारण मुझे जीवन मिला।'' इतना कह, सारी वार्ता कह सुनाई।

फिर ''तात ! मेरे जीवनदाता के मेरे पास आने पर, राज्य दे देने पर भी मैं उसका बदला नहीं चुका सकता'' कह दो गाथाएँ कहीं :—

आपासु मे युद्धपराजितस्स,
एकस्स कत्वा विवनस्मि घोरे।
पसारिय किच्छगतस्स पाणि,
तेनूदतारि दुखसम्परेतो।
एतस्स किच्चेन इधानुपत्तो,
वेसायिनो विसया जीवलोके।

१. श्रुत-बन्धु, शिल्प-बन्धु, गोत्र-बन्धु और ज्ञाति-बन्धु।

# लाभारहो, लाल ! तिरीहबक्छो. बेजस्स भोगं सजतन्त्र यङ्गं ॥

युद्ध में पराजित होकर जब मैं घोर वन में अके वा विपाल में पड़ा था, उस समय इसने मुझ आपिल-ग्रिमित की ओर (क्या का) हाथ बढ़ाया। इसी ने मुझ दुश्चित को जलाशय में निकाला। इसी को क्या से वहाँ पहुँ बा हूँ। सभी जीव यमराज के पास जाने थाले हैं। हे लात ' तिरोटबच्छ को देना योग्य है। इसे भोग्य वस्तुएँ दो और (शास) यझ करो।

इस प्रकार राजा के द्वारा आकाल में उठते हुए चन्द्रमा के समान बोधिसत्व के गुण प्रकाजित किए जाने पर उसका मुख सर्वंच एकट हुजा। उसका लाभ तथा आदर और भी बढ़ा। तब से लेकर उपराज, अमान्य पा और कोई राजा से कुछ न कह सका। राजा बोधिसन्त के उपरेश में न्वित हो, दान आदि पुण्य-कर्म कर स्वयं-गामी हुआ। बोधिसत्व भी अभिज्ञा और समापत्ति को प्रान्त कर ब्रह्मानोक-परायण हुआ।

शास्ता ने "पुराने पण्डित भी उपकार वह कुछ करने वे धमंदेशना ला, जातक का मेल बिठाया।

उस समय राजा आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही वा।

# २६०. दूत जातक

''यस्सरया दूरमायन्ति...'' यह भास्ता ने जेतबन में बिहार करते समय एक अतिलोभी भिक्षु के बारे में कहीं। कथा नवें परिकदेश के काक जातक में आएगी।

शास्ता ने उस भिक्षुको आमंत्रित कर कहा—हे निक्षु! अभी ही नहीं पहले भी तू अतिलोभी था। लोभी होने के कारण ही तलवार ने तेरा सिर कटा। यह कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय, बोधिसत्व उसका पुत्र हो, आयु प्राप्त हाने पर तक्षिणला में णिल्प सीख, पिता के मरने पर राजा बना। वह भोजन के बारे में बहुत शुद्धाशुद्ध विचार करने वाला था। इसलिए उसका नाम भोजन-सुद्धिक-राजा पड़ा। वह ऐसा भोजन करता था कि उसकी एक थाली का मूल्य एक लाख होता। खाते समय घर के अन्दर बैठकर नहीं खाता था। अपने भोजन-विधान को देखने वाली जनता को पुण्य देने की इच्छा से वह राज-द्वार पर रतन मण्डप बनवा, भोजन के समय उसे अलंकृत करा, उठे हुए स्वर्ण-मय श्वेत छन्न के नीचे राज-सिहासन पर बैठ, क्षत्रिय कन्याओं से घर कर, एक लाख की सोने की थाली में सात प्रकार का भोजन करता था।

एक अतिलोभी मनुष्य ने उसके भोजन-विधान को देख, उस भोजन के खाने की इन्छा को न रोक सकने पर सोचा—यह उपाय है। वह वस्त्रों को कस कर पहन, हाथ उठाकर—'भो ! मैं दूत हूँ, मैं दूत हूँ,'' चिल्लाता हुआ राजा के पास पहुँचा।

उस समय उस जनपद में 'दूत हूँ'' कहने वाले को कोई नहीं रोकता था। इसलिए जनता ने दो हिस्सों में विभक्त हो उसे रास्ता दे दिया। उसने जल्दी से आ, राजा की थाली से भात का एक कौर लेकर मुँह में डाल जल्दी से आ, राजा की थाली से भात का एक कौर लेकर मुँह में डाल लिया। ''इसका सिर काटूँगा'' सोच तलवारधारी (अंग-रक्षक) ने तलवार उठायी। राजा ने मना किया—मत मारो। ''मत डरो, भोजन करो'' कह राजा हाथ धोकर बैठा। भोजन कर चुकने पर अपने पीने का पानी तथा पान देकर पूछा—हे पुरुष! तू ''दूत हूँ'' कहता है, तू किसका दूत है? 'महाराज मैं तृष्णा का दूत हूं, पेट का दूत हूं। तृष्णा ने मुझे आजा दे, दूत बना कर भेजा है—''तू जा''। यह कह उसने पहली दो गाथाएं कहीं:—

यस्सत्या दूरमायन्ति अमिलंपि याचितुं, तस्सूदरस्सहं दूतो, मा मे कुण्झि रथेसम ॥ यस्स दिवा च रत्तो च वसमायन्ति माणवा, तस्सूदरस्सहं दूतो मा मे कुण्झि रथेसम ॥ [मैं उस पेट का दूत हूँ जिसके वजीजृत होकर (लोग) दूर, जपने शब् के यहाँ भी माँगने जाते हैं। हे राजन ' मुझ पर कोच न करें। मैं उस पेट का दूत हूँ जिसके यण में सभी लोग दिन-रात रहते हैं। हे राजन ' मुझ पर कोच न करें।]

राजा ने उसकी बात मुनकर सोया—मचमूच प्राची पेट के दूत है. तृष्णा के बजीभूत हो विचरते हैं। तृष्णा ही प्रण्या को चलाली है। इस व्यक्ति ने ठीक कहा है, सोच सम्बुष्ट हो राजा ने तीसरी गाचा कही:——

## वदामि ते बाह्यण रोहिणीनं नवं सहस्सं सह पुंगवेन, पुतोहि पुतस्स कथंन वक्तं, मर्वाप तस्नेवभवाम पुता ॥

[हे बाह्मण ! तुझे बैनों के साथ हजार नान गौवें देना हूं। दून दून को कैसे न दे ? हम भी उसी तृष्णा के दूत हैं।]

इस प्रकार कह, 'इस पुरुष द्वारा मुले अपूर्व बात कपी धन सिना' सोच उसे धन दिया ।

शास्ता ने इस धर्म-देशना की ला मत्थों की प्रकाशित कर, जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के अन्त में अतिलोभी भिक्ष अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। बहुत ने (लोग) स्थोतायक्ष आदि हुए।

उस समय का लोभी आदमी, इस समय का लाभी भिन्न है। भोजन-सुद्धिक-राजा तो मैं ही था।



# तीसरा परिच्छेद

# २. कोसिय वर्ग

# २६१. पदुम जातक

"यथा केसा च मस्सू च...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, आनन्द-बोधि (वृक्ष) की (पुष्प) माला से पूजा करने वाले भिक्षुओं के बारे में कही। कथा कालिङ्गबोधि जातक में आयेगी :—

## क. वर्तमान कथा

आनन्द स्थिवर द्वारा रोपे जाने के कारण वह (वृक्ष) आनन्द-बौधि कहलाया। स्थिवर द्वारा जेतवन-दरवाजे पर बोधि (वृक्ष) लगाये जाने की बात सारें जम्बूदीप में फैल गई। एक बार जनपद के भिक्षुओं ने "आनन्द-बौधि की पुष्प मालाओं से पूजा करेंगे" सोच, जेतवन पहुंच गास्ता को प्रणाम किया। दूसरे दिन श्रावस्ती में प्रवेश कर कमल-गली में जा (पुष्प-) माला न पा, लौट कर आनन्द स्थिवर से निवेदन किया। "आयुष्मानृ! हम (पुष्प-) माला से बौधि की पूजा करना चाहते हैं। कमल-गली में जाने पर हमें एक भी माला नहीं मिली।" स्थिवर ने कहा—"आयुष्मानो! में लाऊंगा" कमल-गली में जा नील-कमलों के बहुत-से मुद्द उठवा, आकर उन्हें दिये। उन्होंने उन (फूलों) को लेकर पूजा की। उस कथा को जान कर धर्म-सभा में भिक्षुओं ने स्थिवर की गुण-चर्चा चलाई। "आयुष्मानो! जनपद-वासी भिक्षु अल्प-पुष्य होने से कमल-गली में जाकर माला नहीं पा सके। स्थिवर ने जाकर ला दी।" शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ! बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?"

''अमुक बातचीत ।''

१. कालिङ्गबोध जातक (४७६)।

"भिन्नुजो ! बात करने में कुणल, क्या-कुणल केवल अभी हो नहीं माला प्राप्त करते हैं। पहले भी प्राप्त की हैं "यह पूर्व-जन्म की कथा कहीं ---

# ल. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणमी में बह्मदल के राज्य करने गमय बोधिमन्त्र ने सेठ के घर जन्म लिया। नगर में, एक तालाब में पुरूप फूले थे। एक नकटा आदमी उस तालाब की रखा करना था।

एक दिन वाराणसी में उत्सव की घोषणा किए बाने पर माना पहन, उत्सव में कीड़ा करने की इच्छा बाने तीन खेडठी-पूर्ण ने मोचा---नकटे के रूप की झूठी प्रशंसा करके माना मांगेंगे। उसके फूल तोडने के समब के तालाब के निकट जा, एक ओर खड़े हो गये। उनमें ने एक ने उसकी सम्बोधिन कर पहली गांचा कही---

पथा केसावमस्मूच, छिन्नं छिन्नं विक्हति, एवं कहतु ते मासा, पबुमं वेहि पाचिलो ॥

[जिस प्रकार केण और मूंछ बार-बार कटने पर भी फिर उमती है। उसी भाँति नुम्हारी नासिका बड़े। माँगे जाने पर मुझे कमन है।]

उसने उस पर ऋड हो, कमल नहीं विषे । बूसरे ने बूसरी गांचा कही-

यथा सारदिकं बीजं, लेले बुलं विकहति, एवं कहतु ते नासा, पदुमं देहि याजिलो ॥

जिसे शरत् काल का बीज सेत में बोने पर उगता है, उसी भौति तुम्हारी नासिका बढ़े। मांगे जाने पर मुझे कमल दे।

उसने उससे भी क्रोधित हो कमल नहीं दिये। तब तीमरे ने मीमरी

गाथा कही--उसोपि पलवन्तेते, अपि पहुमानि दस्सति, वज्जं वा ते न वा वज्जं, नत्थि नासाय कहना,

देहि सम्म पदुमानि, अहं याचामि याचितो ॥ [कमल देगा, इस आशा ने यह दोनों झूठ बोलते हैं। (नुम्हारी नासिका उग आए) ऐसा चाहे वे कहें या न कहें, नासिका का उगना नो असम्भव है। हे मित्र ! मैं मांगता हूं, मांगे जाने पर कमल दे।

# मुदुपाणी]

यह सुन कमल-सर का रक्षक बोला-"इन दोनों ने झूठ बोला। तुमने जैसा है वैसा ही कहा। तुमको कमल मिलना योग्य है।" वह कमल का बड़ा मुट्ट ले, उसके घर दे, अपने कमल-तालाव गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, जातक का मेल बिठाया। उस समय कमल प्राप्त करने वाला श्रेप्ठी-पुत्र मैं ही था।

# २६२. मुदुपाणी जातक

"पाणी चे मुदुको चस्स..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उद्विग्न-चित्त भिक्षु के वारे में कही :-

#### क. वर्तमान कथा

उसके धर्म-सभा में लाए जाने पर शास्ता ने पूछा-''सचमुच भिक्षु तू उद्विग्न-चित्त है ?"

"सचमुच।"

''भिक्षु! स्त्रियाँ कामुकता की ओर जाने से नहीं रोकी जा सकतीं। पुराने पण्डित भी अपनी लड़की की रक्षा नहीं कर सके। पिता के हाथ पकड़े रहने पर (भी) लड़की, पिता को बिना खबर होने दिए, कामुकता के वशी-भूत हो, पुरुष के साथ भाग गई।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही:-

# ख. अतीत कथा

पूर्वं समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोल में पैदा हुआ। आयु प्राप्त होने पर तक्षणिला में शिल्प सीखा। पिता के मरने पर घर्मानुसार राज्य करने लगा। वह लड़की और भाञ्जे दोनों का घर में पालन-पोषण करता था। एक दिन अमात्यों के साथ बैठे हुए कहा—''मेरे मरने के बाद मेरा भाज्जा राजा होगा। मेरी लड़की उसी की पटरानी होगी।''

आगे, उनके आयु प्राप्त होने पर, किर अमात्यों के साथ बैंडे रहने पर उसने कहा—"हम भाक्त्रों के लिए दूसरी लड़की लाएँगे। अपनी लड़कों भी दूसरे राज-कुल में देंगे। इस प्रकार हमारे बहुत रिक्नेदार हैं: जाएँगे।" अमात्यों ने स्वीकार किया।

राजा ने माञ्जे को बाहर घर दिया। अन्तःपुर में प्रवेश बन्द कर दिया। वे एक दूसरे पर आसक्त थे। कुमार ने सोचा—"किस उपाय से राजकुमारी को बाहर निकाला जाय? उपाय है।" उसने दाई को रिश्वत दी। दाई ने पूछा—"आर्थ-पुत्र! क्या करना है?"

"अम्म ! राजकुमारी को बाहर निकालने का मौका कैसे सिले ?"
"राजकुमारी से बात करके जानूंगी।"

"अम्म! अच्छा।"

वह गई। "अम्म! तेरें सिर में बूँ है, निकालूंगी" कह, उसे नीचें आसन पर विठा, स्वयं ऊँचे बैठ, उसके सिर को अपनी जांचों पर रख कर जूँ निकालते समय, राजकुमारी के सिर में नख चँसाया। राजकुमारी ने— "यह अपने नख से नहीं बींचती है, किन्तु पिता के भाज्जे-कुमार के नख से बींचती है" जान कर पूछा—"अम्म! तू राजकुमार के पास गई बी?"

"अम्म ! हाँ ?"

"उसने क्या सन्देश कहा ?"

"अम्म ! तुम्हें निकाल ले जाने का उपाय पूछता है।" राजकुमारी ने—"अगर कुमार पण्डित होगा तो जान जायगा" कह पहली गाया कही और कहा—"अम्म ! इसे ले जाकर कुमार को कहना।"

पाणी चे मुदुकोचन्स, नागोचस्समुकारितो, अन्धकारो च बस्सेम्य, अच नून तदा सिया ॥

[उसके पास कोमल हाथ हो, सिसाया हुआ हाथी हो, अन्धकार हो, और देव वर्षे; तब निश्चय से (उसका उद्देश्य पूरा) होवे 1]

वह उसे सीख कुमार के पास गई।

कुमार ने पूछा—"अम्म! राजकुमारी ने क्या कहा ?"

"आर्य्य पुत्र ! और कुछ न कह यह गाथा भेजी है।" उसने वह गाथा कही । कुभार ने उसका अर्थ जानकर उसे भेज दिया—"अम्म ! जा।"

कुमार इस बात को भली प्रकार जान, एक रूपवान कोमल हाथ वाले छोटे सेवक को सजा कर, मंगल हाथी के फीलवान को घूंस दे, हाथी को सिखा, उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगा।

कृष्णपक्ष को अमावस्या को आधी रात के बाद घनी वर्षा हुई । उसने सोचा, राजकुमारी द्वारा बताया गया दिन आज है। (स्वयं) हाथी पर चढ़, कोमल हाथ वाले छोटे सेवक को हाथी पर बैठा, जाकर रिनवास के खुले आँगन में हाथी को बड़ी दीवार से सटा, खिड़की के समीप भीगता हुआ ठहरा। राजा लड़की की रखवाली करता हुआ, दूसरी जगह सोने नहीं देता था। अपने पास छोटे बिस्तर पर सुलाता था। "आज कुमार आयेगा" जान, बिना सोये लेटे-लेटे राजकुमारी ने कहा—"तात! नहाने की इच्छा है।"

"अम्म आ!" कह उसका हाथ पकड़ खिड़की के समीप लाकर कहा— "अम्म! नहा।" वह उसे खिड़की के बाहर के छज्जे पर रख एक हाथ पकड़े खड़ा रहा। नहाते हुए उसने कुमार की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसके हाथ से गहने उतार कर सेवक के हाथ में पहना, उसे उठाकर राज-कुमारी के पास छज्जे पर रखा। उसने उसका हाथ ले, पिता के हाथ में दिया। पिता ने उसका हाथ पकड़ कर लड़की का हाथ छोड़ दिया। वह दूसरे हाथ से भी आभरण उतार, उसके दूसरे हाथ में पहना, पिता के हाथ में रख कर कुमार के साथ चली गई। राजा "मेरी लड़की ही है" समझ उस लड़के को, नहाने के बाद शयन-गृह में मुला, द्वार बन्द कर, कुण्डी दे, खेंबड़ा लगा, अपने बिस्तर पर जाकर लेटा। उसने प्रातः दरवाजा खोल, लड़के को देखकर पूछा—"यह क्या है?" उसने उस (कुमारी) के कुमार के साथ जाने की बात कही।

राजा ने दुः सी होकर सीचा—"हाथ पकड़ कर साथ रखने पर भी स्त्री की हिफाजत नहीं की जा सकती। स्त्रियाँ इस प्रकार की हिफाजत न की जा सकनेवाली होती हैं।" उसने दूसरी दो गाथाएँ कहीं :—

अनला मुदुसम्भासा दुप्पूरा ता नदीसमा, सीपन्ति नं विदित्वान, आरका परिवज्जये ॥ यं एता उपसेवन्ति इत्वसा वा वनेन वा, जातवेदो व संठानं जिप्पं, जनुदहन्ति नं।।

[इनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। मृतुभाषी होती है (मैय्नादि से) महीं पूर्ण होने वाली होती हैं। यह नरक में बुबोली हैं। यह सब जान कर पण्डित आदमी इन्हें दूर ही रखें।

जिस (पुरुष) से भी वे सम्दन्ध करती है, बाहे राग ने, बाहे धन तीज़ से, उसे वे आग के समान भीड़ा ही जना देती हैं।

ऐसा कहा भी गया है :--

बलबन्तो दुब्बला होन्ति, धामबन्तो वि हायरै, धवसुमा अधिता होन्ति, मासुगाणवसंगता । गुणबन्तो निगुणा होन्ति, पञ्जाधस्तो पि हायरे, पमत्ता बन्धने सेन्ति, मासुगामबसंगता । अन्त्रोनं च तपं, सीलं, सच्चं, धागं, सितं, मितं, अध्यत्वन्ति पमत्तस्स, परबद्गभीय तवकरा । मसं, कित्तिं, धितीं, सूरं, बाहुसच्चं, पजाननं, वेपयन्ति पमत्तस्स, कहुपुञ्चं व पावको ॥

[स्त्रियों के वशीभूत होने वाले (कोग) बलवान भी दुर्बल हो जाते हैं, शक्तिमानों की शक्ति घट जाती है, जांख वाले जन्में हो जाते हैं।

गुणवान निर्गुण हो जाते हैं। प्रज्ञावानों की प्रज्ञा भी घट जाती है, अमादी लोग बन्धन में बँध जाते हैं।

जिस प्रकार मार्ग लूटने बाला चीर लोगों को लूटला है। उसी प्रकार मनुष्य का अध्ययन, तप, शील, सत्य, त्याग, स्मृति, मति, सभी लूट जाना है।

जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को आग जला देती है। उसी भांति प्रमत्त मनुष्य का यश, कीर्ति, घृति, शूरता, बहुभूतभाव, ज्ञान, सभी नष्ट हो जाता है।]

१- "भिष्ठुलो! स्त्रियां तीन चीजों से अतुप्त हो मर जाती हैं। कौन-सी तीन? मैंयुन-धर्म, बच्चा पैदा करना और श्रृंगार करना । भिष्ठुलो! स्त्रियां इन तीन चीजों से अतुस्त हो गर जाती हैं।"—अंगुत्तर-निकाम, तिकनिपात ।

ऐसा कह महासत्व ने सोचा—भाञ्जे को तो मुझे ही पोसना है। बड़ें कार के साथ लड़की उसी को दे, उसे उपराज बनाया। वह भी मामा के जाने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का बिठाया। सत्य प्रकाशन के बाद उत्कण्ठित भिक्षु स्रोतापत्ति फल में रिष्ठत हुआ।

उस समय राजा मैं ही था।

# २६३. चुल्लपलोमन जातक

"अभिज्जमाने वारिस्मिं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते गय एक उद्विग्न-चित्त भिक्षु के ही बारे में कही:—

#### क. वर्तमान कथा

उसके धर्म-सभा में लाए जाने पर शास्ता ने पूछा— "सचमुच भिक्षु ! तू उद्दिग्न-चित्त है ?" "सचमुच ।"

"भिक्षुं! स्त्रियों ने पुराने सच्चरित्र प्राणियों का भी मन इला दिया" ह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा पुत्र-विहीन था। उसने पिनी स्त्रियों को पुत्र प्रार्थना के लिए कहा। वे पुत्र के लिए प्रार्थना करती हो। इस प्रकार समय बीतते हुए बोधिसत्व ब्रह्मलोक से च्युत होकर पटरानी के कोख में पैदा हुआ। उसे पैदा होते ही नहला कर स्तन पिलाने के लिए । इंको दिया। वह दूध पिलाए जाने पर रोता था। तब उसे दूसरी को

विमा। स्त्रिमों के हाथ में वह चूप ही नहीं होता था। तब उमे एक नौकर को सौंपा। उसके हाथ में लेते ही चूप हो शबा। तब मे उसे पुरुष ही लिए रहते। स्तन पिलाना होता तो दूह कर पिलाने अथवा पर्व की ओट से स्तन मूँह में डालते। उसके बड़े होने जाने पर भी लोग (उसे) स्त्रिमां दिसाने में असमर्थ रहे। इसलिए राजा ने उसके बैठने जादि का स्थान तथा ध्यान-गृह जलग बनवाया।

उसने उसके सोलह वर्षीय होने पर सोचा—मेरे दूसरा पुत्र नहीं है, यह काम भोग में रस नहीं लेता, राज्य की भी इच्छा नहीं करता । मुझे पुत्र मुक्किस से मिला है। तब नाच, गीत और बजाने में पट्र, पुरुषों की परि-चर्म्या कर उनकी वश में कर सकने वाली एक तरूकी नहीं ने जाकर पूछा— "देव? क्या चिन्ता कर रहे हैं?" राजा ने उसकी कारण बताया।

"अच्छा देव ! मैं उसे लुमा कर काम-रस का ज्ञान कराऊँगी।"

"अगर स्त्री की गन्ध से अपरिचित मेरे कुमार को लुआ सकेगी तो बहु राजा होगा और तू उसकी पटरानी।"

"देव ! इसकी जिम्मेवारी मेरी, जाप इसकी चिन्ता न करें।" वह पहरेदारों के पास जाकर बोली—

"मैं प्रात:काल आकर आर्य्यपुत्र के शयन-गृह से बाहर ध्यानागार में खड़ी होकर गाऊँगी। अगर (वह) क्रोधित हो तो मुझसे कहना। मैं खली जाऊँगी। अगर सुने, तो मेरी तारीफ करना।" उन्होंने बच्छा कह स्वीकार किया।

वह प्रातःकाल उस जगह सड़ी होकर, बीणा के स्वर से गीत का स्वर, गीत के स्वर से वीणा का स्वर मिलाकर मधुर स्वर में बाने लगी। कुमार सुनता हुआ लेटा रहा। दूसरे दिन कुमार ने नजदीक आकर माने की आजा दी। अगले दिन व्यानागार में रहकर गाने की आजा दी? और अगले दिन अपने पास रहकर। इस प्रकार कमशः तृष्णा उत्पन्न कर, लोक-धर्म सेवन कर, काम-रस से परिचित हो "स्त्री दूसरे को नहीं दूंगा" कहता हुआ, तलवार ले, गली में निकल कर पुरुषों के पीछे दौड़ने लगा।

राजा ने उसे पकड़वा, उसे उस कुमारी के साथ नगर से बाहर निक-लवा दिया। दोनों अरण्य में प्रविष्ट हो, गंगा के नीचे जा, एक तरफ गंगा, तरी तरफ समुद्र, दोनों के बीच में आश्रम बना कर रहने लगे। कुमारी पर्णशाला बैठ कर कन्द-मूल आदि पकाती थी। बोधिसत्व अरण्य से फलमूल लाता।

एक दिन उसके फल-मूल के लिए गये रहने पर, एक समुद्र-द्वीय-वासी पस्वी भिक्षा के लिए आकाश मार्ग से जाता हुआ, घुँआ देख कर आश्रम र उतरा। तब उसने "जब तक पके तब तक बैठ" कह, बैठा, स्त्री के हाव- ाव से उसे मोहित कर, घ्यान से च्युत कर, ब्रह्मचर्य का अन्तर्धान कर दया। वह पंख कटे कौवे के समान, (उसे) छोड़ कर जाने में असमर्थ हो, उस दिन वहीं रहा। फिर बोधिसत्व को आता देख, समुद्र की और मागा। बोधिसत्व ने "मेरा शत्रु होगा" सोच तलवार उठा कर उसका पीछा किया। तपस्वी आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता हुआ समुद्र में गिर गड़ा। बोधिसत्व ने सोचा, यह तपस्वी आकाश-मार्ग से आया होगा। घ्यान के नष्ट होने से समुद्र में गिरा। मुझे अब इसकी सहायता करनी चाहिए सोच, किनारे पर खड़े हो, ये गाथाएँ कहीं:—

अभिज्जमाने वारिस्मिं, सयं आगम्म इद्विया, मिस्सीभावित्थिया गन्त्वा, संसीवसि महण्णवे ॥ अवट्टनी, महामाया, ब्रह्मचर्य्य विकोपना, सीवन्ति नं विवित्वान, आरका परिवज्जये ॥ यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा घनेन वा, जातवेदो व संठानं, ख्रिप्यं अनुदहन्ति नं॥

[पानी की बिना भेदे, (आकाशमार्ग से) स्वयं ऋदि से आकर, स्त्री संसर्ग के कारण समुद्र में डूबता है।

'ठगने वाली, महामाया, शब्दाचर्यं को प्रकुष्त करने वाली, (स्त्रियाँ) उसे डुबा देती हैं' जान पण्डित आदमी स्त्रियों से दूर ही रहें।

माया चेता मरीची च सोको, रोगो, चूपदृवो खरा च बन्धना चेता, मच्चुपासो गुहासयो। तासु यो विस्ससे पोसो, सो नरेसु नराधमो।।

<sup>[</sup>स्त्रियाँ; माया, मरीची, शोक, रोग, उपद्रव, कठोर, बन्धन, मृत्यु-पाश तथा गुह्याशय होती हैं। जो पुरुष इनका विश्वास करे वह अधम नर है।]

जिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती हैं, शाहे राग से, शाहे धन-लोभ से, उसे ने वैसे ही शीझ जला देती हैं जैसे जान जपने स्थान को 1]

इस प्रकार बोधिसत्त्व का बचन मुन, तपस्त्री समुद्र में खारे-खारे, नष्ट च्यान को फिर प्राप्त कर, आकाल से अपने निवास स्थान को गया।

बोधिसत्व ने सोवा—यह तपस्वी इस प्रकार भारी शरीर वाला है, सो सेमर की रई के समान आकाश-मान ने उड़ गया। मुझे भी इसकी तरह ध्यान उत्पन्न कर आकाश में विचरना चाहिए। उसने आध्यन जा उस स्त्री को बस्ती की ओर ने जाकर कहा—"तू जा।" किर आरब्ध में प्रविद्ध हो, सुन्दर स्थान में आग्रम बना, ख्विप्रबज्या ने, ध्यान कर, अभिशा तथा समापत्ति प्राप्त कर ब्रह्मलोक गया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के उपरान्त उद्विधवित भिशु स्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ।

स्त्री की गन्ध से अपरिचित कुमार मैं ही था।

# २६४. महापणाद जातक

"महापणादो नाम सो राजा..." यह शास्ता ने गंगा-लीर पर बँठकर महजि स्थिनिर के प्रताप के बारे में कही:—

## क. वर्तमान कथा

एक समय शास्ता श्रावस्ती में वर्षा-वास कर "भव्जिकुमार की (संघ में) शामिल करूँगा" सोच, भिद्ध-संघ के साथ वरिका करने हुए, भिद्ध नगर पहुँचे। जातीय-वन में तीन मास कुमार का ज्ञान परिषवव होने तक वास किया। महिजकुमार महा धनवान अस्सी करोड़ सम्पत्ति वाले सेठ का एकलौता पुत्र था। उसके पास तीनों ऋतुओं के लिए तीन प्रासाद थे।

क-एक में चार-(चार) मास रहता था। एक में रह कर, नाटकादि से वर कर बड़े ठाट-बाट के साथ दूसरे प्रासाद में जाता था। उस क्षण कुमार ग ठाट देखने के लिए, सारे नगर-वासी उमड़ पड़ते थे। प्रासादों के बीच हियों पर पहिए तथा मन्त्रों पर मन्त्र बाँधते थे।

कुमार ने आदिमयों से पूछा—''दूसरे दिन मेरे (एक) प्रासाद से (दूसरे) प्रासाद जाने समय सारा नगर उमड़ पड़ता था, पहियों पर पिहए, स्कों पर गन्त बाँधते थे। आज अपने आदिमियों के सिवाय और कोई आदिमी हिं। है। क्या कारण है?"

"स्वामी! सम्यक् सम्बुद्ध इस नगर के पास तीन मास रह कर आज गायेंगे। भोजन समाप्त कर वे जनता को धर्मोपदेश दे रहे हैं। सभी नगर-गासी उनका धर्मोपदेश मुन रहे हैं।"

''तो जाओ हम भी सुतेंगे'' कह सब आभरणों से मुक्त हो, बहुत लोगों के साथ जाकर, सभा में पीछे खड़े हो, धर्मोपदेश सुनते हुए उसने सब क्लेशों (बन्धनों) को क्षय कर अर्हत्व प्राप्त किया।

शास्ता ने मिह्यश्रेष्ठी को आमंत्रित कर कहा—''महासेठ ! तुम्हारा ना-ठना पुत्र अर्हत्य को प्राप्त हुआ। इसलिए आज उसकी प्रब्रज्या हो जानी चाहिए, नहीं तो वह निर्वाग को प्राप्त हो जायगा।''

"भन्ते! मेरे पुत्र को निर्वाण नहीं प्राप्त करना है। उसे प्रव्नजित करें। लेकिन प्रव्रजित कर उसे साथ लेकर कल हमारे घर पधारें।"

भगवान ने निमन्त्रण स्वीकार कर, कुल-पुत्र को ले, बिहार जा, प्रव्नजित करा, उपसम्पदा दी । उसके माता-पिता ने एक सप्ताह तक बड़ा सत्कार किया। मास्ता एक सप्ताह रह, कुल-पुत्र को साथ थे, चारिका करने हुए कोटिग्राम पहुँचे । कोटिग्राम-वासियों ने बुद्ध-प्रमुख संघ को महावान दिया । गास्ता ने भोजन समाप्त कर (दान) अनुमोदन आरम्भ किया । कुल-पुत्र अनुमोदन किए जाते समय, ग्राम से बाहर जा "जान्ता के आने के समग्र ही उठूँगा" निश्चय कर, गंगातट पर, एक बुझ की खाया में प्यान लगाकर बैठा । बड़े-बूड़े स्थितरों के जाने पर भी न उठ, शास्ता के आने पर ही उठा । सामान्य मिक्कों ने कोच कर कहा—"बहु प्रव्यक्ति होकर भी पहुले की मौति बूढ़े स्थितरों को आते देख, नहीं उठता ।"

कोटिग्राम-वासियों ने नावें एक साथ बाँधी। ज्ञास्ता ने बँधी नावों पर बैठ कर पूछा-

"महजि कहां है ?"

"भन्ते ! यहाँ ही ।"

"महजि! आ हमारे साथ इस एक नाव पर ही बैठ।"

स्यविर उछल कर उस नाव में बैठा।

उसके गंगा के बीच पहुँचने पर जास्ता बोले-

"मद्दि ! जब तुम महापणाद राजा घेती नुम्हारा निवास-स्वान कहीं था ?"

"मन्ते ! इस स्थान में निमम्न है।"

सामान्य (पृथक जन<sup>3</sup>) भिक्षुओं ने कहा—यह (अपना) बहुंत होना प्रगट करता है।

"तो भहिल ! साथी ब्रह्मचारियों की खंका दूर कर।"

उसी क्षण स्थिवर, शास्ता को प्रणाम कर, ऋदिवल से जा, प्रासाद के शिखर को अंगुली ने पकड़ कर, पत्रीस मोजन प्रासाद को ले, आकाल में उड़ा। उड़ते हुए प्रासाद के नीचे रहने वालों को प्रासाद टुटला मालूम पत्रा। उसने एक योजन, दो योजन, तीन योजन, बीस योजन तक पानी से प्रासाद को उठाया।

१. पृथकजन-जो स्रोतायत्ति आदि मार्ग, फल प्राप्त नहीं है।

उसके पूर्वजन्म के सम्बन्धी प्रासाद के लोभ से, मच्छ, कच्छप, नाग, मेंडक होकर उसी प्रासाद में पैदा हुए थे। प्रासाद के उठने पर वे कूद-कूद कर पानी में गिर पड़े। शास्ता ने उनको गिरते देखकर कहा—

"भद्दि ! तुम्हारे सम्बन्धी क्लेश पा रहे हैं।"

स्थिवर ने शास्ता का बचन सुन, प्रासाद छोड़ दिया। प्रासाद यथा-स्थान प्रतिष्ठित हो गया।

शास्ता गंगा पार गये । उनका आसन गंगा के किनारे ही बिछाया गया । बिछे, श्रेष्ठ बुद्ध-आसन पर वह तरुण सूर्य्य के समान रिष्म छोड़ते हुए बैठे । तब भिक्षुओं ने पूछा—

"भन्ते ! भइजि स्थिवर इस मकान में कब रहते थे ?"

"महापणाद राजा के समय" कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में विदेह राष्ट्र, मिथिला में सुरुचि नाम का राजा था। उसका पुत्र भी सुरुचि ही था। उसका पुत्र महापणाद हुआ। उसने यह प्रासाद प्राप्त किया। उसके प्राप्त करने में पूर्व जन्म का कार्य सहायक हुआ—"दो पिता-पुत्रों ने बाँस और उद्वंबर की लकड़ी से प्रत्येक बुद्ध के लिए निवास-स्थान बनाया।" इस जातक की सारी अतीत-कथा पिकण्णक निपात के सुरुचि जातक में आएगी। शास्ता ने यह अतीत-कथा ला, सम्यक्-सम्बुद्ध होने पर ये गाथाएँ कहीं :—

पणावो नाम सो राजा, यस्स यूपो सुवण्णयो, तिरीयं सोळस पब्बेघो, उच्चमाहु सहस्सघा। सहस्सकण्डू सतमेवो, घजालु हरिताभयो, अनच्चुं तत्य गन्धब्बा छ सहस्सानि सत्तघा। एवमेतं तदा आसि, यथा भासिस भद्दिज! सक्को अहं तदा आसि, वेय्यावच्चकरो तवं॥

१. सुरुचि जातक (४८६)।

[वह पणाद नाम का राजा था। उसका प्रासाद स्वर्णनय था। उसका विस्तार सोलह कन्डे का था। हजार कन्डे जितना ऊँचा था।

बह हजार करडे का ऊँचा प्रासाद, मात तल वाला था। (ऊपर) हरी ध्वजा लगी थी। वहाँ सात तलों में छ: हजार गन्धवं नाचने थे।

जैसा भइजि ! तू अब कह रहा है, उसी प्रकार का यह था। मैं तब सुम्हारी सेवा करने वाला इन्द्र था।

उसी क्षण सामान्य भिन्नु शंका-रहित हो गये। शास्ता ने इन प्रकार वर्मीपदेश दे जातक का मेल विठाया।

तब महापणाद भइजि था और दन्त्र तो ही मैं था।

# २६५. खुरप्प जातक

"दिस्वा लुरप्पे..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करने समय एक हिम्मत-हार मिक्षु के बारे में कही:—

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने पूछा—''भिजु! क्या सचमुच न हिम्मत हार गया है।'' ''भन्ते! सचमुच।''

"भिक्षु! निर्वाण की ओर ले जाने वाले शासन में प्रवक्षित होकर तूने कैसे हिम्मत छोड़ी? पुराने लोगों ने निर्वाण से असम्बन्धित बातों के लिए भी प्रयत्न किया।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणशी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय बोधि-सत्व जंगल-रक्षक-कुल में पैदा हुआ। आयु प्राप्त कर अंगल-रक्षकों का सर्व प्रमुख हुआ । उसके पाँच साँ आदमी थे । वह जंगल के किनारे एक गाँव में रहता और मजदूरी लेकर मनुष्यों को जंगल पार कराता था ।

एक दिन वाराणसी का एक सौदागर-पुत्र पाँच सौ गाड़ियाँ लेकर उसके गांव पहुँचा। उसको बुलवाकर कहा—''सौम्य! एक हजार लेकर मुझे जंगल पार करा दो।'' उसने ''अच्छा'' कह उसके हाथ के एक हजार ले लिए। मजदूरी लेते ही उसने उसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिगा। वह उसे लेकर जंगल में प्रविष्ट हुआ। जंगल में पाँच सौ चोरों ने हमला किया। चोरों को देखते ही बाकी मनुष्य छाःी के बल गिर पड़े। जंगल-रक्षकों के मुखिया ने निनाद करते हुए, गर्जना करते हुए, प्रहार करके पाँच सौ चोरों को भगा कर सौदागर-पुत्र को सकुशल कान्तार पार करा दिया। सौदागर-पुत्र ने कान्तार के पार कारवाँ को रोक, रक्षकों के मुखिया को नाना रस वाले श्रेष्ठ-भोजन करा, स्वयं जलपान कर, मुख पूर्व क बैठ, उसके साथ बात करते हुए उससे पूछा—''सौम्य! ऐसे भयानक चोरों के अस्त्र-शस्त्र लेकर आक्रमण करने पर भी तुम्हारे चित्त में कैसे जरा भी त्रास नहीं पैदा हुआ?'' यह पूछते हुए पहली गाथा कही:—

दिस्वा खुरप्पे, धनुवेग नुन्ने, खग्गे गहीते तिखिणे तेलघोते, तिस्म भयस्मिं, मरणे वियुळ्हे, कस्मानु ते नाहु छम्भितत्तं ॥

[धनुष से वेग से छूटे तीर को देखकर, तेल में तेज किये तीक्षण खड्गों को लिए देखकर, भय और मरण उपस्थित होने पर, तुम्हें कैसे शरीर-कम्पन नहीं हुआ ?]

इसे सुन रक्षकों के मुखिया ने शेष दो गाथाएँ कहीं :-

विस्वा खुरप्पे, धनुवेग नुन्ने, खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते, तिस्मंभयिस्म मरणे वियूळ्हे वेदं अलत्थं विपुलं उळारं ॥ सो वेदजातो अज्झभींव अमित्ते, पुञ्चेव मे जीवितमासि चत्तं, नहि जीविते आलयं कुब्बमानो, सूरो कियरा सूरिकच्चं कदाचि ॥

[धनुष से बेग से छूटे तीर देखकर, तेल में साफ किए गये खड्ग लिए देखकर, भय तथा मरण उपस्थित होने पर (मेरा) मन प्रफुल्लित हो उठा।

[उस प्रसम्नता में शत्रुओं को जीत निया। मैंने तो पहने ही जीवन परित्याग कर दिया था। जीने में जामन्ति रखने वाला शूर कभी बहादुरी का काम नहीं करता।]

इस प्रकार वह बाणों की वर्षा होते हुए, जीने की तृष्णा छोड़ देने से अपने द्वारा किया गया बहादुरी का काम प्रकट कर, मौदागर-पुत्र को भेज, अपने गाँव जा, दान जादि पुष्य कर परलोक निधारा।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का मेल विठाया। सत्य प्रकाशन के समय, हारा हुआ (भिक्ष्) अहुँग्व को प्राप्त हुआ।

उस समय रक्षकों का मुलिया मैं ही था।

# २६६. वातग्गसिन्धव जातक

"येनासि किसिया पण्डु..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, श्रावस्ती के एक गृहस्य के बारे में कही-

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक मुन्दर स्त्री एक मुन्दर गृहस्य को वेख कर उस पर आसक्त हो गई। सारे शरीर को जलाती हुई-मी उसके शरीर में कामानि पैदा हो गई। उसको न तो शरीर का मुख मिलता, न मन की शान्ति। उमें भात भी नहीं रुवता था। केवल वारपाई की पाटी पकड़कर नेटी रहती। तब उसकी सेविका और सहायिका ने पूछा—"नू चब्बल-चिल क्यों है? खारपाई की पाटी पकड़ कर क्यों लेटी रहती है? तुझे क्या कच्ट है?" उसने एक-दो बार पूछने पर उत्तर नहीं दिया। बार-बार पूछे जाने पर वह बात कही। तब उन्होंने उसे आस्वासन देकर कहा—"तू चिन्ता मत कर। हम उसे ले आएंगी।" उन्होंने जाकर गृहस्य से मन्त्रणा की। उसने इन्कार किया। (लेकिन)बार-बार

कहें जाने पर स्वीकार कर लिया। उन्होंने "अमुक दिन, अमुक समय आओ" कह, वचन ले उसको कहा। शयन-गृह को सजा, अपने को अलंकृत कर वह श्राँच्या पर बैठी। वह आकर शैंच्या के एक सिरे पर बैठा। तब वह सोचने लगी—अगर मैं गम्भीर्थ्य न रख अभी ही इसे मौका दूँगी तो मेरी शान घटेगी। आने के दिन ही मौका देना अनुचित है। आज उसे शर्मिन्दा कर दूसरे दिन मौका दूँगी। हाथ पकड़ना आदि करते हुए खेलना जारम्भ किया। फिर हाथों में पकड़ कर कहा—निकल जाओ, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं।

वह हताश तथा लज्जित हो उठकर अपने घर गया।

दूसरी स्त्रियों ने उसके वैसा करने की बात जान, गृहस्थ के चले जाने पर, उसके पास जाकर कहा—तू इसमें आसक्त-चित्त हो, आहार छोड़ कर लेटी थी। हम बार-बार याचना कर उसे ले आईं। तूने उसे क्यों मौका नहीं दिया? उसने वह बात बतायी। दूसरी (स्त्रियाँ) "तो मालूम होगा" कह चली गईं। गृहस्थ ने लौटकर फिर नहीं देखा। वह उसे न पा निराहार रह, मर गई।

गृहस्य उसके मरने की खबर पा, बहुत माला-गन्ध विलेपन ले, जेतवन जा, शास्ता की पूजा कर, प्रणाम कर एक ओर बैठा। शास्ता ने पूछा—

"उपासक । दिखाई क्यों नहीं देता?"

गृहस्थ ने आप-बीती सुनकर कहा—''भन्ते ! इतने समय तक लज्जा के कारण बुद्ध की सेवा में नहीं आया।''

"उपासक ! इस समय तो उसने कामुकता-वश तुझे बुला कर, आने पर मौका न दे लिज्जित किया। पहले पण्डितों (?) में भी आसक्त हो, बुला कर, आने पर मौका न दे, कष्ट देकर लौटा दिया।" उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में, ब्रह्मदत्त के राज्य करते ममय, बोधिसत्व सिन्धव कुल में पैदा हो, वातग्गसिन्धव नाम से उस (राजा) का मंगल-अश्व हुआ। वह घुड़-चरवाहों द्वारा लाया जाकर गंगा में नहाता था। उसे देखकर कुरवली नाम की गधी तम पर जासकत हो गई। यह कानुकता के कारण कांपती हुई तृण नहीं साती थीं। पानी भी नहीं पीतों थीं। मूलकर हुथा, हुड़ी-चाम मात्र रह गई।

उसके पुत्र-गर्दम बच्चे- ने उसको बैनी मुखनी हुई देख कर

पूछा-

''अम्म ! तून तृण सानी है. न पानी पीनी है, मुखकर जहाँ-सहौं सांपती पड़ी रहती है ! तुलें बसा कष्ट है है''

उसने पहले नहीं कहा। बार-बार पूछे जाने पर वह बान कही। तब उसके पुत्र ने आग्वासन देकर कहा—माँ विन्ता मन कर। मैं उसे ने आऊँगा। जब भोड़ा नहाने गया, उस समय उसके पास जाकर कहा—तात! मेरी माता पुग पर आसक्त है। आहार खोड, मूख-युक्त कर गर जायमी। उसे जीवन दान दें।

"अच्छा तात ? दूंगा। घुड़-चरवाहे मुझे नहलाकर घोडी देर गंगा-किनारे विचरने के लिए छोड़ते हैं। तुम (अपनी) माँ को लेकर उस स्थान में आना।"

वह जाकर मौं को ला, उस स्थान में छोड़, एक ओर खिप कर खड़ा रहा।

मृह-चरवाहे ने वातग्य-सिन्धय को उस स्थान पर होड दिया। वह उस गधी को देखकर उसके पास गया।

जब घोड़ा उस गधी के पास पहुँच उसके जशीर को स्ंघने लगा, तब उसने सोचा—अगर में गाम्भीर्ध्य न रखकर जाते ही मौका द्ंगी तो मेरा यण और ज्ञान घटेगी। ऐसे रहना चाहिए जैसे हमें कोई इच्चा ही नहीं है। यह सोच सित्धव के नीचे जबड़े में दुलसी मार भाग गई। दांत की जड़ टूट जाने जैसी (वेदना) हुई। वातग्गसिन्धव ने सोचा—मुझको इसने क्या प्रयोजन ? श्रामिन्दा होकर वहाँ से भाग गया। वह दुखी हो, वहीं गिरकर सांचती हुई लेट रही।

उसके पुत्र ने जाकर पूछते हुए पहली गाया कही— येनासि किसिया पण्डु, येन भसं न स्व्चिति, अयं सो आगतो सात, कस्मादानि पलायसि ॥ [जिसके कारण भरीर कुछ होकर पाण्डु-वर्ण हो गया। जिसके कारण भात नहीं रुचता, वह यह तात आया है। अब क्यों भागती है ?]

पुत्र का वचन सुन, गदही ने दूसरी गाथा कही-

सचे पनादिकेनेव, सन्यवो नाम जायति, यसो हायति इत्थीनं, तस्मा तात ! पलायहं ॥

[अगर आरम्भ में ही सम्बन्ध हो जाय तो स्त्रियों की शान नष्ट हो जाती है। हे तात ? इसलिए मैं भागी।]

इस प्रकार उसने पुत्र को स्त्रियों का स्त्रभाव कहा। तीसरी गाथा शास्ता ने अभिसम्बद्ध होने पर कही—

> यसस्सीनं कुले कातं, आगतं या न इच्छति, सोचति चिर रसाय, वातग्गमिव कुन्दिल ।

[यशस्त्रियों के कुल में पैदा हुओं के आने पर जो उनकी इच्छा नहीं करतो अर्थात् उपेक्षा करती है। वह चित्रर काल तक चिन्तित रहती है। जैसे कुन्दिल वातग्ग के लिए।]

शास्ता ने इस अतीत-कथा को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय गृहस्थ स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हआ।

उस समय गधी वह स्त्री थी। वातग्गसिन्धव तो मैं ही था।

# २६७. कक्कट जातक

"सिङ्गीमिगो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक स्त्री के बारे में कही:—

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक गृहस्थ अपनी मार्ग्या को लेकर कर्ज उगाहने के लिए जनपद जा, कर्ज उगाह कर वापिस आ रहा था। लौटते समय मार्ग में

[ 2-2-240

चोरों ने पकड़ लिया। उसकी मार्थ्या मुन्दरी मनोरमा थी। चौरों के सरदार ने उस पर आसक्त होने के कारण गृहस्य की मारना आरम्भ किया। बहु स्त्री मीनवती, सदाचारिणी, पति को देवता मानने वाली थी। उसने चौर के पैरों पर गिर कर कहा—स्वामी! अगर मुझे प्रेम करने के कारण मेरे स्वामी को मारेंगे तो मैं भी विष साकर या सांस रोककर मर बाऊंगी। तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मेरे स्वामी को बे-मतलब न मारें। यह कह उसे छुड़ा लिया।

वे दोनों सकुशल आवस्ती में जेतवन-विहार के पीछे से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा—विहार में प्रविष्ट हो शास्ता को नमस्कार करके जायें। वे गन्ध-कुटी-परिवेण जा, बन्दना कर, एक जोर बैठे।

शास्ता ने पूछा-

''कहाँ गये थे ?"

"कर्ज उगाहने।"

"मार्ग में अच्छी तरह आए ?"

"भन्ते ! मार्ग में हमें चोरों ने पकड़ लिया । जब वे मुझे मार रहे बे तो इसने चोरों के मुलिया से याचना करके छुड़ाया । इसके कारण मुझे जीवन-दान मिला।"

"उपासक! इस समय तो इसने नुझे जीवन-दान दिया। पहले पण्डितों को भी दिया।" उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

# ल. अतीत कथा

पूर्व समय में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय हिमालय प्रदेश में एक बड़ा तालाब था। उसमें मुवर्ण वर्ण का एक महान के कड़ा था। उसके उसमें रहने के कारण वह (तालाब) कुळीर-दह कहलाता था। के कड़ा बिजाल था, बड़े भारी चक्के के समान। हाथी पकड़, मार कर खा जाता था। हाथी उसके भय के कारण वहाँ उतर कर चारा नहीं प्रहण कर सकते थे। तब बोधिसत्व ने कुळीर-दह के पास रहने वाले दल के मुखिया हाथी के सहवास से हिथनी की कोख में जनम ग्रहण किया। उसकी माता ने गर्म की



क्षा करूँगी, सोच दूसरे पर्वत-प्रदेश में जाकर, गर्भ की रक्षा कर पुत्र की जन्म दिया।

वह क्रमानुसार बढ़ कर महाशरीर वाला, शक्तिशाली, सुन्दर, अञ्जन । गर्वत के समान हुआ। एक हथिनी के साथ उसने सहवास किया। केकड़े को पकड़ूंगा, सीच अपनी भार्य्या तथा माता को ले, उस हाथी-समूह में पहुँच, पिता को देख कर कहा—तात! मैं केकड़े को पकड़ूंगा। पिता ने कहा—तात! नहीं (पकड़) सकेगा। उसे रोका। उसके फिर-फिर आग्रह करने पर बोला—(अच्छा) तू ही जानेगा।

उसने कुळीर-दह के पास जाकर वहाँ रहने वाले सभी हाथियों को इकट्टा किया। (फिर) सब के साथ तालाब के समीप जाकर बोला—क्या वह केकड़ा तालाब में उतरते समय पकड़ता है, अथवा (बाहर) निकलते समय?

"निकलते समय।"

"तो तुम लोग कुळीर-दह में उतर कर, इच्छा भर चर कर, पहले निकलो। मैं पीछे चलूँगा।"

हाथियों ने वैसा किया। केकड़े ने पीछे निकलते हुए बोधिसत्व को दोनों अड़ों भे इस प्रकार दृढ़ता से पकड़ा, जैसे लोहार महासन्डासी से लोह की छड़ को पकड़ता है। हथिनी बोधिसत्व को न छोड़कर समीप ही खड़ी रही। बोधिसत्व केकड़े को सींच कर (भी) नहीं हिला सका। (लेकिन) केकड़े ने उसे सींचकर अपने सामने कर लिया। मरने के भय से भय-भीत हो बोधिसत्व ने बँधे हुए (कैंदी) की आवाज की। सब हाथी मरने के भय से कुन्वनाद करके मल-मूत्र छोड़ते हुए भागे। उसकी हथिनी भी ठहरने में असमर्थ हो भागने लगी। तब उसने अपने बँधे होने की बात कह, उसे न भागने के लिए पहली गाथा कहीं:—

सिङ्गीमिगो आयतचक्कुनेत्तो, अद्वित्तचो, वारिसयो, अलोमो,

१. अळ=अड़। अगले हिस्से के दो चंगुल। अड़ शब्द भोजपुरी में अब भी बोला जाता है।

# तेनाभिमूतो कपणं रुवानि माहेव मंपाणसमं अहेव्य ॥

[यह स्वर्ण वर्ण का जानवर है। विशाल आंखें है। हड़ी ही श्वचा है। जल में सोने वाला है। लोम-रहित है। ऐसे जानवर द्वारा पकता जाकर दयनीय अवस्था में रो रहा हूँ। (हे प्रियं) मुझ प्राण के समान (प्यारे) को मत छोड़ो।]

तब रक कर हथिनी ने उसे आश्वासन दे हमरी गांचा .--अध्य न तं जहिस्सामि चुञ्जर सद्विहायन, पठव्या चातुरन्ताय, सुष्यियो होसि मे तुवं ॥

[आर्थं! साठ वर्ष के सुझ को (मैं) नहीं क्षोड़ूंगी। चार कोनों व्याली प्रवी में तुमही मेरे प्रिय हो।]

इस प्रकार उसे सहारा देकर बोली—आर्थं! इस केकड़े के साथ बोड़ी बात-चीत करके छुड़वाऊँगी। यह कह कर केकड़े से याचना करने हुए उसने तीसरी गाथा कही:—

> ये कुळीरा समुद्दस्मि, गंगाय मन्मदाय ख, तेसं त्वं वारिको सेट्ठो, मुख रोवन्तिया पति ॥

[समुद्र में, गंगा में, या नर्मदा में जितने केकड़े हैं उनमे तू घेष्ठ है। अमुझ रोती हुई के पति को छोड़ दे।]

केकड़े ने उसके स्त्री-शब्द में रस अनुभव कर, कम्पित मन वाला हो, हाथी के पैर से अड़ों को निकाल निया। उसने यह नहीं समझा कि छोड़ देने पर वह हाथी ऐसा करेगा।

हाथी पैर उठा उसकी पीठ पर चढ़ गया। तभी हाँहुयाँ टूट गई। हाथी ने संतीय-नाद किया। सब हाथियों ने इकट्ठे हो केकड़े को अभीन पर सींच ला, मदेंन कर, चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। उसके दो अड़ करीर से टूट कर एक ओर गिर पड़ें। वह कुळीर-दह गंगा से सम्बंधित था। गंगा में पानी आने पर गङ्गा के पानी से मर जाता था। जब पानी मन्द पड़ता तो दह का पानी गङ्गा में चला जाता। वे दोनों अड़ आकर गङ्गा में बह गयं। एक स्थमुद्र में पहुँचा। एक को पानी में सेलते हुए दस-भाई राजाओं ने प्राप्त कर आणक नाम का मृदंग बनवाया। जो समुद्र में पहुँचा था उसे असुरों ने



लेकर आलम्बर नाम की मेरी बनवाई। दूसरे समय इन्द्र के साथ संग्राम करते हुए वे उस (भेरी) को छोड़ कर भाग गये। वह इन्द्र ने अपने लिए मँगवाई। आलम्बर मेघ के समान बजती है, इसी कारण उसे (ऐसा) कहते हैं।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्थों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय दोनों पित-पत्नी स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए।

तब हथिनी यह उपासिका थी। हाथी तो मैं ही था।

# २६८ आरामदूसक जातक

"यो वे सब्बसमेतानं..." यह शास्ता ने दक्षिण-गिरि जनपद में एक उद्यानपाल-पुत्र के बारे में कही:—

#### क. वर्तमान कथा

वर्षा-वास के बाद जेतवन से निकल शास्ता ने दक्षिण-गिरि जनपद में चारिका की । एक उपासक ने बुद्ध-प्रमुख संघ को निमन्त्रित कर उद्यान में बिठा, यवागु, खाजे से तृप्त करा कर कहा—आर्य्य ! उद्यान में घूमना हो तो इस उद्यान-पाल के साथ टहलें। 'आर्यों को फल आदि देना' कह माली को भेजा।

घूमते हुए भिक्षुओं ने एक वृक्ष-विहीन जगह को देख कर पूछा—यह स्थान वृक्ष-विहीन है, क्या कारण है ? माली ने उनसे कहा—माली के लड़के ने रोपे हुए पौदों को पानी से सींचते हुए 'जड़ की लम्बाई के हिसाब से सींचूंगा' सोच उखाड़ कर जड़ के हिसाब से पानी सींचा। इसलिए वह स्थान वृक्ष-विहीन हो गया है। भिक्षुओं ने शास्ता के पास जाकर वह बात



कही। शास्ता ने 'जभी ही नहीं पहले भी वह कुमार बाग नष्ट करने वाला (आरामदूसक) ही था' यह कह पूर्व जन्म की कवा कही:---

#### ल. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में विस्ससेन के राज्य करते समय, उत्सव की घोषणा होने पर 'उत्सव में शामिल होऊँगा' सोच माली ने उद्यान में रहने वाले बन्दरों से कहा—यह बाग आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं एक सप्ताह उत्सव मनाऊँगा। आप सात दिन तक रोपे हुए पौदों में पानी दें। उन्होंने 'अच्छ'। कह स्वीकार किया। वह उन्हों मणकों देकर चला गया।

बन्दरों ने पानी सींचते हुए पौदों को सींचा। उनके मुस्सिया ने कहा—जरा सबर करो। पानी का हमेशा मिलना कठिन है। उसकी रक्षा करनी चाहिए। पौधों को डसाड़ कर, जड़ की लम्बाई जान, बड़ी जड़ में अधिक पानी, छोटो जड़ में थोड़ा पानी सींचना चाहिए। उन्होंने 'अच्छा' कहा। कुछ पौदों को उसाड़ते जाते थे, और कुछ उन्हें फिर गाड़ कर पानी देते जाते।

उस समय बोधिसत्य वाराणसी में किसी कुल का पुत्र था। वह किसी काम से उद्यान गया, तो उन बन्दरों को बैसा करते देख, पूछा--

"तुमसे ऐसा कौन कराता है ?"

"मुलिया बन्दर।"

"मुिलया की ऐसी बुद्धि है तो तुम्हारी कैसी होगी?" इस बात की स्पष्ट करते हुए पहली गाया कही:—

यो वे सम्बसमेतानं, अहुवा सेट्टसम्मतो. तस्सायं एविसी पञ्जा, किमेब इतरा पजा।।

[जो इन सब में श्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि ऐसी है तो लेब की कैसी होगी?] उसकी बात सुन कर बानरों ने दूसरी गाथा कही :—

एवमेव दुवं बह्ये, अनञ्जाय विनिन्दत्ति, कथं मूलं अदिस्थान, रुक्सं जञ्जा पतिद्वितं ॥

[हे पुरुष ! तुम बिना जाने निन्दा कर रहे हो ! मला जड़ को बिना देखे कैंसे जानें कि पौदा जम गया है ?]



यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-

# नाहं तुम्हे विनिन्दामि, ये चञ्त्रे वानरा वने, विस्ससेनोव गारय्हो यस्सत्था रुक्खरोपका॥

[मैं आप लोगों की निन्दा नहीं कर रहा हूँ, और न उन दूसरे वानरों की निन्दा करता हूँ जो वन में हैं। विस्ससेन ही निन्दनीय है, जिसके लिए आप वृक्ष लगा रहे हैं]

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला जातक का मेल बिठाया। बानरों का मुखिया आरामदूसक कुमार था। पण्डित पुरुष तो मैं ही था।

# २६९. सुजाता जातक

"न हि वण्णेन सम्पन्ना..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय अनाथिपिडक की पतोहू, धनञ्जय सेठ की लड़की, विशासा की छोटी बहन, सुजाता के बारे में कही—

#### क. वर्तमान कथा

वह बड़ी शान के साथ अनायिपिण्डक के घर को परिपूर्ण करती हुई प्राविष्ट हुई। 'बड़े कुल की लड़की हूँ' इस ख्याल के कारण वह मानिनी, कोधिनी, चण्ड और कठोर थी। सास, ससुर और स्वामी के प्रति अपने कर्तां व्या को नहीं पालती थी। घर के लोगों को डराती-पीटती रहती थी।

एक दिन शास्ता पाँच सौ भिक्षुओं के साथ अनाथिपिण्डक के घर जाकर बैठे। महाश्रेष्ठी घर्म-(कथा) सुनता हुआ भगवान के पास बैठा था। उसी समय सुजाता दास-कमकरों के साथ झगड़ रही थी। शास्ता ने घर्म-कथा रोक कर पूछा—यह कैसा शब्द है।

"भन्ते ! यह कुल-पतोह है, गौरव-रहित । सास, समुर और स्वामी के प्रति इसका कोई कर्तव्य नहीं । न दान, न शील, अश्रद्धावान्, अप्रसन्ध रहती है, दिन-रात कलह करती रहती है।"

''तो बुलाओ।''

वह आकर, बन्दना कर एक ओर खड़ी हुई। तब मास्ता ने उससे

"सुजाता ! पुरुष की सात प्रकार की भार्म्या होती है, उन (सातों) में

तू कौन-सी है ?"

"भन्ते ! मैं संक्षेप में कही गई बात का अर्थ नहीं समझी, मुझे विस्तार पूर्वक कहें।"

''तो कान लगा कर सुनो'' कह कर शास्ता ने ये गाथाएँ कहीं :—

पदुट्टचित्ता, अहितानुकम्पिनी, अञ्जे सुरता, अतिमञ्जते पति । धनेन कीतस्स वधाय उस्सुका, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया। वधका च भरिया ति च सा पवुच्चति ॥

[क्रोधी, अहित करने वाली, अनुकम्पारिहत, दूसरे को चाहने वाली, और अपने पित की अवहेलना करने वाली, जो धन से खरीदे गये हैं (अर्धात् दास-दासी) उनको मारने के लिए उत्सुक; पुरुष की जो इस प्रकार की भार्या है उसे ''वधक'' भार्या कहते हैं।]

यं इत्थिपा विन्वति सामिको धनं सिप्पं वणिज्जं च कसि अधिदृहं अप्पं पि तस्मा अपहातुमिन्छति, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया चोरी च भरिया ति च सा पवुच्चति ॥

[स्त्री के लिए स्वामी जिस धन को कमाता है, चाहे शिल्प से चाहे वाणिज्य से, या कृषी से; अगर वह उसमें-से थोड़ा भी चुराने की इच्छा करती है तो वह "चोर" भार्य्या कहलाती है।



अकम्मकामा, अलसा, महग्यसा
फरसा च चण्डी च दुरुतवादिनी
उपट्ठायिकानं अभिभुग्य वस्ति,
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया
अय्या च भरियाति च सा पवुच्चति॥

[काम न करने वाली, आलसी, ज्यादा खाने वाली, कठोर, चण्ड स्वभाव वाली, खराब बोलने वाली, सेवकों को दबा कर रखने वाली, जो इस प्रकार की स्त्री है उसे "आय्यी" भार्या कहते हैं।

> या सब्बदा होति हितानुकम्पिनी माता व पुत्तं अनुरक्खते पति ततो धनं सम्मतमस्स रक्खति, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया माता व भरिया ति च सा पब्च्चति ॥

[सर्वदा हित और अनुकम्पा करने वाली, जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही जो पित की रक्षा करती है, उसके कमाए घन की रक्षा करती है, वह भार्या "माता" भार्या कहलाती है।

> यथापि जेट्ठा भगिनी कनिट्ठा सगारवा होति सकिन्ह सामिके हिरीमना भन्नुवसानुवन्तिनी, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया भगिणी च भरियाति च सा पवुच्चति ॥

[जैसे छोटी बहन बड़ी बहन के प्रति गौरव सहित रहती है, उसी मौति जो पति के प्रति गौरवशीला है, लज्जाशीला है, पति के वश में रहने वाली है, वह ''भिगणी'' भार्य्या कहलाती है।]

> या चित्र दिस्वान पाँत पमोदिता सखी सखारं व चिरस्स आगतं कोलेय्यका सीलवती पतिब्बता, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया सखी च भरियाति च सा पवुच्चति॥

[जो पित को देस कर इस प्रकार प्रसन्न होती है जैसे चिरकान के बाद आए सखा को देस कर सखी। जो कुलीन, शीनवती तथा पतिश्वता है, वह "'सखी" मार्थ्या कहती है।]

> अकुटुसन्ता, वयदण्डतन्त्रिता अदुद्वचिता, पतिनोतितिस्कृति अवकोधना, भत्तुवसानुवृत्तिनी, या एवरूपा पुरिसस्स भरिया दासी च भरियाति च सा पवुच्वति ॥

[कोध करने पर जो णान्त रहती है, मार और दण्ड से दबी रहनेवाली होती है, अच्छे चित्त वाली होती है, पित की सहने वाली होती है, कोच नहीं करती, पित के वण में रहती है। इस प्रकार की जो मार्ग्या है वह "दासी" भार्ग्या कहलाती है।

मुजाता ! पुरुष की यह सात प्रकार की भार्या होती है। इनमें से "वधका" "चोर" और "आर्या" यह तीनों नरक में पैदा होती है। अन्य चार निम्मानरति-देवलोक में।

या चित्र भरिया वशका ति वृज्यति चोरीति अरियाति च सा पशुच्यति, दुस्सीलरूपा फरसा अनादरा कायस्सभेदा निरयं वजन्ति ता ॥

[जो ये ''वधक'' ''चोर'' और ''आर्यां'' दुण्शील, कठोर, अनादर-युक्त भार्या हैं, वे मरने पर नरक जाती है।]

> या चिष माता भगिणी सबी च दासी ति भरियाति च सा पवुण्वति, सीले ठितत्ता, चिररत्तसंबुता कायस्स भेदा सुगति बचन्ति,ता।।

[जो ये "माता" "मिगिनी" "सखी" और "दासी" शील में स्थित, चिरकाल तक संयत रहने वाली मार्थ्या हैं, वे मरने पर मुगति की प्राप्त होती हैं।]



इस प्रकार शास्ता द्वारा इन सात प्रकार की भार्याओं का वर्णन किए जाते समय ही सुजाता स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हो गई। तब शास्ता ने पूछा—"इन सातों भार्याओं में से तू किस प्रकार की है ?

"दासी समान" कह शास्ता की वन्दना कर उसने माफी माँगी।

शास्ता ने गृह-वधू सुजाता को एक ही उपदेश में शान्त किया। भोजन समाप्त कर, जेतवन जा, भिक्षु संघ द्वारा आदर प्रदर्शित किए जा चुकने पर वे गन्ध-कुटी में प्रविष्ट हुए। धर्म-सभा में भिक्षुओं ने शास्ता की गुण कथा की चर्चा चलाई—आवुसो! शास्ता ने एक ही उपदेश में गृह-वधू सुजाता को शान्त कर स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित कराया।

शास्ता ने आकर पूछा-भिक्षुओ ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ? ''अमुक बात-चीत।'

"भिक्षुओ ! अभी ही नहीं, पहले भी सुजाता को मैंने एक ही उपदेश में शान्त किया" कह पूर्व जन्म की कथा कही :—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। आयु प्राप्त होने पर तक्ष-शिला में शिल्प सीख, पिता के मरने पर, राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्मानुसार राज्य करने लगा। उसकी माता क्रोधिनी, चण्ड, कठोर, कोसने वाली, परिहास करने वाली थी। उसने मां को उपदेश देने की सोची। "बिना उदाहरण के समझाना उचित नहीं है" सोच वह उपदेश देने के लिए उदा-हरण खोजता रहा।

एक दिन उद्यान गया। माता भी पुत्र के साथ गई। मार्ग में एक मोरनी बोली। बोधिसत्व के अनुयाइयों ने उस शब्द को सुन कर कान ढक कर कहा—हे चण्डवादिनी! कठोरवादिनी! मत बोल। नाटक मण्डली से घिरे बोधिसत्व के माता के साथ उद्यान में विचरते समय पुष्पित शाल-वृक्ष में छिपी कोयल मधुर स्वर में बोली। जनता उसके स्वर से सन्तुष्ट हो, हाथ जोड़कर बोली—हे स्निग्ध बोलने वाली! हे कोमल बोलनेवाली! हे मृदुभाषिणी! बोल, बोल। वह कान लगा कर देखती रही।

बोधिसत्व ने उन दो बातों को देखकर सोचा—'अब माँ को समझा सक्रूंगा।'' उसने कहा—माँ! मार्ग में मोरनी का जब्द मुन कर जनता ने ''मत बोल, मत बोल'' कह कान बक लिये। ''कठोर बाणी किमी को प्रिय नहीं होती'' कह ये गाथाएँ कही:—

नहि वण्णेन सम्पन्ना, मञ्जुका, पियवस्सना, सरवाचा पियाहोन्ति, अस्मिलोके परम्हि च ॥
ननु पस्सिसमं काळि, बुटबण्णं, तिलकाहनं, कोकिलं सण्हभाणेन, बहुम्नं पाणिनं पियं ॥
तस्मा सिकल वाचस्स, मन्तभाणि अनुद्धतो, अत्वं घम्मं च दीपेति, मधुरंतस्स भासितं ॥

[सुन्दर वर्ण वाला, कोमल और देखने में प्रिय लगने पर भी खर-

क्या इस काली, दुर्वणं और तिल के दागों वाली कोयल को नहीं देखती है, जो स्निग्ध वाणी बोलने से बहुत प्राणियों को प्रिय है ?

इसलिए मधुरभाषी, कोमलभाषी, अनुद्धत भाषण करने वाला अवं और घर्म का प्रकाश करता है। उसका भाषण मधुर होता है।

इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन गाथाओं से माता को धर्मोपदेश दे उसे समझाया। तब से यह आचार-सम्पन्ना हुई।

एक ही उपदेश से माता को शान्त कर बोधिसत्व परलोक निषारे। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, जातक का मेल बिठाया। तब वाराणसी की राजमाता मुजाता थी। राजा तो मैं ही था।

# २७०. उल्क जातक

"सब्बेहि किर जातीहि..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करने समय, कौवा-उल्लू के झगड़े के बारे में कही :--

#### क. वर्तमान कथा

उस समय कौवे दिन में उल्लुओं को खाते थे। उल्लू सूर्यास्त के बाद इघरन्उघर सोने वाले कौवों के सिरों में ठोर मार-मार कर जान निकाल देते थे। जेतवन के पास के विहार में रहने वाले एक भिक्ष को झाड़ू लगाते समय वृक्ष से गिरे हुए सात-आठ नाळि (के माप के) बहुत-से कौवों के सिर बुहारने पड़ते थे। उसने वह बात भिक्षुओं से कही। भिक्षुओं ने धर्म-सभा में चर्चा चलाई—''आवुसो! अमुक भिक्षु को वासस्थान पर रोज रोज इतने कौवों के सिर बुहारने पड़ते हैं।' शास्ता ने आकर पूछा—''भिक्षुओ! यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?"

"अमुक बात-चीत" कह कर भिक्षुओं ने पूछा—"मन्ते! कौवों और उल्लुओं का यह परस्पर का बैर किस समय से आरम्भ हुआ ?"

"प्रथम कल्प से" कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही:—

# स्त. अतीत कथा

पूर्व समय में प्रथम कल्प के लोगों ने इकट्ठे हो, एक मुन्दर, शोभा-शाली, आज्ञासम्पन्न. सब प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को लेकर राजा बनाया। चनुष्पदों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया। महासमुद्र में मछ-लियों ने आनन्द नाम की मछली को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर इकट्ठे होकर विचार किया—मनुष्यों में राजा दिखाई देता है। वैसे ही चनुष्पदों और मछलियों में भी। हमारे बीच राजा नहीं है। अराजकता की अवस्था में रहना उचित नहीं जंचता। हमें भी राजा प्राप्त करना चाहिए। (किसी) एक को राजा के स्थान पर रखना है, ऐसा (आप लोग) जानें। उन्होंने उपयुक्त पक्षी की तजबीज करते हुए एक उल्लू को चुन कर कहा—''यह हमको अच्छा लगता है।''

एक पक्षी ने सब की सम्मित जानने के लिए तीन बार घोषणा की । उसकी दो बार की घोषणा को मृत, तीसरी बार मुनाने पर एक कौवे ने उठ कर कहा—जरा ठहरो, राज्याभिषे के समय इसका ऐसा मुख है, ऋ होने पर कैसा होता होगा ? जब यह हमें ऋ होकर देखेगा तो हम तप्त तवे पर

रखे तिल के समान जहाँ-तहाँ चिटक जायेंगे। इसे राजा बनाना मुझे (तो) अच्छा नहीं लगता।

ऊपर कही गई बात प्रगट करने के लिए पहली गाथा कही :--सब्बेहि किर जातीहि, कोसियो इस्सरो कतो, सचे जातीहनु स्जातो, भणेग्याहं एकबाचिकं ॥

[सब सम्बन्धियों द्वारा उल्लूको ईश्वर (राजा) बनाया गया। जगर भाई बन्द मुझे आज्ञा दें तो मुझे भी एक बात कहनी है।]

उसे अनुज्ञा देते हुए पक्षियों ने दूसरी गावा कही :-भम्ण सम ! अनुञ्जातो, अत्वं धम्मं च केवलं,
सन्ति ही दहरा पक्ली, पञ्जावन्तो, जुतिन्वरा ॥

[हे सौम्य ! तुझे आज्ञा है. केवल मतलब की बात कह, क्योंकि छोटे पक्षियों में भी प्रजावान और ज्ञानी होते ही हैं।]

उसने ऐसी अनुज्ञा पा तीसरी गाया कही :-

न मे रच्चति भहं वो उनुकस्साभिसेचनं, अकुद्धस्स मुखंपस्स, कथंकुद्धो करिस्सिति॥

[हे मद्रो ! उल्लू का अभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता । अभी कृद नहीं है तब इसका मुख देखिये, कृद्ध होने पर क्या करेगा ? ]

वह ऐसा कह, "मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता" कहता हुआ आकाश में उड़ा। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से उन्होंने परस्पर वैर बाँधा। पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाकर प्रस्थान किया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, जातक का मेला बिठाया। राज्य पर अभिषिक्त हंस-पोतक मैं ही था।

# तीसरा परिच्छेद

# ३. अरण्य वर्ग

# २७१. उदपानदूसक जातक

"आरञ्ज्ञकस्स इसिनो..." यह शास्ता ने ऋषिपतन में विहार करते समय जलाशय को दूषित करने वाले एक ऋगाल के बारे में कहीं:—

#### क. वर्तमान कथा

एक श्रृगाल भिक्षु संव के (पानी) पीने के जलाशय को पेशाब-पालाने से दूषित करके भाग गया। एक दिन उसके जलाशय के सभीप आने पर श्रामणेरों ने उसे ढेलों से मार कर कष्ट पहुँचाया। तब से उसने उस स्थान को फिर लौटकर नहीं देखा। भिक्षुओं ने उस बात को जानकर धर्म-सभा में चर्चा चलाई—''आवुसो! जलाशय को दूषित करने वाले श्रृगाल ने श्राम-णेरों द्वारा कष्ट पाने के बाद से फिर लौट कर भी नहीं देखा। ''शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?

"अमुक बात-चीत।"

"भिक्षुओ ! अभी ही नहीं पहले भी यह जलाशय को दूषित करने वाला ही था" कह कर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में यही ऋषिपतन, यही जलाशय था। उस समय बोधिसत्व कुलीन घर में पैदा हो, ऋषी-प्रब्रज्या ले, ऋषी-गण के साथ ऋषिपतन में वास कर रहे थे। तब यही शृगाल इसी जलाशय को दूषित

१. ऋषिपतन-वर्तमान सारनाथ, बनारस से ७ मील दूर।

करके भागा जाता था। तब उसे एक दिन तपस्त्री घेर कर खड़े हो गये, और किसी उपाय से पकड़ कर बोधिमत्त्र के पास ले गये। बोधिमत्त्र ने श्रुगाल के साथ बात करते हुए पहली गाया कही:—

> आरम्अकस्स इसिनों, चिरन्ततपिसनो, किच्छा कर्त उदपानं, कर्च सम्म अवासपी ॥

[चिरकाल तक तप करने वाले, अरण्यवासी ऋषियों द्वारा बही मुक्किन से तैयार किया गया यह जलाशय है सौम्य ! तू ने क्यो दूखित किया ?]

यह सुन प्रुगाल ने दूसरी गाथा कही :--

एस घम्मो सिगालानं, यम्पोत्वा ओहदामसे. वितु पितामहं घम्मो, न नं उक्झातुमरहसि ॥

[यह श्रुगालों का धर्म है कि जिसे पीयें उसे दूषित करें। यह हमारे पिता-पितामह का धर्म है। यह क्रोध करने योग्य नहीं।]

तव बोधिसत्व ने उसे तीसरी गाथा कही :-

येसं वो एदिसो घम्मो, अधम्मो पन की दिसो, मा वो घम्मं अधम्मं वा अहसाम कुदाचनं ॥

[जिनका तुम्हारा धर्म ऐसा है, उनका अधर्म कैसे होगा ? हम न कहीं तुम्हारा धर्म देखते हैं न अधर्म ।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर कहा—फिर मत आना। तब से उसने फिर लौट कर भी नहीं देखा।

शास्ता ने इस धमंदेशना को ला, जातक का मेल बिठाया। उस समय जलाशय को दूषित करने वाला यही श्रृगाल था। गण का शास्ता तो में ही था।

#### २७२. व्यग्घ जातक

"येन किच्चेन संसम्मा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोकालिक भिक्षु के बारे में कही। कोकालिक-कथा तेरहवें परिच्छेद के तककारिय जातक" में आएगी।

## क. वर्तमान कथा

कोकालिक ने "सारिपुत्र, मौदगत्यायन को लेकर आऊँगा" सोच, कोकालिक राष्ट्र से जेतवन आकर शास्ता को नमस्कार कर, स्थविरों के पास जाकर कहा—आवृसो कोवालिक राष्ट्र वासी लोग आपको याद कर रहे हैं; आओ चलें।

"आयुष्मान! तुम जाओ, हम नहीं आएँगे।"

स्थितरों के अस्वीकार करने पर वह स्वयं लौट गया। भिक्षुओं ने धर्म-सभा में चर्चा चलाई—आयुष्मानो ! कोकालिक सारिपुत्र और मौदगल्या-यन के साथ भी नहीं रह सकता, (उनके) बिना भी नहीं रह सकता। संयोग भी नहीं सहता, वियोग भी नहीं सहता। शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?"

''अमुक बात-चीत।''

''भिक्षुओ ! अभी ही नहीं, पहले भी कोकालिक सारिपुत्र और मौद-गल्यायन के साथ भी नहीं रह सकता था, (उनके) बिना भी नहीं रह सकता था'' कह पूर्व-जन्म की कथा कही :—

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व एक अरण्य में बृक्ष-देवता होकर पैदा हुये। उसके विमान (वासस्थान) से थोड़ी ही दूर दूसरी बड़ी वनस्पति पर दूसरा वृक्ष-देवता रहता था। उस वन-खण्ड में सिंह और व्याघ्र रहते थे। उनके भय से वहाँ न कोई खेत करता

१. तक्कारिय जातक (४८१)।

था और न वृक्ष ही काटता था। ठहर कर उधर देख भी नहीं सकता था। वे सिंह और व्याघ्र भौति-भौति का जिकार मार कर खाते थे। अविजय्द वहीं छोड़कर चले जाते थे। इसलिए उस वन-खण्ड में मुर्ता की बदब उठने लगी।

तब दूसरे अन्धे, मूलं, कारण-अकारण को न जानने यांने वृक्ष-देवना ने एक दिन बोधिसत्व से कहा—िमत ! इन मिह-ज्याद्यों के कारण हमारा वनसण्ड मुर्दा की दुर्गत्य से भर गया है, मै इनको भगाऊँगः। बोधिमत्व ने कहा—िमत ! इन दोनों के कारण हमारे घर मुरद्धित हैं। इनके भाग जाने से हमारे घर नष्ट हो जाएँगे। सिह-ज्याद्यों का पद-विद्धा न देखकर मनुष्य सारे वन को काटकर एक मैदान करके खेन बनाएँग। नुम्हे ऐसा अख्डा न लगे। यह कह पहली दो गायएँ कही:—

येन मिलंन संसम्माः योगवसेमो विहिसतिः. पुब्बेवज्ञाभवन्तस्सः रक्तं अक्तीव पश्चितो ॥ येन मिलंन संसम्माः, योगक्तंमो पवड्डतिः, करेय्यससमं वृत्तिः, सब्बिक्च्बेमु पश्चितो ॥

[जिस मित्र के संसर्ग से कल्याण का नाज होता है, उसके द्वारा अभिभूत अपने यश आदि की आँख के समान रक्षा करे।

जिस मित्र के संसर्ग से कल्याण की वृद्धि होती है, सब काय्यों में पण्डित आदमी उसके साथ अपने जैसा बर्ताव करे।]

इस प्रकार बोधिसत्व द्वारा यथार्थ बात कही जाने पर भी उम मूर्ल देवता ने उसे न समझ, एक दिन भैरव-रूप दिखाकर उन मिह-स्थाझों को भगा दिया। मनुष्यों ने उनके पद-चिह्न को न देख, सिह-स्थाझ दूमर वन चले गये, जानकर वन-खण्ड का एक भाग काट डाला। देवता ने बोधिमत्व के पास जाकर कहा—मित्र! मैंने तुम्हारे वचन का (पालन) न कर उन्हें भगा दिया। अब अनके चले जाने की बात जानकर मनुष्य वन-सण्ड को काटते हैं। क्या करना चाहिए?

"अब वे अमुक नाम के वन-खण्ड में रहते हैं; जाकर उन्हें ले आओ ।"

वहीं जाकर उनके सामने खड़े हो, हाथ जोड़ उसने तौसरी गाया कहीं:-

# एथ व्याघा, निवत्तव्हा, पच्चमेथ महावनं, मा बनं छिन्दि निव्याघं, व्यघा मा हेस् निब्बना ॥

[आओ ब्याघ्रो ! लौट चलो, फिर महावन चलो, जिसमें व्याघ्र रहित वन को लोग न काटें, और व्याघ्र भी बिना वन के न रहें।]

देवता के इस प्रकार याचना करने पर भी उन्होंने कहा—तुम जाओ, हम नहीं आएँगे। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देवता अकेला वन-खण्ड लौटा। लोग भी कुछ ही दिनों में सारे वन को काट कर, खेत बनाकर कृषि-कर्म करने लगे।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया।

उस समय का मूर्ख देवता कोकालिक था। सिंह सारिपुत्र था। व्याघ्र मौदगल्यायन। पण्डित देवता तो मैं ही था।

# २७३. कच्छप जातक

'को नु उद्दितभत्तोव...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोसल-राजा के दो महामंत्रियों की कलह-शान्ति के बारे में कही। वर्तमान-कथा दूसरे परिच्छेद में आ ही गई है।

## क. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व काशी-राष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। आयु प्राप्त होने पर तक्षशिला में शिल्प सीख, काम-भोग छोड़, ऋषिप्रवज्या ली। फिर हिमालय प्रदेश में गंगा के किनारे आश्रम बना, वहाँ अभिज्ञा और समापत्तियाँ प्राप्त कर, घ्यान-कीड़ा करते हुए रहने लगे। इस जातक में बीधिसत्व परम-मध्यस्थ थे। उपेक्षा पारिमता की पूर्ण किया था। जब वे अपनी पर्ण शाना में बैठे रहते थे, उस समय एक प्रगरूभ दुश्शील बन्दर आकर (उनके) कान के खिड़ में अपनी जननेन्द्रिय शानता था। वोधिमस्य (उसे) न रोक उपेक्षावान् हो बैठे ही रहते थे।

एक दिन एक कछ्वा पानी से निकल, गङ्गा के किनार मूँह कैलाकर धूप सेवन करता हुआ सो रहा था। उसे देख, उस चचन बानर ने उसके मुख में जननेन्द्रिय डाली। तब उस कछ्वे ने जागकर पेटी में डाली जानी हुई की तरह जननेन्द्रिय को डस लिया। तीव बेदना हुई। बेदना को रोकने में असमर्थ हो उसने सोचा—कौन मुझे इस दु:ख से मुक्त करेगा? किसके पास जाऊँ? तपस्वी के अतिरिक्त दूसरा मुझे इस दु:ख से मुक्त नहीं कर सकता। उसी के पास मुझे जाना चाहिए। तब कछ्वे को दोनों हाथों से उठाकर बोधिसत्व के पास गया। बोधिसत्व ने उस दुश्लील बानर का मखौन उड़ाते हुए पहली गाथा कही—

को नु उद्दितभलोव, पूरहत्योव बाह्यको, कहन्नु भिक्लं अचरि कं सबं उपसङ्कृति ॥

[अधिक भोजन से भरे हुए हाथ वाला तू कौन बाह्मण है ? तूने कहाँ भिक्षा माँगी ? किस श्रद्धावान् के पास गया था ? ] यह सुन दुण्शील बानर ने दूसरी गाया कहो :

> अहं कपिस्मि बुम्मेको, अनामासानि आर्मांस, स्वं मं मोचय भइन्ते, मुत्तो गच्छेय्य पञ्चतं ॥

[में दुर्बृद्धि बानर हूँ। स्पर्शन करने योग्य को मैंने स्पर्श किया। तुम मुझे छुड़ा दो। तुम्हारा भला हो। छूटते ही मैं पर्वत पर चला जाऊँगा।]

बीधिसत्त ने उसके प्रति करुणा कर, कछ्वे के पास वार्तालाप करते हुए तीसरी गाथा कही-

> "कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डरुवा होन्ति मक्कटा, मुश्व कस्सप कोण्डरुवं, कतं मेथुनकं तया॥

[कछुवे काश्यप होते हैं और बानर कौण्डन्य । हे काश्यप ! कौण्डन्य ने तुम्हारे साथ (गोत्र का सादृश्य होने से) मैथ्न किया । (अब) उसे छोड़ दो ।]

कछुवे ने बोधिसत्व का वचन सुन, उचित बात पर प्रसन्न हो, बानर की जननेन्द्रिय छोड़ दी। बानर मुक्त होते ही बोधिसत्व की बन्दना कर, भाग गया। फिर उस स्थान को लौट कर भी नहीं देखा। कछुवा भी बोधिसत्व की वन्दना कर यथास्थान गया। बोधिसत्व भी घ्यानी बना रह कर ब्रह्मलोक-गामी हुआ।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल विठाया।

उस समय कछ्वा, बानर दो महामात्य थे । तपस्वी तो मैं ही था।

## २७४. लोल जातक

''कायं बलाका सिखिनी...'' यह शास्ता ने जेतवन में धिहार करते समय, एक लोभी भिक्षु के बारे में कही :—

#### क. वर्तमान कथा

धर्म-सभा में लाए जाने पर उसे शास्ता ने कहा—भिक्षु ! तू अभी ही लोभी नहीं है, पहले भी था। और लोभ के ही कारण मरा। उस कारण पुराने पण्डितों को भी अपने वासस्थान से बाहर होना पड़ा। यह कह पूर्वजन्म की कथा कही :—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वाराणसीसेठ के रसीइये ने पुण्य के लिए छींका टांगा। उस समय बोधिसत्व कब्तर की योनि में पैदा होकर वहाँ रहते थे। रसोई-घर के ऊपर में जाते हुए एक लोभी कौवे ने मछली-माँस के नाना प्रकार के पकवान देख, मनुष्ण हो सोचा— किमकी महायता से मौका मिले ? इस प्रकार विचार करते हुए उसने बोधिमत्व को देख "इमकी मदद में हो सकता है" निश्चय कर, उसके चुगने के लिए जंगल जाने समय उसका पीछा किया।

तब उससे बोधिसत्व ने कहा—हे कौवे ! में दूसरी जगह बुगने वाला हूँ, तुम दूसरी जगह बुगने वाले हो, तो मेरे पीछे-पीछे वर्षा आ रहे हो ?

"भन्ते ! तुम्हारी किया मुझे अच्छी लगती है, मैं भी तुम्हारा साची चुगने वाला होकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ।"

बोधिसत्व ने स्वीकार किया। उसके साथ-साथ चुगते हुए, अकेले चुगते हुए की तरह (वहाँ) से खिसक, उसने गोबर के ढेर को खितरा, कीड़े-मकोड़ों को खा, पेट भर, बोधिसत्व के पास जाकर कहा—तुम अभी तक चुग ही रहे हो ? क्या भोजन का प्रमाण नहीं जानना चाहिए ? आओ अतिसन्ध्या होने के पहले ही चलें।

बोधिसस्य उसके साथ निवास स्थान गये। रसोइये ने "हमारा कब्तर साथी लेकर आया है" सोच कौवे के लिए भी एक खींका टाँगा। कौवा चार-पाँच दिन उसी ढंग से रहा। एक दिन सेठ के लिए बहुत-सा मध्यनी माँस लाया गया था। कौवा यह देख, लोभ से अभिभूत हो, प्रातः से ही कराहते हुए लेटा।

सबेरे बोधिसत्व ने कहा-"सौम्य ! आ चुगने चलें ।"

"तुम जाओ. मुझे अजीण की गंका है।"

"सौम्य! कौवों को अजीणं नहीं होता। तुम्हारे द्वारा ग्रहण किये जाने पर दीपक की बत्ती तुम्हारे पेट में थोड़ी ही देर ठहरती है। जेव मुँह में डालते ही पच जाता है। मेरा वचन मानो, इस मौस-मछली को देखकर ऐसा मत करो।"

"स्वामी! आप ऐसा क्या कहते हैं ? मुझे अजीर्ग ही हुआ है।"

''तो अप्रमादी होकर रहो" कह कर बोबिसत्व चले गये।

रसोइया मछली-माँस के नाना पकवान बना कर, शरीर से पसीना पोछता हुआ रसोई घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। कीवा ''यही माँस खाने का समय है" सोच जाकर रस की कटोरी के सिरे पर बैठा। रसोइये ने "किकि" शब्द मुन, लौट कर कौबे को देखा। अन्दर जाकर उसे पकड़, सारे शरीर को नोच, सिर में चूळ छोड़कर, अदरक-जीरा आदि पीस, मठा मिलाकर "तू हमारे सेठ के मछली-माँस को जूठा करता है" कह, सारे शरीर में मल कर, कौबे को छींके में डाल दिया। तीव्र वेदना हुई। बोधिसत्व ने चुगने की भूमि से आ, उसे कराहते हुए देखकर, मसखरी करते हुए पहली गाथा कही—

कायं बलाका सिखिनी, चोरी लङ्की पितामहा, ओरं बलाके आगच्छ, चण्डो मे वायसो सला।।

[जिसका पितामह बादल है, चोर, शिखावाला, यह बगुला कीन है ? हे बगुले ! इधर आ, (क्योंकि) मेरा मित्र कौवा चण्ड है।] यह सुन कौवे ने दूसरी गाथा कही—

> नाहं बलाका सिखिनी, अहं लोलोस्मि वायसो, अकत्वा वचनं तुब्हं, पस्स लूनोस्मि आगतो॥

[मैं बगुला नहीं हूँ, मैं लोभी कौवा हूँ। देखो, तुम्हारे वचन की न मानने के कारण नोच डाला गया हूँ।] यह मून बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही—

> पुनपापज्जिस सम्म, सीलं ही तब तादिसं, नहि मानुसका भोगा, मुभुञ्जा होन्ति पिक्खना।।

[हे सौम्य ! तू फिर उसी दण्ड को प्राप्त होगा । तुम्हारा स्वभाव ही वैसा है । मनुष्यों के भोग पक्षियों के लिए नहीं होते ।]

ऐसा कह बोधिसत्व "अब मैं यहाँ नहीं रह सकता" सोच, उड़ कर दूसरी जगह चले गये। कौवा भी कराहता हुआ वहीं मर गया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों की प्रकाशित कर जातक का



१. बादल की कड़क से बगुली गर्भ घारण करती है।

मेल बिठाया। सत्य-प्रकाशन के समय लोभी मिक्षु अनागामी फल में प्रति-ष्ठित हुआ।

उस समय का लोभी कौवा लोभी भिक्षु था। कबूतर तो मैं ही था।

## २७५. रुचिर जातक

"कायं बलाका रुचिरा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक लोभी मिक्षु के बारे में कही । दोनों कथाएँ पहली (कथाओं) के ही समान हैं, और गाथा भी।

कायं बलाका रिचरा, काकानीळिस्मि अच्छिति, चण्डो काको सखा मयहं तस्स चेतं कुलावकं।। कौवे के घोंसले में यह कौन सुन्दर बगुला पड़ा है? मेरा मित्र कौवा चण्ड है। यह उसका घोंसला है।

> ननु मं सम्म ! जानासि, दिज सामाकभोजन, अकत्वा वचनं तुरहं, पस्त लूनोस्मि आगतो॥

[हे द्विज! हे तृण-बीज भक्षी! क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तुम्हारे वचन को न मानने से ही आकर देखी मैं नीच डाला गया है।

> पुनपापज्जिस सम्म ! सीलं ही तव तादिसं, निह मानुसका भोगा, सुभुज्जा होन्ति पिनस्ता ॥

[हे सौम्य ! फिर उसी दण्ड को प्राप्त होगा । तुम्हारा स्वभाव ही वैसा है । मनुष्यों के भोग पक्षियों के लिए नहीं होते ।]

यहाँ भी बोधिसत्व ''अब मैं यहाँ नहीं रह सकता'' सोच उड़कर दूसरी जगह चले गये।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का मेल बिठाया। सत्य-प्रकाशन के समय लोभी भिक्षु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ।

लोभी भिक्षु कौवा था। कबूतर तो मैं ही था।

## २७६. कुरुधम्म जातक

"तव सद्धंच सीलंच..." यह गास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक हंस की हत्या करने वाले भिक्षु के बारे में कही:—

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती वासी दो मित्र, भिक्षु हो, उपसम्पदा प्राप्त कर, प्राय: एक साथ रहते थे। एक दिन अचिरवती (नदी) पर जा, स्नान कर, वे किनारे के बालू पर धूप लेते हुए कुशल-क्षेम पूछ रहे थे। उसी समय दो हंस आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनमें से छोटे भिक्षु ने कंकड़ उठाकर कहा—इस हंस-बच्चे की आँख में मारता हूँ।

''नहीं सकेगा।''

''इस तरफ की बात रहने दो, दूसरी तरफ की आँख में मारूँगा।'' ''यह तो नहीं हो सकेगा।''

"तो सब करो" कह तिकोना कंकड़ ले, उसने हंस के पीछे फेंका। हंस ने कंकड़ का ग्रन्द सुन, मुड़कर देखा। तब दूसरा गोल कंकड़ ले, दूसरी तरफ की आँख में मारकर इधर वाली आँख से निकाल दिया। हंस चिल्लाता हुआ पलट कर उनके पैर में ही आ गिरा। वहाँ आस-पास खड़े भिक्षुओं ने देख, आकर कहा—आयुष्पान्! बुद्ध के ग्रासन में प्रक्रजित होकर यह जो तुमने प्राणी की हिंसा की, सो अनुचित किया। उसे लेकर तथागत को दिखाया। ग्रास्ता ने पूछा—सचमुच! भिक्षु तुमने जीव-हत्या की?

"सचमुच भन्ते !"

"भिक्षु! ऐसे कल्याणकारी शासन में प्रक्रजित होकर तुमने कैसे ऐसा किया? पुराने पण्डितों ने बुद्ध के पैदा होने के पहले स्त्री सिहत घर में रहते समय अल्प-मात्र अनुचित कमों के करने में भी हिचिकचाहट की। (और) तूने इस प्रकार के शासन में प्रक्रजित होकर जरा भी हिचिकचाहट नहीं की। क्या भिक्षुओं को शरीर, वचन और मन से संयत नहीं होना चाहिए?" ऐसा कह, पूर्वजन्म की कथा कही—

#### स. अतीत कथा

पूर्व समय में कुरु राष्ट्र में इन्द्र-प्रस्थ नगर में धन ज्ञय के राज्य करते समय बोधिसत्त्र ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। ऋभणः बड़े हो तक्षणिला में जाकर णिल्प सीखे। पिता ने उपराज बनाया। आगे चलकर पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर, दस राज-धर्मों के अनुकृल चलते हुये कुरु-धर्मानुसार आचरण किया। कुरु भर्म कहते हैं पाँच णीलों को। बोधिसत्त्र ने उनका पित्रत्रता से पालन किया। जिस प्रकार बोधिसत्त्र ने उसी प्रकार उसकी माता, पटरानी, छोटे भाई उपराजा, बाह्मण पुरोहित, रज्जुग्रहण करने वाला अमात्य, सारथी, सेठ, द्रोणमापक महामात्य, द्वारपाल तथा नगर की णोभा वैण्या ने भी पालन किया। इस प्रकार उन्होंने :—

राजा माता महेसी च उपराजा पुरोहितो, रज्जुको सारधी सेट्ठी दोणो दोवरिको तथा; गणिका तेकादस जना कुरुधम्मे पतिद्विता ॥

[राजा, माता, पटरानी, उपराजा, पुरोहित, रज्जुग्रहण करने वाला, सारथी, सेठ, द्रोणमापक, द्वारपाल और वैश्या—ये ग्यारह जन कुरुधर्म में अतिब्ठित रहे।]

इन सब ने पित्रता से पाँच शीलों का पालन किया। राजा ने नगर के चारों द्वारों पर, नगर के बीच में और निवास (-गृह) के द्वार पर छः दानशालायें बनवा प्रति दिन छः लाख धन का त्याग करते हुये सारे जम्बु-दीप को उन्नादित कर दान दिया। उसकी दानशीलता सारे जम्बुदीप में प्रसिद्ध हो गयी।

उस समय कलिङ्ग राष्ट्र के दन्तपुर नगर में कालिङ्ग राजा राज्य करता था। उसके राष्ट्र में वर्षा न हुई। वर्षा के न होने से सारे राष्ट्र में अकाल पड़ गया। भोजन का कष्ट और बीमारी फैल गई। दुर्वृष्टि-भय, अकाल-भय और रोग-भय यह तीनों भय फैल गये। मनुष्य अकिचन हो बच्चों को हाथों पर ले जहाँ-तहाँ घूमते थे। सारे राष्ट्र के निवासियों ने इकट्टे हो दन्तपुर पहुँच राजद्वार पर शोर मचाया।



राजा ने खिड़की के पास खड़े हो शोर सुनकर पूछा—यह क्यों चिल्लाते हैं ?

"महाराज, सारे राष्ट्र में तीन भय उत्पन्न हो गये हैं—वर्षा नहीं होती, खेत नष्ट हो गये हैं, अकाल पड़ गया है, मनुष्य खराब भोजन मिलने से रोगी हो गये हैं और सब कुछ छोड़ केवल पुत्रों को हाथों पर उठाये घूमते हैं। महाराज! वर्षा वरसायें।"

''पुराने राजा वर्षा न होने पर क्या करते थे ?''

"पुराने राजा महाराज ! वर्षा न होने पर दान दे, उपोसथ (ब्रत) रख, शील ले, शयनागार में प्रविष्ट हो, एक सप्ताह तक दूब के बिछौने पर लेटे रहते थे। तब वर्षा होती थी।"

राजा ने 'अच्छा' कह त्रैसा किया। ऐसा करने पर भी वर्षा नहीं हुई।

राजा ने अमात्यों से पूछा—''मैंने अपना कर्तव्य किया। वर्षा नहीं हुई। क्या करूँ?''

"महाराज इन्द्रप्रस्थ नगर में धनञ्जय नामक कुरु-नरेश का अञ्जन वसभ नाम का मङ्गल-हाथी है। उसे लायें। उसके लाने से वर्षा होगी।"

"वह राजा सेना तथा बाहन से युक्त है, दुर्जय है। उसका हाथी कैसे लायोंगे?"

"महाराज, उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दानी है, दान-शील है। मांगने पर अलंकृत शीस भी काट कर दे सकता है। सुन्दर आँखें भी निकाल कर दे सकता है। सारा राज्य भी त्याग सकता है। हाथी का तो कहना ही क्या! मांगने पर अवश्य ही दे देगा।"

"उससे कौन मांग मकते हैं?"

''महाराज, ब्राह्मण।''

राजा ने ब्राह्मण-ग्राम से आठ ब्राह्मणों को बुला, सत्कार-सम्मान करके हाथी मांगने के लिए भेजा।

उन्होंने खर्चा लिया और राही का भेस बना चल दिये। सभी जगह एक ही रात ठहरते हुए, जल्दी-जल्दी जा, कुछ दिन नगर-द्वार पर दान-शालाओं में भोजन कर, थकावट उतार पूछा— "राजा दान-शाला में कब आता है ?"

आदिमयों ने उत्तर दिया—पक्ष में तीन दिन—चनुर्दशी को, पूर्णिमा को तथा अष्टमी को आता है। कल पूर्णिमा है। इसिनये कल भी आयेगा। ब्राह्मण अगले दिन प्रात:काल ही जाकर पूर्व-द्वार पर खड़े हो गये।

बोधिसत्व भी प्रातःकाल ही स्नान कर, (बन्दन आदि का) लेपकर, सब अलङ्कारों से अलंकृत हो, सजे हुये श्रेष्ठ हाथी के कन्धे पर बढ़, बहुत से अनुयाइयों के साथ पूर्व-द्वार की दान-भाला में पहुँचा। वहाँ उतर, मात-आठ जनों को अपने हाथ से भोजन दे, 'इसी तरह से दो' कह, हाथी पर बढ़, दक्षिण द्वार को चला गया। बाह्मणों को पूर्व-द्वार पर सिपाहियों की अधिकता के कारण मौका न मिला। वे दक्षिण-द्वार पहुँच, राजा को आते देख, द्वार से थोड़ी ही दूर एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुये। जब राजा पाम आया तो उन्होंने हाथ उठाकर राजा की जयजयकार बुलाई। राजा न बज्ज-अकुण से हाथी को रोक उन के पास पहुँच पूछा—ब्राह्मणो, क्या चाहते हो? बाह्मणों ने बोधिसत्व का, गुणानुवाद करते हुये पहली गाथा कहीं:—

तव सद्धः सीलश्च विदित्वान जनाधिप, वण्णं अंजनवण्णेन कालिङ्गास्मं निमिम्हले ॥

[हे जनाधिप। तेरी श्रद्धा और गील को जानकर हम कलि क्ल-देश में अञ्जन वर्ण नाग का सोने से विनिमय करें।]

भावार्थ है—हे जनाधिप ! हम तेरा शील और श्रद्धा जान यह सोच कर यहाँ आये हैं कि इस प्रकार का श्रद्धावान् तथा शीलवान् राजा मांगने पर अञ्जनवर्ण हाथी को दे देगा। फिर हम उस तेरे हाथी को अपने हाथी की तरह कलि इस राजा के पास ने जायेंगे और उसका बहुत धन धान्य से विनिमय करेंगे तथा उस धन-धान्य को पेट में डालेंगे। इस प्रकार सोच कर हे देव! हम यहां आये हैं। अब जो करना है सो हे देव! आप जानें।

दूसरा अर्थ-आपका श्रद्धा-शील वर्ण है, गुण है-मांगने पर पणु का तो क्या कहना, राजा जीवन भी दे दे-मुन कर कलि क्र-राज के पास यह अञ्जन वर्ण नाग ले जाकर धन से विनिमय करेंगे, सोच यहाँ आये हैं।

इसे सुन बोधिसत्व ने कहा — हे ब्राह्मणो, यदि इस नाग का विनिमय कर धन का भोग किया तो वह सुभोग है। मत सीच करो। मैं जैसा अलंकृत नाग है वैसा ही दूंगा। इस प्रकार आश्वासित कर शेष दो गाथायें कहीं:—

अन्नभच्या च भच्या च योव उद्दिस्स गच्छति, सब्बे ते अप्पटिक्खिप्पा पुरुवाचरियवची इदं ॥

[अन्न-भृत्य तथा भृत्य कोई भी हो जो भी (माँगने के) उद्देश्य से जाते हैं, वे सभी इन्कार न करने योग्य हैं। यह (हमारे) पूर्व आचाय्यों का वचन है।]

> ववामि वो बाह्यणा नागमेतं राजारहं राजभोगां यसस्मिनं, अलंकृतं हेमजालाभिछन्नं ससाराथं गच्छथ येन कामं॥

[हे ब्राह्मणो ! मैं नुम्हें यह राजाओं के योग्य, राज-परिभोग्य, यशस्वी, अलकृत तथा स्वर्ण जाली से ढका हुआ हाथी देता हूँ। इसका सारथी भी इसके साथ है। जहां चाही (ले) जाओ।]

इस प्रकार हाथी के कन्धे पर बैठे ही बैठे बोधिसत्व ने वाणी से दान दे दिया। फिर नीचे उतर कर 'यदि कहीं हाथी अनलंकृत रह गया हो तो उस स्थान को भी अलंकृत करके दूंगा' सोच तीन बार हाथी की प्रदक्षिणा करके देखा। अनलंकृत स्थान नहीं दिखाई दिया। तब उसने हाथी की सूण्ड को बाह्मणों के हाथ में दे, स्वर्ण की झारी से मुगन्धित जल गिरा, हाथी दे दिया। बाह्मणों ने अनुयाइयों सहित हाथी को स्वीकार कर, हाथी की पीठ पर बैठ, दन्तपुर-नगर पहुँच, हाथी राजा को दिया। हाथी के आने पर भी वर्षा नहीं हुई। राजा ने पूछा—अब क्या कारण है ?

"कुरु-राज धनञ्जय कुरु-धर्म पालता है। इसलिय उसके राष्ट्र में पनद्र-हवें दिन, दसवें दिन वर्षा होती है। यह राजा के ही गुणों का प्रताप है। इस पशु में गुण होने पर भी आखिर कितने गुण हो सकते हैं?"

''तो अनुयाइयों सहित इस सजे-सजाये हाथी को वापिस ले जाकर राजा को दो; वह जिस कुरुधर्म का पालन करता है, वह सोने की तख्ती पर लिखवा कर लाओ'' कह ब्राह्मणों और अमात्यों को भेजा । उन्होंने जाकर राजा को हाथी सौंप कर निवेदन किया—देव ! इस हाथी के जाने पर भी हमारे देश में वर्षा नहीं हुई। आप कुरुधमं का पालन करने हैं। हमारा राजा भी कुरुधमं का पालन करना चाहता है। उसने हमें भेजा है कि इस सोने की तस्ती पर कुरुधमं लिखवा कर ले आओ। हमें कुरुधमं दें।

"तात ! मैंने सचमुच कुरुधमं का पालन किया है। लेकिन अब मेरे मन में उसके बारे में अनुताप है। इस समय कुरुधमं मेरे चिल को प्रमन्नता नहीं देता है। इसलिये तुम्हें नहीं वे सकता हूँ।"

राजा का भील उसके चित्त को प्रसन्नता क्यों नहीं देना था? उस समय प्रति तीसरे वर्ष कार्तिक मास में कार्तिकोत्सव नाम का उत्सव होता था। उस उत्सव को मनाते हुये राजायण सब अल्ब्यू रों से सब, देवताओं का भेस बना, चित्र-राज नामक यज्ञ के पास खड़े हो, चारों ओर फूलों से सबे हुये चित्रित-बाण फेंकते थे। इस राजा ने भी वह उत्सव मनाते समय एक तालाब के किनारे के चित्रराज के पास खड़े होकर चारों ओर चित्रित बाण फेंके। शेष तीन ओर फेंके बाण दिखाई दिये। तालाब के तल पर फेंका बाण न दिखाई दिया। राजा के मन में अनुताप हुआ कि कही मेरा फेंका बाण मछली के शरीर में तो नहीं चला गया? प्राणी की हिसा होने से शील-भेद हो गया। इसलिये शील (मन को) प्रसन्न नहीं करता था।

उसने कहा—तात ! मुझे कुरुधमं के बारे में अनुताप है। विकित मेरी माता ने उसे अच्छी तरह पालन किया है। उसने ग्रहण करो।

"महाराज! मैं जीवहिंसा करूँगा, यह आपकी चेनना नहीं थी। बिना चित्त के जीवहिंसा नहीं होती। आपने जिस कुरुषमं का पालन किया है, वह हमें दें।"

"तो लिखो" कह सोने की तस्ती पर लिखवाया—जीर्वाहसा नहीं करनी चाहिये। घोरी नहीं करनी चाहिये। कामभोग सम्बन्धी मिध्या-चार नहीं करना चाहिये। झूठ नहीं बोलना चाहिये। मद्यपान नहीं करना चाहिये।

लिखा कर भी कहा कि ऐसा होने पर भी मेरा जिल्ल संतुष्ट नहीं है, मेरी माता के पास से ग्रहण करो। दूतों ने राजा को प्रणाम कर उनकी माता के पास जाकर कहा—देवी! अ।प कुरुधर्म की रक्षा करती हैं। उसका उपदेश हमें दें। "तात ! मैं सचमुच कुरुधमं का पालन करती हूँ; लेकिन अब मेरे मन में उसके बारे में अनुताप है। मुझे वह धर्म प्रसन्न नहीं करता, इसलिए तुम्हें नहीं दे सकती।"

उसके दो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र राजा था, किनष्ठ उपराजा। एक राजा ने बोधिसत्व के पास लाख के मृत्य का चन्दनसार और हजार के मृत्य की सोने की माला भेजी। उसने 'माता की पूजा करूँगा' सोच वह सब माता को दे दी। माँ ने सोचा, न मैं चन्दन का लेप करती हूँ, न माला पहनती हूँ; मैं ये अपनी पतोहू को दूँगी। फिर उसे ख्याल हुआ कि उसकी ज्येष्ठ-पतोहू ऐश्वर्य्यवान् है, पटरानी है, इसलिए उसे सोने की माला देगी और किनष्ठ पतोहू दिरद्र है, इसलिये उसे चन्दनसार देगी। उसने राजा की रानी को सोने की माला दे उपराज की भार्या को चन्दनसार दिया। लेकिन दे चुकने पर उसे ख्याल आया—मैं तो कुरुधमं का पालन करनेवाली हूँ। इन दोनों में कौन दिरद्र है, कौन अदिरद्र, इससे मुझे क्या? मुझे तो जो बड़ी हो उसी का अधिक आदर करना योग्य है। कहीं उसके न करने के कारण मेरा शील भंग तो नहीं हो गया? उसके मन में इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हुआ। इसीलिए ऐसा कहा।

दूतों ने उत्तर दिया—अपनी वस्तु यथारुचि दी जाती है। तुम ऐसी बात में भी सन्देह करती हो, तो तुमसे दूसरा क्या पाप-कर्म हो सकता है? शील इस तरह भंग नहीं होता। हमें कुरु-धर्म दें। उस से भी कुरुधर्म ले सोने की तस्ती पर लिखा।

"तात! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। मेरी पतोहू कुरु-धर्म का पालन अच्छी तरह करती है। उससे कुरुधर्म ग्रहण करें।"

उन्होंने पटरानी के पास जा पूर्वोक्त ढंग से कुरुधर्म की याचना की। उसने भी पूर्वोक्त ही की तरह कहा—अब मेरा शील मुझे प्रसन्न नहीं करता। इजिलये नहीं दे सकती।

उसने एक दिन झरोखे में बैठे-बैठे राजा के नगर की प्रदक्षिणा करते समय हाथी की पीठ पर उसके पीछे बैठे हुए उपराज को देख लोभाय-मान हो सोचा—यदि मैं इसके साथ सहवास करूँ तो भाई के मरने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हो यह मेरी खातिर करेगा। तब उसे घ्यान आया— मैंने कुरुधमें का पालन करने वाली होकर स्वामी के रहते. दूसरे पुरुष की ओर बुरी दृष्टि से देखा। मेरा जील भंग हो गया होगा। उसके मन में यह सन्देह पैदा हुआ। इसलिये उसने ऐसा कहा।

दूतों ने उत्तर दिया—आय्यें ! बिता में स्थाल आने मात्र से दुरा-चार नहीं होता । तुम ऐसी बात में भी सन्देह करती हो तो दुमसे उत्तवका हैसे हो सकता है ? इतने से शील भंग नहीं होता । हमें कुरुपमें दें।

उससे भी कुरुधमं ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा।

"तात! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। उपराज जन्मी तरह पालन करता है। उसने ग्रहण करें।"

उन्होंने उपराज के पास जा पूर्वोक्त प्रकार ही कुक्षमं की याचना की।

वह सन्ध्या समय राजा की सेवा में जाता हुआ, रख पर ही बैठा, राजाञ्जन में पहुँच, यदि राजा के पास खाकर वहीं भी रहना चाहता तो रस्सी और चाबुक को घुरी के अंदर रख देता था। उस इमारे में आदमी लौट कर अगले दिन प्रातःकाल ही उसके बाहर निकलने की प्रतीका करते हुए खड़े रहते। यदि उसी समय लौटने की इच्छा होती तो रस्ती और चाबुक को रथ में ही छोड़ कर राजा से मेंट करने जाता। आदभी उसने यह समझ कर कि अभी लौटेगा राजद्वार पर ही खड़े रहते। वह एक दिन ऐसा करके राजमहल में गया। उसके जाते ही वर्षा होने लगी। राजा ने 'वर्षा हो रही है' कह उसे लौटने नहीं दिया। वह बही खाकर सो गया। लोग 'अब निकलगा' सोच प्रतीक्षा करते हुए सारी राल भीगते खड़े रहे। उपराज ने दूसरे दिन निकल जब लोगों को भीगे खड़े देखा तो वह मोचने लगा—मैं तो कुरुधमं का पालन करता हूँ और मैंने इतने लोगों को करट दिया। मेरा शील भंग हो गया होगा। इसी सन्देह के कारण उसने दूतों को कहा—मैं सचमुच कुरुधमं का पालन करता हूँ। वेकिन इस समय मेर मन में सन्देह पैदा हो गया है। इसलिये मैं कुरुधमं (का उपदेश) नहीं दे सकता।

"देव ! इन लीगों को कष्ट हो, यह तुम्हारी मंसा नहीं रही है। बिना इरादे के कर्म नहीं होता । इतनी-सी बात में भी अब आप सन्देह करते हैं, तो आपसे उल्लंघन कैसे हो सकता है?" दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर उन्हें सोने की पट्टी पर लिख लिया। "ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। पुरोहित अच्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करें।"

उन्होंने पुरोहित से जाकर याचना की । वह भी एक दिन राजा की सेवा में जा रहा था । उसने रास्ते में देखा कि एक राजा ने उसके राजा के पास मध्याह्म सूर्थ्य की तरह लाल वर्ण का रथ भेजा है । "यह रथ किस का है ?" पूछने पर उत्तर मिला, "राजा के लिये लाया गया है ।" पुरोहित के मन में विचार पैदा हुआ—मैं बृढ़ा हूँ । यदि राजा यह रथ मुझे दे दे तो मैं इस पर चढ़ कर सुखपूर्व क घूमूं । यह सोच, वह राजा की सेवा में पहुँचा । उसके राजा की जय बुला कर खड़े होने के समय वह रथ राजा के सामने लाया गया । राजा ने देख कर कहा—यह रथ बहुत सुन्दर है । इसे आचार्य्य की दे दो । पुरोहित ने लेना स्वीकार नहीं किया । बार-बार कहने पर भी अस्वीकार ही किया । ऐसा क्यों हुआ ? वह सोचने लगा—मैं कुरुधमं का पालन करने वाला हूँ । मैंने दूसरे की वस्तु के प्रति लोभ पैदा किया । मेरा शील भंग हो गया होगा । उसने यह बात सुना कर कहा—तात ! कुरुधमं के प्रति मेरे मन में सन्देह है । मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है । इसलिये मैं नहीं दे सकता हूँ ।

"आर्ट्यं! केवल (मन में) लोम उत्पन्न होने मात्र से शील भंग नहीं होता। आप इतनी सी बात में भी सन्देह करते हैं। आपसे क्या उल्लंघन हो सकेगा?"

दूतों ने उससे भी भील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिख लिये।
"ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसम नहीं है। रस्सी पकड़ने वाला
अमात्य अच्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करें।"

उसके पास भी पहुँच याचना की। वह भी एक दिन जनपद में खेत की गिनती कर रहा था। डण्डे में बँघी हुई रस्सी का एक सिरा खेत के मालिक के पास था, एक उसके पास। जिस सिरे को उसने पकड़ रखा था उस सिरे की रस्सी से बँघा हुआ इंडा एक केकड़े के बिल पर आ पहुँचा। वह सोचने लगा—यदि इंडे को बिल में उतारूँगा, तो बिल के अन्दर का केकड़ा मर जायगा। यदि इंडे को आगे को सरका दूंगा तो राजा का हक मारा जायगा। यदि पीछे की और करूँगा तो गृहस्य का हक मारा जायगा। क्या किया जाय ? तब उसे सूझा—यदि बिल में केकड़ा होगा तो प्रकट होगा। डंडे को बिल में ही उतास्त्रेगा। उसने डंडा बिल में उतार दिया। केकड़े ने 'किरी' आवाज की। तक उसे चिन्ता हुई-डंडा केकड़े की पीठ में घुस गया होगा और केकड़ा मर गया होगा। मैं कुरुधमें का पालन करता हूँ। मेरा शील मंग हो गया होगा। उसने यह बात मुना कर कहा-इस कारण कुरुधमं के प्रति मेरे मन में सन्देह है। इसलिये तुम्हें नहीं दे सकता हैं।

"आपकी यह मंसा नहीं थी कि केकड़ा मरे। बिना इरावे का कर्म महीं होता । इतनी बात में भी आप सन्देह करते हैं । आपसे कैसे उत्लंबन

हो सकता है ?" दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिख लिये।

ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। सारबी अञ्झी तरह रक्ता

करता है। उससे भी ग्रहण करें।"

उन्होंने उसके पास भी पहुँच याचना की। वह एक दिन राजा को रथ से उद्यान ले गया। राजा वहाँ दिन भर कोड़ा कर शाम को निकल कर रथ पर चढ़ा। नगर में पहुँचने से पहले ही मुर्ग्यास्त के समय बादल घर आये। सारथी ने राजा के भीगने के डर से बोड़ों को वाबुक दिलाया। सिन्धव घोड़े तेजी से दौड़े। तब से घोड़े उद्यान जाते और नौटते समय भी इस स्थान पर पहुँच, तेजी से दौड़ने लगते। क्यों ? उनको रूपाल हो गया कि इस स्थान पर सतरा होगा, इसलिये सारबी ने हमें इस स्थान पर बाबुक दिखायाथा। सारथी की भी चिन्ता हुई—राजाके भीगने वान भीगने से मुझ पर दोव नहीं आता । लेकिन मैंने मुशिक्षित सिन्धव घोड़ों को चाबुक दिखाने की गलती की । इसिलये अब यह आते-जाते भागने का कष्ट उठाते हैं। मैं कुरुधमं का पालन करता हूँ। वह मेरा भंग ही गया होगा। उसने बह बात सुना कर कहा-इस कारण मेरे मन में कुरुधमें के प्रति सन्वेह है। इसलिये नहीं दे सकता।

"आप की यह मंसा नहीं थी कि सिन्धव बोड़े कच्ट पायें। बिना इरादे के कर्म नहीं होता। इतनी बात में भी आप मन मैला करते हैं। आपसे

कैसे उल्लंघन हो सकेगा।"



दूतों ने उससे शील ग्रहण कर उन्हें सीने की पट्टी पर लिख लिया।

"ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। सेठ अच्छी तरह रक्षा करता है। उससे ग्रहण करें।"

उन्होंने सेठ के पास भी पहुँच कर याचना की। वह भी एक दिन जब धान की बल्ली निकल आई थी, अपने धान के खेत में पहुँचा। देखकर उसने सोचा कि धान को बँधवाऊँगा और धान की एक मुट्ठी पकड़वा कर खम्भे से बंधवा दी। तब उसे ध्यान आया—इस खेत में से मुझे राजा का हिस्सा देना है। बिना राजा का हिस्सा दिये गये खेत में से ही, मैंने धान की मुट्ठी लिवाई। मैं कुरुधमं का पालन करता हूँ। वह भंग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कहा—इस कारण मेरे मन में कुरुधमं के प्रति सन्देह है। इसलिये नहीं दे सकता हूँ।

"आपकी चोरी की नीयत नहीं थी। बिना उसके चोरी का दोष नहीं घोषित किया जा सकता। इतनी-सी बात में भी सन्देह करने वाले आप किसी की क्या चीज ले सकेंगे?"

दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा।

"ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। दोणमापक महामात्य अच्छी तरह पालता है। उससे ग्रहण करें।

उन्होंने उसके पास भी पहुँच कर याचना की । वह एक दिन कॉठी के द्वार पर बैठा राजा के हिस्से के घान की मिनती करा रहा था। बिना मापे गये घान के ढेर में से घान लेकर उसने चिह्न रख दिया। उस समय वर्षा आ गई। महामात्य ने चिह्न को गिन कर "मापे गये घान इतने हुए" कह, चिह्न के धान बटोर, मापे गये घान में डाल दिये। फिर जल्दी से कोठी के द्वार पर पहुँच, खड़ा हो सोचने लगा—क्या मैंने चिह्न के घान, मापे गये खेत में फेंके वा बिना मापे गये ढेर में ? यदि मापे गये ढेर में तो मैंने अकारण ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया और किसानों के हिस्से की हानि की। मैं कुरुधमें का पालन करता हूँ। वह भंग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कहा—इस कारण मेरे मन में कुरुधमें के प्रति सन्देह है। इसलिये नहीं दे सकता हूँ।

"आपकी चोरी की नीयत नहीं थी। बिना उसके घोरी का दोव घोषित नहीं किया जा सकता। इतनी-सी बात में भी सन्देह करने वाले आप किसी की क्या चीज ले सकेंगे।"

दूतों ने उससे भी जीन ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखे।

"ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। द्वार-पान अच्छी तरह पासन करता है। उससे ग्रहण करें।"

उन्होंने उसके पास भी पहुँच कर याचना की । उसने भी एक दिन नगर-द्वार बन्द करने के समय तीन बार घोषणा की थी । एक दिरद्व मनुष्य अपनी छोटी बहिन के साथ सकड़ी-नले लेने के लिये जंगल गया था । लौटते समय उसकी आवाज सुनकर बहन को ले थीझता से अन्दर आया । द्वार-पास बोला—तू नहीं जानता कि नगर में राजा है ? तू नहीं जानता कि समय रहते ही इस नगर का द्वार बन्द हो जाता है । अपनी हजी को ले खंगल में रित-कीड़ा करता धूमता है । उसने उत्तर दिया—स्वामी ! यह मेरी मार्थ्या नहीं है । यह मेरी बहिन है । तब द्वार-पाल चिन्तित हुआ—मैंने बहिन को भार्या बना दिया । यह मुझसे अनुचित हुआ । मैं कुरुधमं का पासन करता हूँ । वह मेरा भंग हो गया होगा । यह बात मुनाकर उसने कहा—इस बात से मेरे मन में कुरुधमं के प्रति सन्देह है । इसलिये नहीं दे सकता हूँ ।

"आपने जैसा समझा, बैसा कहा। इससे कील भंग नहीं होता। इतनी बात के लिये भी आप अनुताप करते हैं तो आप कुश्यमं का पालन करते इस जान-बुझ कर झुठ क्या बोलेंगे?"

दूतों ने उससे भी शीस ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा !

''ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसल नहीं है। कुक्धमं का बेध्या अच्छी तरह पालन करती है। उससे ग्रहण करें।''

उससे भी याचना की। वेश्या ने भी पूर्वोक्त प्रकार से ही मना किया। क्यों? देवेन्द्र मान्न उसके सदाचार की परीक्षा लेने के लिये तरण का भेस धारण कर आया, और यह कह कर कि मैं आऊँगा एक सहस्र देकर देव-लोक को ही चला गया। वह तीन वर्ष सक नहीं मौटा। उसने अपने शील के भंग होने के टर से तीन वर्ष तक किसी दूसरे आदमी से पान तक भी नहीं



ग्रहण किया। क्रमशः जब वह अति-दरिद्र हो गई, तब सोचने लगी—मुझें सहस्र देकर गया आदमी तीन वर्ष तक नहीं आया। मैं दरिद्र हो गई हूँ। जीवन-यापन नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे न्यायाधीश अमात्य के पास जाकर खर्चा लेना चाहिये। उसने न्यायालय में जाकर निवेदन किया—स्वामी! जो आदमी मुझे खर्चा देकर गया, वह तीन वर्ष से नहीं लौटा। यह भी नहीं जानती कि वह जीता है या मर गया? मैं अब जीवन-यापन नहीं कर सकती हूँ। क्या करूँ?

तीन वर्ष तक भी नहीं आया, तो क्या करेगी ? अब से खर्च लिया कर।
उसके फैसला सुन कर न्यायालय से निकलते ही एक आदमी एक
सहस्र की यैली लाया। उसे लेने के लिये हाथ पसारने ही के समय इन्द्र
प्रकट हुआ। उसने देखते ही हाथ खींच लिया और बोली—मुझे तीन
साल पहले हजार देने वाला आदमी आ गया। मुझे तेरे कार्षापणों की
जरूरत नहीं है।

शक अपना ही रूप धारण कर मध्याह्न सूर्यों की तरह चमकता हुआ आकाश में खड़ा हुआ। सारा नगर इकट्ठा हो गया। तब शक ने जनता की सम्बोधन कर कहा—मैंने इसकी परीक्षा लेने के लिये तीन वर्ष हुए इसे हजार दिये थे। शील की रक्षा करनी हो तो इस की तरह रक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार उपदेश दे, उसके घर को सातों रत्नों से भर, शक 'अब से अप्रमादी होकर रहना' कह देवलोक को चला गया। इस कारण उसने मना किया कि मैंने लिये खर्चे की बिना भुगताये दूसरे से प्राप्त होने वाले खर्चे के लिये हाक पसारा। इससे मेरा शील मुझे प्रसन्न नहीं करता। इसी से तुम्हें नहीं दे सकती।

"हाथ पसारने मात्र से शील भंग नहीं होता। आपका शील परम परिशद्ध शील है।"

दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखे।

इस प्रकार इन ग्यारह जनों द्वारा पालन किया गया शील सोने की पट्टी पर लिख, दन्तपुर पहुंच, कलिङ्ग नरेश को सोने की पट्टी दे, सब हाल सुनाया। राजा ने उस कुरुधमें में स्थित हो पाँच शीलों को पूर्ण किया। उस समय सारे कलिङ्ग राष्ट्र में वर्षा हुई। तीनों भय शान्त हो गये। राष्ट्र का कल्याण हो गया। पैदावार खूब हुई।

बोधिसत्व जीवन पर्म्यंन्त दान आदि पुष्य करने अनुपाधियों सहित स्वर्गे-गामी हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आर्थ-) सत्यों की प्रकाशित कर आतक का मेल बैठाया। सत्यों के जन्त में कोई स्रोतापन्न हुये, कोई सक्तदागामी हुए, कोई अनागामी हुए तथा कोई अर्हत हुए। जातक के मेल के बारे मे—

गणिका उप्पत्तवण्या च पुण्यो दोवारिको तथा, रज्जुगाहो च कज्वानो दोणभाता च कोलितो ॥ सारिपुत्तो तवासेट्ठ अनुरुद्धो च सारची, ब्राह्मणो कस्सपो वेरो उपराजा नन्द पण्डितो ॥ महेसी राहुलमाता मायावेषी अनेत्विया, कुरुराजा योषिसत्तो एवं यारेय जातकं॥

[उस समय की वेश्या उत्पलवर्णा थी, द्वारपाल पुण्ण था। रज्जु पकः-इने वाला कञ्चान था, दोण मापने वाला कोलित था। सेठ सारिपुत्र था। - सारयी अनुरुद्ध था। ब्राह्मण कस्सप स्थितर थे। उपराजा नम्द-पण्डित थे। पदराजी राहुल-माता थी और जननी मायादेवी थी। कुरुराजा स्वयं बोबि-सत्व थे। इस प्रकार जातक को समझें।]

## २७७. रोमक जातक

"वस्सानि पञ्जास..." यह शास्ता ने बेळू वन में विहार करते समय बम्र करने के प्रयत्न के बारे में कही। वर्तमान कथा प्रकट ही है।

## स. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व कबूतर होकर पैदा हुये। वह बहुत से कबूतरों के साथ जंगल में पर्वत-युका में रहते थे। एक सदाचारी तपस्वी भी उन कबूतरों के निवासस्थान के आसपास ही एक प्रत्यन्त-प्राम के समीप आश्रम बना पर्वत-गुफा में रहता था। बोधिसत्व बीच-बीच में उसके पास आकर सुनने योग्य सुनते थे। तपस्वी वहाँ चिरकाल तक रहकर चला गया।

एक कुटिल जटाघारी आकर वहाँ रहने लगा। बोधिसत्व भी कबूतरों के साथ उसके पास प्रणाम कर, कुशलक्षेम पूछ, आश्रम के आसपास घूम, पर्वत-कन्दरा के समीप चुगकर, शाम को अपने निवासस्थान जाते। कुटिल जटाघारी वहाँ पचास वर्ष से अधिक रहा। एक दिन प्रत्यन्त-ग्रामवासियों ने कबूतर का मांस पकाकर दिया। उसने रस-लोभ से पूछा—यह किसका मांस है ? "कबूतर का मांस।" उसने सोचा मेरे आश्रम पर बहुत से कबूतर आते हैं। उन्हें मारकर मांस खाना चाहिये। उसने चावल, घी, दही, जीरा और मिर्च आदि मंगवा कर एक और रखा। फिर एक मोगरी को कपड़े से ढक, कबूतरों की प्रतीक्षा करता हुआ पर्णकुटी के द्वार पर बैठा।

बोधिसत्व ने कबूतरों के साथ आ, उस कुटिल जटाधारी की दुष्ट करनी देस सोचा—यह दुष्ट तपस्वी कुछ दूसरे ढंग से बैठा है। कहीं इसने हमारी जाति के किसी का मांस तो नहीं खाया है? मैं इसकी परीक्षा करूँगा। उसने जिघर से वायु चल रही थी उसके अनुसार खड़े हो उस (तपस्वी) की शरीरगंध सूँघ कर जाना कि यह हमें मारकर मांस खाना चाहता है। इसके समीप नहीं जाना चाहिए। वह कबूतरों को ले वापिस लौटकर चुगने लगा। तपस्वी ने उसे न आता देख सोचा—उनसे मधुर बातचीत कर, विश्वस्त हो आने पर, मारकर खाना चाहिए। उसने पहली दो गाथायें कहीं:—

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि वसिम्ह सेलस्स गुहाय रोमक, असङ्क्षमाना अभिनिब्बुतत्ता हत्यत्तमायन्ति ममण्डजा पुरे।। तेदानि वक्कङ्ग किमत्यमुस्सुका वजन्ति अञ्जं गिरिकन्दरं दिजा, न नून मञ्जन्ति ममं यथापुरे चिरप्यवृत्था अथवा न ते इमे।। [हेरोमक! हम पचास वर्ष से भी अधिक पर्वत-गुफा से रहे। पहले ये पक्षी निष्णाक्क होकर शान्त-भाव से मेरे हाथ में आ जाते थे। हे बक्क हा! क्या कारण कि वहीं पक्षी अब मक्कित होकर दूसरी निरिक्त वरा कें जाते हैं। वह मुझे जैसे पहले मानते थे, थैंसे नहीं मानते हैं। क्या पह किरकाल तक प्रवासी रहे हैं? बाये वे पक्षी ही नहीं हैं?]

यह सुन बोधिसत्व ने लौट कर खड़े ही खड़े लीसरी गांचा कही :--

जानाम तं न मयमस्य मूळहा सोवेव त्वं ते मयमस्य नाञ्जे, जिल्ला ते अस्मि जने पहुट्टं आजीवक तेम तं उत्तराम।।

[हम मूढ़ नहीं हैं। हम तुझे पहचानते हैं। तू वही है। और हम भी दूसरे नहीं हैं। लेकिन तेरा चित्त हमारे प्रति खराब हो गया है। हे आजीवक! इसी कारण से हम तुझ से डरते हैं।]

कुटिल तपस्वी ने जब देखा कि इन्होंने मुझे जान लिया है तो मोगरी फेंक कर मारी। मोगरी चूक गई। तब वह बोला—जा। तू बच गया। बोधिसत्व ने कहा—मुझ से तू चूक गया, लेकिन चारों नरकों ते तूनहीं चूकेगा। यदि अब यहां रहेगा तो ग्राम-वासियों को यह कहकर कि यह चोर है तुझे पकड़वा दूंगा। भीध्र भाग जा? उसे डराकर गगा दिया। जटाचारी वहां नहीं रह सका।

शास्ता ने यह धमं देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय तपस्वी देवदत्त था। पहला सदावारी तपस्वी सारि-पुत्र था। कब्तरों में ज्येष्ठ तो में ही था।



## २७८ महिस जातक

"कमत्थमभिसन्धाय..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक शरारती बन्दर के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में किसी कुल में एक पालतू, शरारती बन्दर था। वह हथसाल जाकर एक शीलवान् हाथी की पीठ पर मल-मूत्र कर देता और इधर-उधर घूमता। हाथी अपने शील के कारण, शान्त होने के कारण कुछ न करता।

एक दिन उस हाथी के स्थान पर दूसरा दुष्ट हाथी-बच्चा खड़ा था। बन्दर इसे भी वह ही समझ उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने उसे सूण्ड से पकड़, जमीन पर रख पैर से दबा चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। यह समाचार भिक्षु-संघ में प्रकट ही गया। एक दिन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्टमानो! शरारती बन्दर दुष्ट हाथी को शीलवान् हाथी समझ उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने उसे मार डाला। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठ वया बातचीत कर रहे हो?

"अमुक बातचीत।"

"भिक्षुओ, इस शरारती बन्दर का केवल अभी यह स्वभाव नहीं था, पुराने समय से लेकर यही स्वभाव रहा है।"

इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही:-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व हिमालय-प्रदेश में भैंसे की योनि में पैदा हुआ। बड़े होने पर शक्ति-शाली तथा महान् शरीर वाला हो, वह पर्वंत, पब्भार, गिरि, दुर्ग तथा घने जंगलों में घूमता था। उसे एक सुखद वृक्ष की छाया मिली। चारा चृग कर दिन में वह उस वृक्ष की छाया में जा खड़ा हुआ। एक शरारती बन्दर ने वृक्ष से उतर, उसकी पीठ पर चढ़ मल-मूत्र कर दिया। फिर सींग पकड़ लटकते हुवे तथा पूँछ पकड़ झूलने हुए सेलने लगा। बोधिसत्व ने शान्ति, मैत्री और दया रूपी सम्पत्ति से युक्त होने के कारण उसके अनाचार पर ध्यान नहीं दिया। बन्दर बार-बार उसी तरह करता था। तब एक दिन उस वृक्ष पर रहने बाले देवता ने वृक्ष के तने पर खड़े हो, 'महिषराज! इस दुष्ट बन्दर का अनाचार क्यों सहन करते हो? इसे रोको' कहते हुये यह पहली दो गाथायें कहीं:—

कमत्यमभिसन्याय लहुचित्तस्स दूजिनो, सम्बकामदुहस्सेव इमं दुवलं तितिबल्लसि ॥ सिक् न निहनाहेतं पदसा च अधिदुह, भीयो बाला पकुक्तेम्पुं नो चस्स पटिसेथको ॥

[किस कारण इस चंचल द्रोही को, सब कामनायें पूरी करने वाले की तरह, इस दु:स को, सहन करते हो ? इसको सींग से मारो और पैर से दबा दो। यदि इसका दमन न किया गया तो और भी मूर्स कष्ट देंगे।]

इसे मुन बोधिसत्व ने कहा—वृश्वदेवता ! यदि मैं इससे जाति, गोत्र और बल में अधिक होकर भी इसके दोष को सहन नहीं ककाँगा तो मेरा मनोरथ कैसे सिद्ध होगा ? लेकिन यह दूसरे को भी मुझ जैसा ही समझ इसी प्रकार अनाचार करेगा । तब यह जिन प्रचण्ड मैसों से बर्ताव करेगा, वे ही इसे मार देंगे । दूसरों द्वारा इसका वह भरण मुझे दु:ल से तथा प्राणिहिसा से बचा लेगा । यह कह तीसरी गाथा कही :—

ममेबायं मञ्जमानो अञ्जन्पेवं करिस्सति, ते तं तत्य विधस्सन्ति सा मे मुक्ति भविस्सति ॥

[यह दूसरे को भी मुझ जैसा समझ उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। वे इसे मार देंगे। वह मेरी मुक्ति होगी।]

कुछ दिन बाद बोधिसत्व अन्यत्र गया। दूसरा प्रचण्ड भैसा वहाँ आकर सड़ा हो गया। दुष्ट बानर ने उसे भी वही समझ उसकी पीठ पर चढ़ वैसा ही अनाचार किया।

उसने उसे हिलाकर भूमि पर गिराया और सींग से छाती चीर पैरों से कुचल कर चूर्ण-विचूर्ण कर दिया।



शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का मेल बैठाया। उस समय का दुष्ट भैंसा यह अब का दुष्ट हाथी था। दुष्ट बानर यह दुष्ट बानर ही। शीलवान् महिषराज तो मैं ही था।

#### २७९. सतपत्ता जातक

"यथा माणवको पन्थे..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पण्डुक तथा लोहितक के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

छ: वर्गीयों में से दो जने—मेत्तिय और भुम्मजक—राजगृह के पास रहते ये। अस्सिज तथा पुनब्बसुक कीटागिरि के पास रहते थे। और यह दो जने— पण्डुक तथा लोहितक—श्रावस्ती के पास जेतवन में रहते थे। वे जिस बात का न्याय से निर्णय हो गया रहता उसे फिर-फिर उठाते थे। जो उनके परिचित्त मित्र होते उनको सहारा देते हुये कहते—आयुष्मानो ! तुम न इनसे जाति में, न गोत्र में, न शील में, किसी बात में कम नहीं हो। यदि तुम अपना आग्रह छोड़ दोगे तो ये तुम्हें अच्छी तरह दबा लेंगे। इस प्रकार वे उन्हें अपना आग्रह न छोड़ने देते। इससे झगड़े, कलह-विग्रह तथा विवाद चालू रहते।

भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही । भगवान् ने इस सम्बन्ध में, इस बारे में, भिक्षुओं को एकत्र कर, पण्डुक तथा लोहितक को बुलवा पूछा—भिक्षुओ, क्या तुम सचमुच स्वयं भी मुकदमे को बढ़ाते हो और दूसरों को भी अपना आग्रह छोड़ने नहीं देते हो ?

"भन्ते ! सचमुच"

"तो भिक्षुओ, यदि ऐसा है तो तुम्हारी क्रिया सतपत्त माणवक की क्रिया की तरह है।"

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही :-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक काशी-प्राम में किसी कुल में पैदा हुवे। बड़े होने पर कृषि-वाणिज्य आदि कोई जीविका न कर, उसने पाँच सो चोरों का सरदार बन, बटमारी तथा सेंच लगाना आदि करते हुए जीविका चलाई।

उस समय वाराणसी के किसी गृहस्थ ने मुफस्सिल के किसी आदमी को एक सहस्र कार्षापण दिये थे। वह उन्हें बिना उगाहे हो भर गया। उसकी भार्स्या भी बीमार होकर मृत्यु-शैंड्या पर लेटी। उसने पुत्र को बुलाकर कहा—तात! तेरे पिता ने एक आदमी को हजार दिये थे। वह उन्हें बिना उगाहे हो मर गया! यदि मैं भी मर जाऊँगी तो वह नुले नहीं देगा। जा मेरे जीते-जी ही उससे वसूल कर। उसने 'अख्खा' कह, वहाँ पहुँच कार्षापण प्राप्त किये।

उसकी माता मर कर पुत्रस्तेह के कारण उसके आने के मार्ग में गीदड़ी होकर प्रकट हुई। उस समय वह चोरों का सरदार मुसाफिरों को लूटता हुआ अपने साथियों सहित उसी रास्ते पर था।

पुत्र के जंगल की ओर मुँह करने पर उस गीडकी ने बार-बार रास्ता रीक कर मना किया—तात! जंगल में मत जा। वहाँ कोर हैं। वह नुझे मार कर कार्यापण छीन लेंगे। उसने वह बात न जानने के कारण 'यह मनहूस गीदड़ी मेरा रास्ता रोकती है' सोच ढेले और डण्डे से माँ को भगा जंगल में प्रवेश किया। (उसी समय) एक कठफोड़ पक्षी बोरों के सामने चिल्लाता हुआ फड़फड़ाया—इस आदमी के पास हजार कार्यापण हैं। इसे मारकर वह कार्यापण ले लो। माणवक ने उसकी बात न समझ 'यह मङ्गल-पक्षी है, सब मेरा कल्याण होगा' सोच हाथ जोड़ कर कहा—बोलें स्वामी! बोलें।

बोधिसत्व सबकी बोली समझते थे ! उन दोनों की किया देखकर सोचने लगे—यह गीदड़ी इसकी मां होगी। इसीलिये वह इस डर से इसे रोकती है कि मारकर कार्षापण छीन लेंगे। यह कठफोड़ा तो शत्रु होगा। इसीलिये वह कहता है कि इसे मारकर कार्षापण छीन लो। यह इस बात को न समझता हुआ हितचिन्तक माता को डराकर धमकाता है, और अनर्थ चाहने

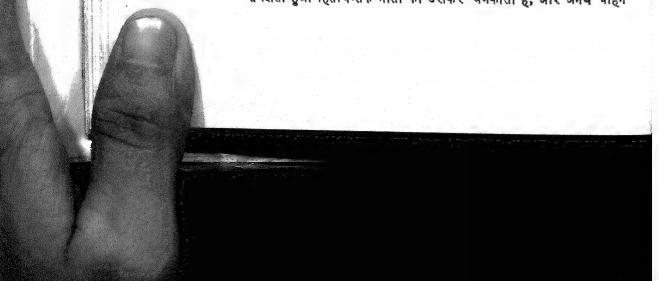

वाले कठफोड़े को हितर्चितक समझ उसके सामने हाय जोड़ता है। ओह ! यह मूर्ल है। [बोधिसत्व भी, जो कि महापुरुष होते हैं, जो दूसरों की चीज ले लेते हैं, उसका कारण उनका अयोग्य-जन्भग्रहण है। ऐसा भी कहते हैं कि यह नक्षत्रों के दोष से होता है।[

तरुण चोरों के बीच में आ पहुँचा। बोधिसत्व ने उसे पकड़वाकर पूछा-कहाँ रहने वाला है ?

''वाराणसी रहने वाला हूँ।''

"कहाँ गया था?"

"एक गामड़े में से हजार लेना था, वहाँ गया था।"

"क्या तुझे मिला?"

"हाँ, मिला ।"

"तुझे किसने भेजा?"

"स्वामी! मेरा पिता मर गया है। और माँ भी रोगिणी है। उसने यह समझ कर कि मेरे मरने पर यह नहीं पायेगा मुझे भेजा।"

"अब अपनी माँ का हाल जानता है ?"

"स्वामी! नहीं जानता हूँ।"

तरे (घर से) निकलने पर तेरी माता मर कर पुत्र-स्नेह के कारण श्युगाली होकर पैदा हुई। वह तेरे मरने के डर से रास्ता रोक कर तुझे मना करती थी। तूने उसे डरा कर मगा दिया। कठफोड़ा पक्षी तो तेरा शत्रु है। उसने हमें कहा कि इसे मारकर कार्षापण छीन लो। तू अपनी मूर्खता के कारण हितजिन्तक माता को 'मेरी अहितजिन्तक हैं' मानता है और अनथं चाहने वाले कठफोड़े को 'मेरा हित चाहने वाला है' समझता है। उसका तुम पर कुछ उपकार नहीं है। तेरी माँ बहुत गुणवाली है। 'कार्षापण लेकर जा' कह विदा किया। शास्ता ने यह देशना ला ये गाथायें कहीं—

यया माणवको पन्थे सिगालि वनगोचरि, अत्थकामं पवेदेन्ति अनत्थकामाति मञ्जति अनत्थकामं सतपत्तं अत्थकामोति मञ्जति । एवमेव इधेकच्चो पुग्गलो होति तादिसो, हितेहि वचनं वृत्तो पतिगण्हाति वामतो ॥ ये च सो मं पसंसन्ति मया उक्कंसयन्ति च, तं हिसो मञ्जते मिलं सतपतं व माणवो ।।

[जिस तरह बन में धूमने वाली गीवड़ी की जो हित की बात कहती थी, माणवक अहित चाहने वाली समझता था और अनर्वं चाहने वाले कठ-फोड़े की भला चाहने वाला समझता था; इसी प्रकार इस संनार में कोई-कोई आदभी ऐसा ही होता है जो हितकर बात को उलटा ही समझता है। जो उसकी प्रशंसा करते हैं और जो भय से खुशामव करते हैं उन्हें वह वैसे ही मित्र समझता है जैसे माणवक ने कठफोड़े को (मित्र समझा)।

इसीलिये कहा है:-

अञ्जयत्युहरो मिलो यो च मिलो वचीपरो, अनुष्पियश्व यो आह अपायेसु च यो सला। एते अमिले चलारो इति विञ्जाय पश्चिनो, आरका परिवक्नेय्य मागं परिभयं यथा॥

[जो अञ्जयत्युहरो मित्र है (स्वयं केवल खाली हाथ आकर मित्र के घर से कुछ न कुछ ले ही जाता है), जो बात का ही धनी है, जो जनुकूब, जिय ही प्रिय बोलता है, जो तरक का साथी है—यह चार "मित्र" अमित्र ही हैं। पण्डित-जन इन्हें जानकर मय युक्त मार्ग की तरह दूर से ही छोड़ दे।]

शास्ता ने इस धर्मदेशना का विस्तार कर जातक का मेल विठामा । उस समय चीरों का सरदार में ही या ।

१. सिगालीबार-युत्त (दीवनिकाम) ।

### २८०. पुटदूसक जातक

"अद्धा हि नून मिगराजा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक दूने बिगाड़ने वाले के बारे में कही।

#### क- वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक अमात्य ने बुद्ध की प्रमुखता में भिक्षु संघ को निमन्त्रित कर उद्यान में बिठाकर दान दिया। भोजन की समाप्ति पर उसने कहा— जो उद्यान में घूमना चाहें घूमें। भिक्षु उद्यान में घूमने लगे। उसी समय बाग का माली एक खूब पत्तों वाले वृक्ष पर चढ़, बड़े-बड़े पत्तों से दूने बना, वृक्ष से नीचे गिराता था—यह दूना फूलों के लिये होगा, और यह फलों के लिये होगा। उसका पुत्र—एक बच्चा—जो जो दूने यह गिराता उन्हें नष्ट करता जाता था। भिक्षुओं ने वह बात शास्ता से निवेदन की। 'न केवल अभी, पहले भी भिक्षुओ, यह दूने नष्ट करने वाला ही था' कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व वाराणसी में किसी कुल में पैदा हुये। बड़े होने पर घर में रहते समय एक दिन किसी काम से बाग में गये। वहाँ बहुत से बन्दर रहते थे। माली उक्त प्रकार से ही दूने गिराता था। बानरों का सरदार जो जो दूने वह गिराता था उन सब को नष्ट करता जाता था। बोधिसत्व ने उसे आमन्त्रित कर 'मालूम होता है तू माली द्वारा गिराये गये दूने नष्ट कर उनसे अच्छे बनाने चाहता है' कह यह गाथा कही:—

> अद्धा हि नून मिगराजा पुटकम्मस्स कोविदो, तथा हि पुटे दूसेति अञ्जं नून करिस्सिति॥

[निश्चय से मृगराज दूने बनाने में पण्डित है। वह दूनों की ऐसे नष्ट कर रहा है, जैसे (इनसे अच्छे) दूसरे दूने बनायेगा।] यह मुन बन्दर ने दूसरी गाथा कही :
न में पिता वा माता वा पुटकम्मस्स को बिदो,

कर्त कर्त को दूसेंग एवं धम्मिनं कुलं।।

[न मेरा पिता, न मेरी माता दूने बनाने में पण्डित है। जो जो बने

उसे नष्ट करें, यही हमारे कुल का धमं है।]

यह सुन बो सिसत्व ने तीसरी गाथा कही :--

बाधसत्व न तासरा गांचा कहा । येसं वो एदिसो घम्मो अधम्मो पन कीदिसो, मा वो घम्मं अधम्मं वा अह्साम कुदाचनं ॥

[जिनका तुम्हारा धर्म ऐसा है, उनका अधर्म कैसा होगा? हम व कहीं तूम्हारा धर्म देखते हैं, न अधर्म।]

ऐसा कह बानर की निन्दा कर चले गये। शास्ता ने यह धर्म देशना सा जातक का मेल बिठाया। उस समय बानर दूने नष्ट करने बाला बच्चा था। पण्डित आदमी तो मैं ही था।



# तीसरा परिच्छेद

#### ४. अब्भन्तर वर्ग

#### २८१. अब्भन्तर जातक

"अब्भन्तरं नाम दुमो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र के बिम्बा देवी स्थिवरी को आम्र-रस देने के बारे में कही:—

#### क. वर्तमान कथा

सम्यक् सम्बुद्ध के श्रेष्ठ धर्म-चक्र प्रवितित करने पर वैशाली की कूटागारणाला में विहार करते समय पाँच सौ शाक्य-देवियों को साथ ले, महाप्रजापती गौतमी ने प्रक्रज्या की याचना कर, प्रक्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की। अगे चलकर वह पाँच सौ भिक्षणियाँ नन्दकोवाद (सूत्र) सुन-कर अहंत्व को प्राप्त हुई। शास्ता के श्रावस्ती के पास विहार करते समय राहुल-माता देवी ने भी सोचा—मेरे स्वामी प्रक्रजित होकर सर्वज्ञ हो गये। पुत्र भी प्रक्रजित होकर उन्हीं के पास रहता है। मैं घर में रहकर क्या करूँगी? मैं भी प्रक्रजित हो श्रावस्ती पहुँच सम्यक् सम्बुद्ध और पुत्र को निरन्तर देखती हुई रहूँगी। वह भिक्षणियों के उपाश्रय में गई ओर प्रक्रजित हो आचार्यों उपाध्यायों के साथ श्रावस्ती आ, शास्ता और प्रिय-पुत्र को देखती हुई एक भिक्षुणी-उपाश्रय में रहने लगी: राहुल श्रामणेर जाकर माता को देखता था।

एक दिन स्थिविरी का उदर-वायु कुपित ही गया। पुत्र के देखने आने पर, उसे देखने के लिये बाहर न निकल सकी। दूसरों ने रोगी होने की बात कही। उसने माता से जाकर पूछा—क्या मिलना चाहिये? "तात! घर में रहते समध शक्कर मिश्रित आग्र-रस पीने से मेरा उदर-वायु शान्त हो जाता था। लेकिन अब भिक्षा माँग कर जीवन यापन करते हैं, कहाँ मिलेगा?" श्रामणेर मिलेगा ती लाऊँगा कह चला गया।

उस आयुष्मान के उपाध्याय थे धर्मसेनापति (सारिपुत्र), आवार्ये महामौद्गल्यायन, लघु-पिता ज्ञानन्द स्थविर और पिता सम्यक् सम्बुद्ध— इस प्रकार वह सम्पत्तिज्ञाली था। ऐसा होने पर भी वह किंगी दूसरे के पास न जा, उपाध्याय के पास पहुँच, प्रणाम कर चिन्तित की तरह खड़ा हुआ।

स्थविर ने पूछा—राहुल ! चिन्तित सा वयों है ?

"भन्ते ! मेरी माँ स्थविरी का उदर-वायु कुपित हो गया है ।"

"क्या मिलना चाहिये ?"

"शक्कर मिले आम्रास से अच्छा होता है।"

"अच्छा, चिन्ता न कर मिलेगा।"

वे अगले दिन उसे ले श्रावस्ती में प्रविष्ट हो, श्रामणेर को आमनशाला में बिठा राजद्वार पर पहुँचे । कोशल नरेण ने स्थिवर की विठाला । उसी क्षण उद्यानपाल डाल पर पके मधुर आमों का एक दूना लाया। राजाने आभों का खिलका उतार जनकर डाल, अपने हाथ से हो मल स्वविद को पात भर कर दिया । स्थविर ने राज-निवास से निकल आसनजाला पहुँच 'ले जाकर माता को दे' कह श्रामणेर को दिया। उसने ले जाकर दिया। स्थिवरी के साते ही उदर-वायु शान्त हो गया। राजा ने भी आदमी भेजा-स्थिवर ने यहाँ बैठकर आम्र-रस नहीं पिया। जा देख किसे दिया? उसने स्थविर के साथ ही जा, आकर वह समाचार राजा से कहा। राजा ने सोचा-यदि शास्ता घर में रहते चक्रवर्ती-राजा होते । राहुल श्रामणेर ज्येष्ठ-पुत्र, स्थविरी स्त्री-रत्न । सारे चक्रवालों का राज्य इन्हीं का होता । हम इनकी सेवा में रहते। अब जब यह प्रवृजित होकर हमारे आश्रय से रह रहे हैं, तो हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम इनकी ओर से लापरवाह हों। उस दिन से वह लगातार स्थविरी को आम्र-रस दिलाता रहा । स्थविर के बिम्बादेवी स्थिवरी को आम्ररस देने की बात भिक्षुसंब में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन भिक्षुओं ने घर्म सभा में बात-चीत चलाई-आयुष्मानो ! सारिपुत्र स्थितर ने बिम्बादेवी स्थविरी को आम्ररस से संतर्पित किया। मास्ता ने आकर पूछा-भिक्षुओ, बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ? 'अमुक बात-चीत ।' 'भिक्षुओ, सारिपुत्र ने केवल अभी राहुल-माता को आम्ररस से संतर्पित नही किया, पहले भी किया है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही :--

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधसत्व काशी ग्राम के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प सीख गृहस्थी स्थापित मी। माता-पिता के मरने पर ऋषिप्रब्रज्या ले हिमालय प्रदेश में अभिज्ञा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कीं। फिर ऋषियों की मण्डली के सरदार हो, बहुत समय व्यतीत होने पर, नमक-खटाई खाने के लिये पर्वत से उतर, चारिका करते हुये वाराणसी पहुँच, उद्यान में रहने लगे।

ऋषि-समूह के सदाचार के प्रताय से इन्द्र-भवन काँपने लगा। शक ने ध्यान देकर कारण का पता लगाया, और सोचने लगा—इन तपस्वियों को यहाँ से उखाड़ने का प्रयत्न करूँगा। जब इन्हें रहने को स्थान न मिलेगा, कघ्ट सहते हुये घूमेंगे, तो इनका चित्त एकाग्र न होगा। इससे मेरा दुख दूर होगा। 'क्या उपाय किया जाय' सोचते हुये उसे यह उपाय सूझा—आधी रात के बाद राजा की पटरानी के शयनागार में प्रवेश कर आकाश में खड़ा होकर कहूँगा: अन्दर के पके आम को खाने से भद्रे! तुझे पुत्रलाभ होगा, और वह चक्रवर्ती राजा होगा। राजा देवी की बात सुन कर पके आम के लिये उद्यान भेजेगा। मैं आमों को अन्तर्धान कर दूँगा। राजा को कहेंगे—बाग में आम नहीं है। राजा के यह पूछने पर कि कौन खा जाते हैं उसे बताया जायगा कि तपस्वी खा जाते हैं। इसे सुन राजा तपस्वियों को पिटवा कर निकलवा देगा। इस प्रकार ये कष्ट पायेंगे। उसने आधी रात के बाद शयनागार में प्रविष्ट हो, आकाश में खड़े हो, अपना देवेन्द्र होना प्रकट कर उसके साथ बात-चीत करते हुये पहली दो गाथायें कहीं:—

अवभन्तरं नाम दुमो यस्स विव्वमिदं फलं, भुत्वा दोहळिनी नारी चवकवींत विजायति ॥ त्वश्व भद्दे महेसीसि साचासि पतिनो पिया आहरिस्सति ते राजा इदं अवभन्तरं फलं॥

[अन्दर वह वृक्ष है, जिसका यह दिव्य फल है। दोहद वाली नारी इसे खाकर चक्रवर्ती पुत्र पैदा करेगी। हे भद्रे! तू महिषी है और पित की प्यारी है। राजा तेरे लिये यह अब्भन्तर फल मंगा देगा।] इस प्रकार जक देवी को ये दो गांचायें कह 'तू अप्रमादी हो, देर न करना, कल राजा को कहना' अनुजासन कर अपने निवास-स्थान को गया। दूसरे दिन देवी रोगिणी का ढंग बना सेविकाओं को हजारा कर लेट रही। ऊपर उठे प्रवेत-छत्र के नीवे सिहासन पर बैठ नाटक देखते हुये राजा ने देवी को न देख सेविकाओं से पूछा—देवी कही है?

"देव! रोगिणी हो गई है।"

उसने देवी के पास जा, वहाँ पास बैठे, पीठ मलते हुवे पूछा-

"मद्रे! क्या कच्ट है?"

"महाराज! और तो कोई कव्ट नहीं है, हाँ दोहद उत्पन्न हुआ है।"

"भद्रे ! क्या चाहती है ?"

"देव! अन्दर का फल।"

"यह अन्दर का आम कहाँ होता है ?"

'देव! मैं अन्दर के आम को नहीं जानती हूँ। वेकिन वह मिलेगा न्तो जीऊँगी, न मिलेगा नहीं जीऊँगी।''

'तो चिन्ता मतकर, मंगवायों में कह राजा ने देवी को जाश्वासन दिया। फिर उठ, जाकर राजसिंहासन पर बैठ अमात्यों को बुलवाकर पूछा—देवी को अन्दर के आम का दोहद पैदा हो गया है। क्या किया जाय?

"देव दो आमों के बीच में स्थित आम अन्दर का आम है। उद्यान में भेजकर दो आमों के बीच में खड़े आम के फल मंगवा कर देवी को दिलायेंगे।"

'अच्छा' इस तरह का आम लाओ कह राजा ने उद्यान मेजा।

शक ने अपने प्रताप से उद्यान के आमों को खाये जैसे करके अन्तर्धान कर दिया। आम के लिये गये आदिमियों ने सारे उद्यान में घूम एक आम भी न पा, जाकर राजा से कहा—उद्यान में आम नहीं है।

"आमों को कौन खाते हैं !"

"देव! तपस्वी खाते हैं।"

''तपस्वियों को उद्यान से पीट कर निकाल दो।"

मनुष्य ने 'अच्छा' कह निकाल दिया। सक का उद्देश्य पूरा हो गया। देवी आम्रफल का आग्रह करके पड़ी रही।

राजा को जब और कुछ नहीं सूझा तो अमात्यों तथा ब्राह्मणों की एकत्र कर पूछा—अन्दर के आम के बारे में जानते हो ?

"देव! परम्परा से यही सुना है कि अन्दर का आम देवताओं का भोग्य-आम होता है। वह हिमालय में कञ्चन-गुफा में होता है।"

"उस आम को कौन ला सकेगा?"

"वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता। एक तोते के बच्चे को वहाँ भेजना चाहिये।"

उस समय राजकुल में एक बड़े शरीर वाला तोते का बच्चा था— कुमारों की गाड़ी के पहिये की नाभी जितना। वह शक्तिशाली था, प्रज्ञावानू था और था उपायकुशल। राजा ने उसे मंगवाकर कहा—तात! मैं तुम्हारा बहुत उपकार करता हूँ। सोने के पिजरे में रहते हो। सोने की थिलया में मधु और लाजा खाते हो। शक्कर का पानी पीते हो। तुम्हें भी हमारा एक काम पूरा करना चाहिये।

"देव ? कहें।"

"तात! देवी को अन्दर के आम का दोहद पैदा हो गया है। वह आम हिमालय में कश्वन-गुफा में है। वह देवताओं का भोग्य है। वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता। तुझे वहाँ से फल लाना चाहिये।"

"देव! अच्छा लाऊँगा।"

राजा ने सोने की थाली में मधु-खील खिला, शक्कर का शर्बत पिला, सौ तरह के पके हुये तेल से उसे पह्लों के बीच में चुपड़, दोनों हाथों में ले, खिड़की में खड़े हो आकाश में छोड़ दिया। वह भी राजा के प्रति नम्रता दिखा, आकाश में उड़ते हुये मनुष्य-पथ से ओझल हो हिमालय में पहुँचा। वहाँ हिमालय की प्रथम-पंक्ति के अन्दर रहने वाले तोतों के पास जा पूछा—अन्दर का आम किस जगह है ? मुझे वह स्थान बतायें।

"हम नहीं जानते। दूसरी पंक्ति के अन्दर के जानते होंगे।" उनसे सुन वह वहाँ से उड़ दूसरी पंक्ति के अन्दर पहुँचा। वहाँ से तीसरी, चौथी, पाँचवीं तथा छठी। वहाँ भी तोतों ने यही कहा—हम नहीं जानते, सातवीं पंक्ति के अन्दर के तोते जानते होंगे। उसने वहाँ भी पहुँचकर पूछा—अन्दर का आम कहाँ है ? बताया—अमुकस्थान पर कञ्चन-पर्वत के अन्दर।

"मैं उसके फल के लिये आया हूँ। मुझे यहाँ ले चलकर उसका फल दिलाओ।"

"वह वैश्रणव (कुबेर) महाराज का भोग्य है। वहाँ नहीं जाया जा सकता। सारा वृक्ष, जड़ से लगाकर लोहें की मात जालियों मे जिसा है। हजार-करोड़ कुम्भण्ड राक्षस रक्षा करते हैं। उनको दिखाई दे जाने पर जान नहीं बच सकती। कल्पारम्भ की आग और अधीचि महानरक की तरह का स्थान है। वहाँ जाने की इच्छा न कर।"

"यदि तुम नहीं जाते, तो मुझे स्थान बना दो।"

"तो अमुक अमुक रास्ते से जा।"

वह उनके कथानानुसार ठीक रास्ते से वहाँ पहुँच, दिन भर खिपा रहा।
आधी-रात के बाद राक्षसों के सोने के समय अन्दर के आम के पास जा
एक मूल के बीच से मनै: मनै: चढ़ने लगा। लोह-जाली ने 'किली' आवाज की।
राक्षस जागकर तोते के बच्चे को देख पकड़ कर विचारने लगे—
यह आमचोर है। इसे क्या दण्ड दें? एक बोला—इसे मुँह में डालकर
निगल जाऊँगा। दूसरा बोला—हाथ से मलकर पोंछ अर दिखेर द्गा।
तीसरा बोला—दो टुकड़े करके अङ्गारों पर पका कर सा जाऊँगा।

उसने उनका दण्ड-विधान सुनकर भी बिना भयभीत हुए पूछा—हे राक्षसो ! तुम किसके आदभी हो ?

"वैश्रवण महाराज के।"

"तुम भी एक राजा के आदमी हो। मैं भी एक राजा का ही आदमी हूँ। वाराणसी राजा ने मुझे अन्दर के फल के लिये मेजा है। मैं वहीं अपने राजा के लिये जीवन परित्याग करके आया हूँ। जो अपने माता, पिता तथा स्वामी के लिये जीवन बिलदान करता है, वह देवलोक में ही पैदा होता है। इसलिये मैं भी इस तिर्यंक् योनि से मुक्त होकर देवलोक में पदा होऊँगा।

यह कह तीसरी गाथा कही :-

मत्तुंरत्ये परक्कन्तो यं ठानमधिगच्छति, सूरो अलपरिच्चागी लभमानो भवामहं ॥ [स्वामी के लिये प्रयत्न करने वाला, शूर तथा आत्मत्यागी जिस स्थान को प्राप्त होता है, मैं भी उसी स्थान को प्राप्त होऊँगा।]

इस प्रकार इस गाथा से उसने उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने उसका उपदेश सुन सोचा—यह धार्मिक है। इसे मार नहीं सकते। इसे छोड़ दें। वे तोते के बच्चे को छोड़कर बोले—तोते! हमारे हाथ से तू मुक्त है। सकुशल जा।

"मरा आना व्यर्थ मत करो। मुझे एक फल दे दो।"

"तोते ! तुझे एक फल देने का हमारा अधिकार नहीं है। इस वृक्ष के आमों पर अङ्क लगे हैं। एक का भी फर्क पड़ने पर हमारा जीवन नहीं रहेगा। कुबेर के कुद्ध हो कर एक बार देखने से ही गरम तवे पर डाले तिलों की तरह हजार कुम्भाण्ड भृन कर बिखर जायेंगे। इसलिये तुझे नहीं दे सकते। हाँ मिलने का स्थान बता सकते हैं।"

"कोई भी दे। तुझे तो फल ही चाहिये। मिलने का स्थान ही बतायें।"

"इस कञ्चन-पर्वत के अन्दर जोतिरस नाम का तपस्त्री अग्नि में हवन करता हुआ कञ्चन-पत्ति नाम की पर्णशाला में रहता है। उसकी वैश्रवण से घनिष्ठता है। वैश्रवण उसके पास नियम के चार फल भेजता है उसके पास जा।"

वह 'अच्छा' कह तपस्वी के पास पहुँच, प्रणाम कर एक ओर बैठा। तपस्वी ने पूछा—कहाँ से आये ?

"वाराणसी राजा के पास से।"

''किस लिये आये ?''

"स्वामी ! हमारे राजा की रानी की पके अन्दर के आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। उसके लिये आया हूँ। राक्षसों ने मुझे स्वयं पका आम न दे आप के पास भेजा है।"

''तो बैठ, मिलेगा।''

वैश्रणव ने उसके पास चार फल भेजे। तपस्वी ने उनमें से दो खाये। एक तोते को खाने के लिये दिया। उसके खा चुकने पर एक फल छीं के में रख, तोते की गरदन में डाल 'अब जा' कह तोते को विदा किया। उसने वह साकर देवी को दिया। उसने उसे सा दोहद को शान्त किया। लेकिन उसके कारण उसे पुत्र नहीं हुआ।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय देवी राहुल-माता थी। तोता आनन्द था। पका आम देने वाला तपस्वी सारिपुत्र। उद्यान में रहने वाला तपस्वी मैं ही था।

# २८२. सेय्य जातक

'सय्यंसो सेय्यसो होति...' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल-नरेश के एक अमात्य के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह अमात्य राजा का बहुत उपकारी था, सब काम कर देने वाला । राजा ने उसे अपना बहुत उपकारी जान महान सम्पत्ति दी । दूसरे ईंपांलुओं को यह सहन न हुआ । उन्होंने चुगली का राजा का मन उसकी ओर से खट्टा कर दिया । राजा ने उनके कहने पर विश्वास कर, अपराध की जांच न कर, उस निर्दोष सदाचारी को जंजीर से बंधवा कै दलाने में हलवा दिया । वह वहाँ अकेला रहता हुआ सदाचार के कारण वित्त की एकाग्रता को प्राप्त हो, संस्कारों पर विचार कर स्रोतापत्ति फन में प्रतिष्ठित हुआ । आगे चलकर राजा ने उसे निर्दोष समझ जंजीर तुड़वा, पहले जितनी सम्पति दी थी उससे भी अधिक दी । वह शास्ता को प्रणाम करने की इच्छा से बहुत मुगन्धि, माला आदि ले विहार गया । वहाँ तथागत की पूजा कर, प्रणाम कर, एक ओर बैठा । शास्ता ने उसका कुशल समाचार पूछते हुए कहा—"सुना तुम्हारा अनर्थ हुआ है ?"

"हाँ भन्ते, अनर्थ हुआ, लेकिन मैंने उस अनर्थ से भी अर्थ निकाल लिया। कारागार में बैठकर स्रोतापत्ति फल प्राप्त किया।" "उपासक, केवल तू ने ही अनर्थ में से अर्थ नहीं निकाला, किन्तु पुराने पंडितों ने भी अनर्थ में से अर्थ निकाला ही है" कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला जा शिल्प सीखा। पिता के मरने पर राजा बन दस राज-घर्मों का उल्लंघन न करते हुए वह दान देता, शील की रक्षा करता, श्रौर उपोसथ (-ब्रत) रखता। उसके एक अमात्य ने अन्तःपुर को दूषित कर दिया। नौकर चाकरों ने जान, राजा को सूचित किया कि अमुक अमात्य ने अन्तःपुर को दूषित किया है।

राज ने जाँच करवा जैसा हुआ था वैसा जान उसे निकाल बाहर किया—अब से तू मेरी सेवा में मत रह। वह जाकर एक सामंत राजा की सेवा में रहने लगा। शेष सारी कथा उक्त महासीलव जातक में आई कथा की तरह ही है।

इस कथा में भी उस राजा ने तीनबार—परीक्षा कर उस अमात्य की बात मान वाराणसी राज्य लेने की इच्छा की। बड़ी भारी सेना ले वह राज्य सीमा पर आ पहुँचा। वाराणसी राजा के ५०० महा यो ढाओं ने यह समा-चार सुन, राजा ने निवेदन किया—देव! अमुक राजा वाराणसी राज्य लेने की इच्छा से जनपद चीरता हुआ चला आता है। हम जाकर उसे वहीं पकड़ें।

"मुझे पराई हिंसा से प्राप्त राज्य की आवश्यकता नहीं। कुछ मत करो।"

चोर-राजा ने आकर नगर को घेर लिया। मंत्रियों ने फिर राजा से निवेदन किया—देव! हम उसे पकड़ लें? राजा ने उत्तर दिया—कुछ करने की आज्ञा नहीं है। नगर-द्वार खोल दो। वह स्वयं अमात्यों सहित ऊँचे तल्ले पर सिंहासन पर जा बैठा। चोर-राजा ने चारों दरवाजों से अपने आदमी

१. महासीलव जातक (५१)

मुसा, नगर में प्रविष्ट हो, प्रामाद पर चढ़, अमात्यों महिल राजा को पकड़वा, जंजीरों से बँधवा, कारागार में डलवा दिया।

राजा ने बंधनागार या कारागार में वैटे-वैठे ही बोर राजा के प्रति मैत्री भावना करने हुए मैत्री घ्यान प्राप्त किया। उसकी मैत्रो के प्रताप से बोर राजा के गरीर में जनन पैटा हुई। सारा जनीर दो मजानों ने ज्ञलम दिए की तरह हो गया। उसने महान पीडा अनुभव करने हुए पूछा—(इस दुख का) क्या कारण है?

"तुमने सहाचारी राजा को कारागार में डलवाया है, उसी से यह दुख पैदा हुआ होगा।"

उसने जाकर बोधिसत्व से क्षमा माँग ली और उसका राज्य लौटा दिया—तुम्हारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। अब से नुम्हारे शबुओं की जिम्मेदारी मुझ पर है। उस तुष्ट अमात्य को राज-दण्ड दे, वह अपने नगर को ही लौट गया। बोधिसत्व ने अलंकृत अँचे तल पर श्वेत-छत्र के नीचे राज्य सिहासन पर बैठ, इर्द-गिर्द बैठे अमात्यों से बात-चीत करते हुए पहली दो गाधाएँ कहीं:—

> सेम्पंसो सेम्पसी होति यो सेम्प्यपुपतेवति, एकेन सींध कत्वान सतं बण्झे अमोर्खांय। तस्मा सम्बेन लोकेन सींधकत्वान एकको, पेच्च सम्मं निगच्छेम्प इदं सुणाय कासयो॥

[जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, उस श्रेष्ठ कार्य करने बाले का कल्याण होता है। एक से मेल करके सी बद्ध होने बालों को मुक्त कराया। इस लिये सब काशीवासी यह सुनें और अकेला आदमी सारे लोक से मैची भावना कर मर कर स्वर्ग प्राप्त करे।]

इस प्रकार बोधिसत्य ने जनता को मैत्री भावना के लाभ बता बारह योजन के वाराणसी नगर का श्वेत-छत्र छोड़, हिमालय में प्रविष्ट हो ऋषि प्रबच्या ग्रहण की।

१. मैत्री भावना से विचार-समाधि कामावचर-लोक में जन्म बेती है और अर्पणा से ब्रह्मलोक में।

शास्ता ने सम्यक् सम्बुद्ध होने पर तीसरी गाथा कही— इदं वत्वा महाराजा कंसो वाराणसिग्गहो, धनुं तूणिश्व निक्लिप सञ्जमं अज्झुपागिम ॥

[यह कह वाराणसी पर अधिकार करने वाला राजा कंस, धनुष और तूणीर छो इकर संयम के मार्ग पर आरूढ़ हो गया।]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय चोर-राजा आनन्द था। वाराणसी राजा तो मैं ही था।

# २८३ बड्ढकी सूकर जातक

"वरं वरं त्वं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय धनुग्गह तिस्स स्थविर के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

प्रसेनजित राजा के पिता महाकोशल ने बिम्बिसार राजा को अपनी लड़की कोशल-देवी व्याहने के समय उसके स्नान-चूर्ण के मूल्य के तौर पर उसे काशी गाँव दिया जिससे लाख की आमदनी होती थी। अजातशत्रु के पिता की हत्या करने पर कोशल देवी भी शोकाभिभूत हो मर गई। तब प्रसेनजित राजा ने सोचा—अजात शत्रु ने पिता को मार डाला—स्वामी के मरणशोक से मेरी बहन भी मर गई। मैं इस पितृ-घातक चोर को काशी गाँव नहीं दूंगा। उसने अजातशत्रु को वह गाँव नहीं दिया। उस गाँव के कारण उन दोनों का समय-समय पर युद्ध होता। अजातशत्रु तरुण था, सामर्थ्यवान था, प्रसेनजित था बूढ़ा। वह बार-बार पराजित होता, महा- कोशल के भी आदमी बहुत करके पराजित हो गए। राजा ते अमात्यों से पूछा—हम बार-बार हार जाते हैं, क्या करना चाहिये?

"देव ! आर्य ( = भिजु) मंत्रणा में बड़े पटु होते हैं। जेतवन विहार भिजुओं की बात-चीत मुननी चाहिये।"

राजा ने चर-पुरुषों को आज्ञा दी-समय समय पर उनकी बात-चीत सुनी। वे तब से वैसा करने लगे।

उस समय दो वृद्ध स्विवर विहार की सीमा पर पर्ण-शाला में रहने थे। उत्तर स्थिवर और धनुग्गहितस्स स्थिवर। उनमें से धनुग्गहितस्स स्थिवर रात्रि के पहले और मध्यम पहर में सो, आिंबरी पहर में उठ, जलावन को तोड़, आग बाल, बैठे ही बैठे बोले—भन्ते उत्तर स्थिवर!

"क्या है भन्ते तिस्सस्यविर ?"

"क्या आप सो रहे हैं ?"

"न सोते हों, तो क्या करें ने ?"

"उठ कर बैठें।"

वह उठ बैठे। उन्होंने उत्तर स्विवर से कहा-

"यह तुम्हारा लोभी महापेटू कोशल (नरेश) चाटी भर भात को ही गन्दा करता है। युद्ध संचालन कुछ नहीं समझता। हार-गया ही कहलवाता है।"

"तो उसे क्या करना चाहिये ?"

उस समय चर-पुरुष खड़े उनकी बात चीत मुन रहे थे। धनुःगह-तिस्स स्थविर ने युद्ध के बारे में अपना विचार कहा—

''भन्ते ! युद्ध में तीन तरह के ब्यूह होने हैं—पद्ध-ब्यूह, चक-ब्यूह और शकट-ब्यूह। अजातशत्रु को पकड़ने के इब्छ्क को चाहिये कि वह अमुक पर्वत की कोल में दो पर्वतों की ओट में मनुष्यों को खिपा, जागे वुवंत सेना दिखाए। फिर शत्रु को पर्वत में पा, पर्वतों के बीच में प्रविष्ट हुआ जान, प्रवेश-मार्ग को बन्द कर दे। इस प्रकार आगे और पीछे दोनों ओर पर्वत की ओट से कूद कर शोर मचाते हुए उसे घरलें, जैसे जाल में फंसी मछली अथवा मुद्धी में आया मेंढक का बच्चा। इस प्रकार उसे पकड़ा जा सकता है।''

चर-पुरुषों ने यह बात राजा से कही। यह मुन राजा ने संग्राम-दुन्दुभी बजवायी और जाकर शकट-ब्यूह बना अजातशत्र को जीता पकड़-वाया। फिर अपनी लड़की विजिर कुमारी भाज को ब्याह, उसके स्नान-मूल्य के तौर पर काशी गाँव दे बिदा किया। वह समाचार भिक्षु-संघ में भौल गया। एक दिन भिक्षुओं ने घर्म-सभा में बैठे-बैठे चर्चा चलाई—आयुष्मानों! कोशल राजा ने धनुग्गहितस्स की मंत्रणा के अनुसार अज्ञात शत्रु को जीत लिया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे वया बात-चीत कर रहे हो?

"अमूक बात-चीत।"

"भिक्षुओ, न केवल अभी, धनुग्गहतिस्स युद्ध-मंत्रणा में पटु है, किन्तु वह पहले भी पटु रहा है।" इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व जंगल में वृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए। उस समय वाराणसी के पास एक बढ़द्दयों का गाँव था। उनमें से एक बढ़्द्दी लकड़ी के लिये जंगल गया। वहाँ उसने गढ़े में पड़े एक मुअर-बच्चे को देख, घर लाकर पोसा। वह बड़ा होकर महान् शारीर वाला, टेढ़ी डाढ़ों वाला, किन्तु सदाचारी हुआ। बढ़्द्द द्वारा पोसे जाने के कारण उसका नाम बढ़्द्द-सूअर ही पड़ गया। वह बढ़्द्द के वृक्ष छीलने के समय यूथनी से वृक्ष को उलटता पलटता, मुँह से उठाकर वासी (छुरी-कुल्हाड़ी) फरसा, रुखानी तथा मोगरी ला देता। काले डोरे का सिरा पकड़ लेता।

वह बढ़ई कोई इसे खा न जाय, इस भय से ले जाकर जंगल में छोड़ आया। उसने भी जंगल में क्षेमकर, मुखकर स्थान खोजते हुए एक पर्वत की ओट में एक महान गिरि-कन्दरा देखी, जहाँ खूब कन्द मूल थे और सुख से रहा जा सकता था। सैकड़ों सूअर उसे देख उसके पास पहुँचे। उसने उन्हें कहा—''मैं तुम्हें ही ढूँढ़ता था। तुम यहाँ मिल गए। यह स्थान रमणीए है मैं अब यही कहुँगा।''

"सचमुच यह स्थान रमणीए है, लेकिन यहाँ खतरा है।"

"मैंने भी तुम्हें देखकर यही जाना। चरने के लिये ऐसी अच्छी जगह रहते हुए भी शरीर में मांस रक्त नहीं है। यहाँ क्या खतरा है?"

"एक व्याघ्र प्रातःकाल ही आकर जिसे देखता है, उसे उठा ले जाता है।" "न्या वह लगातार ले जाता है या कभी कभी?"

"लगातार।"

"व्याघ्र कितने हैं।"

"एक ही।"

"तुम इतने हो एक से पार नहीं पा सकते?"

"हौ नहीं सकते।"

"मैं उसे पकड़्ंगा, तुम केवल मेरा कहना करना । वह व्याध्य कहाँ रहता है ?"

"इस पर्वत में।"

उसने रात को ही सूअरों को चरा, युद्ध संचालन का विचार करते हुए 'ब्यूह तीन तरह के होते हैं—पद्म-ब्यूह, चक्र-ब्यूह तथा मक्ट-ब्यूह' कह पद्म-ब्यूह का निम्चय किया। वह उस भूमि-भाग से परिचित था। इसिलये यहाँ युद्ध की योजना करनी चाहिये, सोच उसने पाहुरों और उनकी माताओं को बीच में रखा। उनके गिर्द बाँझ सूअरियों को, उनके गिर्द बच्चों-सुअरों को, उनके गिर्द बड़के-सूअरों को, उनके गिर्द लम्बी दाढ़ वाले सुअरों को और उनके गिर्द युद्ध करने में समर्थ, बलवान सूअरों के दस दस, बीस बीस के झुण्ड जहाँ तहाँ स्थापित किए। अपने खड़े होने के स्थान के आगे एक गोल गढ़ा खुदवाया। पीछे से एक छाज की तरह, कमानुसार नीचे होता हुआ ढलवान भूमि के सदृश। उसके साठ सत्तर योद्धा सूअरों को जहाँ तहाँ 'मतडरें' कह नियुक्त करते हुए अहणोदय हो गया।

व्याद्म ने उठकर देखा कि समय हो गया। उसने जाकर उनके सामने के पर्वत-तल पर खड़े हो आँखें खोल सूअरों को देखा। बढ़ई-सूअर ने सूअरों का इशारा किया कि वे भी उसकी ओर घूर कर देखें। उन्होंने वैसे देखा। व्याद्म ने मुंह खोल कर सांस लिया। सूअरों ने भी वैसे किया। व्याद्म ने पेशाब किया। सूअरों ने भी किया। इस प्रकार जो जो उसने किया, वहीं उन्होंने भी किया। वह सोचने लगा—पहले सूअर मेरे देखने पर भागने का प्रयत्न करते हुए भाग भी नहीं सकते थे, आज बिना भागे मेरे प्रति-शत्रु बन जो मैं करता हूँ, वह करते हैं। एक ऊँचे से स्थल पर खड़ा हुआ उनका नेता भी है। आज मैं गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है।

# वड्ढकीसूकर]

वह रुक कर अपने निवास स्थान को लौट गया। उसके मारे मांस को साने वाला एक कुटिल, जटिल तपस्वी था। उसने उसे खाली आता देख उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही :--

वरं वरं तवं निहनं पुरे चरि अस्मिं प्रवेशे अभिभुग्य सुकरे, सोदानि एको व्यपगम्य झायसि बलन्तु ते व्यग्घ नचक्ज विक्जित।।

[पहले तू इस प्रदेश के सूअरों को अभिभूत कर उनमें से अच्छे अच्छे मार कर खाता था। अब एक ओर अकेला होकर ध्यान कर रहा है। हे व्याघ्र ! आज तुझ में बल नहीं है।]

यह सुन व्याघ्र ने दूसरी गाथा कही :-

इमे सुदं यन्ति दिसोदिसं पुरे भयद्विता लेणगवेसिनो पुयू, ते दानि सगंम्म रसन्ति एकतो यत्यद्विता वुष्पसहज्ज मे मया।।

[पहले ये डर के मारे अपनी अपनी गुफाओं को खोजते हुए जिस तिस विशा में भाग जाते थे। अब एक जगह इकट्टे होकर आवाज लगाते हैं। आज मेरे लिये इनका मर्दन करना दुष्कर है।]

इस प्रकार उत्साहित करते हुए कुटिल तपस्वी ने कहा—जा तेरे चिग्घाड़ कर छलांग मारने पर सभी डर कर तितिर-बितिर हो भाग जायेंगे। उसके उत्साह दिलाने पर व्याघ्न बहादुर बन फिर जाकर पर्वत शिखर पर खड़ा हुआ । बढ़ई-सूअर दोनों गढ़ों के बीच में खड़ा था । सूअर बोले-

''स्वामी महाचार फिर आ गया है।''

''डरो मत । अब उसे पकड़्रांगा।''

व्याझ ने गरज कर बढ़ई-सूअर पर आक्रमण किया। सूअर उसके अपने कपर आने के समय जलदी से पलट कर सीधे खने गढ़े में जा पड़ा। ब्याझ े वेग को न रोक सकते के कारण ऊपर ऊपर जाकर छाज की तरह के टेढ़े खने गढ़े में अत्यन्त बीहड़ जगह गिर कर ढेर सा हो गया। सूअर गढ़े से



निकला । उसने बिजली की तेजी से जा व्याघ्य की जाँबों में अपनी कांपों से प्रहार कर नाभि तक चीर डाला। फिर पाँच प्रकार का मधुर मांस कांपों से लपेट व्याघ्य के मस्तक की छेद ''लो अपने शतु को' कह उठाकर गढ़ें से बाहर किया। पहले जो आये उन्हें मांस मिला। पीछे आने वाले उनका मुँह सूँघते फिरते थे कि व्याघ्र-मांस कैसा होता है? मूअरों को अभी सन्तोष नहीं था। बढ़ई-सुअर ने उनका आकार प्रकार देख पूछा—नया अभी सन्तुष्ट नहीं हो?

''स्वामी, इस एक भ्याघ्र के मारे जाने से क्या लाभ? दूसरे दत व्याघ्र ला सकने वाला कुटिल तपस्वी जीता ही है।''

"यह कौन है ?"

"एक दुरावारी तपस्वी।"

"उसकी क्या सामध्यं है जब व्याघ्र भी मैंने मार डाला।"

वह उसे पकड़ने के लिये सूअर समूह के साथ चला।

कुटिल तपस्वी ने जब देखा कि व्याघ्न को देर हो रही है तो सोचने लगा कि कहीं सूअरों ने व्याघ्न को पकड़ तो नहीं लिया है। वह जिघर से सूअर आ रहे थे, उघर ही जा रहा था। सूअरों को आता देख अपना सामान लेकर भागा। सूअरों ने पीछा किया। वह सामान छोड़कर जल्दी से गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। सूअर बोले—स्वामी! हम मारे गये। तपस्वी भागकर वृक्ष पर चढ़ गया।

"यह कौनसा वृक्ष है?"

"यह गूलर वृक्ष है।"

उसने सूअरियों को आज्ञा दी कि वे पानी लायें, सूअर-बच्चों को आज्ञा दी कि वे खोदें, और बड़े दाँतों वाले सूअरों को कहा कि वे जड़ें कार्टें। फिर स्वयं गूलर की सीधी मोटी जड़ को फर्सें से काटते हुये की तरह, एक प्रहार से ही गूलर को गिरा दिया। घेर कर खड़े सूअरों ने कुटिल तपस्वी को जमीन पर गिरा, टुकड़े टुकड़ें कर, हिंडुयाँ मात्र छोड़ खा डाला। फिर बढ़ई-सूअर को गूलर की जड़ में ही बिठा कुटिल तपस्वी के माद्धा में ही पानी मंगवा, अभिषिक्त कर राजा बनाया। एक तरुण सूअरी का अभिषेक कर उसे उसकी पटरानी बनाया।

उस दिन से आज तक राजाओं को गूलर के श्रेष्ठ पीढ़े पर बिठा कर तीन शाक्षों से उनका अभिषेक किया जाता है। उस वन-खण्ड में रहने वाले देवता ने यह आश्चर्य देख एक खोह में सूअरों के सामने खड़े हो तीसरी गाथा कही:—

> नमत्यु सङ्कानं समागतानं विस्वा सयं त्तर्यं वदामि अब्भुतं, व्यग्वं निगा यस्य जिनिसु दाठिनो सामग्गिया दाठबलेसु मुख्वरे ॥

[आये हुए (सूअरों के) संघ को मेरा नमस्कार है। मैं इस अद्भृत मैं जी-भाव को स्वयं देखकर नमस्कार करता हूँ। जहाँ दाँतों वाले मृगों (सूअरों) ने व्याघ्न को जीत लिया। सूअरों में एकता होने से ही वे मुक्त हुए।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय धनुगाह तिस्स बढई-सूअर था। वृक्ष-देवता मैं ही था।

# २८४. सिरि जातक

"यं उस्मुका संघरन्ति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक श्री-चोर ब्राह्मण के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कंथा

इस जातक की वर्तमान-कथा पूर्वोक्त खिदरङ्गार जातक में आई ही है। इस कथा में भी वह अनाथ-पिण्डिक के घर में चौथी डघोढ़ी में रहने

१. खदिरङ्गार जातक (१.४.४०)।

वाली मिथ्या-धारणा वाली देवी रहती थी। उसने दण्डकमं-स्वरूप चीवन करोड़ सोना लाकर कोठों में भर, अनाथ-पिण्डिक के साथ मैं वो स्थापित की। वह उस देवी को शास्ता के पास ले गया। शास्ता ने उसे धर्मापदेश दिया। वह धर्मोदेश गुन स्रोतास्त्र हुई। तब से सेठ का धन पूर्ववत हो गया।

एक श्रावस्ती-वासी श्रीलक्षण ब्राह्मण ने सोचा कि अनाय-पिण्डिक दरिब्र होकर फिर ईश्वर हो गय । मैं उसे देखने जाने वाल की तरह जा उसके घर से श्री चुरा लाऊँ। वह उसके घर पहुँचा। अनाय-पिण्डिक द्वारा सत्कृत हो, कुशल-क्षेम की बात होने पर जब उससे पृद्धा गया कि किस लिये आय हो, तो वह ढूँढ़ने लगा कि श्री कहाँ प्रतिष्ठित है ? सेठ का एक घुले शक्ष जैसा सूर्यश्वेत मुर्गा सोने के पिजरे में बन्द था। उसकी कलगी में श्री प्रतिष्ठित थी। बाह्मण ने यह देखा कि श्री कलगी में प्रतिष्ठित है। बोला—महासेठ! मैं पाँच सौ विद्यार्थियों को मन्त्र पढ़ाता हूँ। एक मुर्गे के कारण जो समय असमय बोलता है, वे और मैं कष्ट पाते हैं। यह मुर्गा समय ने बोलने वाला है। मैं इसके लिये आया हूँ। मुझे यह मुर्गा दे दे।

"ब्राह्मण मुर्गा ले ले । मैं तुझे मुर्गा देता हूँ।"

'देता हूँ' कहते ही उसकी कलगी से निकल कर श्री तिकिये में रखी मिण में जा प्रतिष्ठित हुई। ब्राह्मण ने यह जान कि श्री मिण में प्रतिष्ठित हो गई, उसे भी माँगा। 'मिण भी देता हूँ' कहते ही श्री मिण से निकल तिकये पर रखी छड़ी में जा प्रतिष्ठित हुई। ब्राह्मण ने यह जान कि श्री वहां प्रतिष्ठित है, उसे भी माँगा। 'मंगवाकर (ले) जा' कहते ही श्री सेठ की पटरानी पुण्यलक्षण-देवी के सिर में प्रतिष्ठित हो गई। श्री-बोर ब्राह्मण ने जब देखा कि श्री वहाँ प्रतिष्ठित हो गई, तब यह सोच कर कि 'यह बस्तु तो दी नहीं जा सकती है, इसलिये माँगी नहीं जा सकती' कहा—महा सेठ! में तुम्हारे घर श्री चुराने के लिये आया था। श्री तुम्हारे मुगें की कलगी में प्रतिष्ठित थी। जब वह मुझे दे दिया गया, तो मिण में प्रतिष्ठित हुई। जब मिण दे दी गई, तो छड़ी में प्रतिष्ठित हुई। जब छड़ी दे दी गई, तो पुण्य-लक्षणा देवी के सिर में प्रतिष्ठित हुई। यह दी जा सकने वाली चीज नहीं, इसका नाम भी नहीं लिया। मैं तुम्हारी श्री नहीं चुरा सकता। तुम्हारी श्री तुम्हारी ही रहे।

वह आसन से उठकर चला गया।

अनाथ-पिण्डिक ने यह बात शास्ता की सुनाने की इच्छा में विहार जा, शास्ता की पूजा तथा वन्दना कर, एक ओर बैंठ सारी बात तथागत से निवेदन की। शास्ता ने यह बात सुन 'गृहपति! दूसरों की श्री दूसरी जगह नहीं जाती। हाँ, पूर्व समय में अल्प-पुण्यों की श्री पुण्यवानों के चरणों में जा पहुँची' कह उसके पूछने पर पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काणी राष्ट्र में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षणिला में शिल्प सीख गृहस्थी की। माता-पिता के मरने पर वैराग्य हुआ तो घर छोड़ हिमालय प्रदेश में जा, ऋषि-प्रबच्धा ग्रहण कर समापत्तियाँ प्राप्त कीं। फिर बहुत समय बीतने पर नमक-खटाई खाने के लिए जन-पद लौट वाराणसी-नरेश के उद्यान में रहने लगे। अगले दिन भिक्षाटन करते हुए हाथी-आचार्य के घर भिक्षा के लिये पहुँचे। वह उसकी चर्या तथा व्यवहार से प्रसन्न हुआ और भिक्षा दे, उद्यान में बसा, नित्य सेवा करने लगा।

जस समय एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ ला समय से नगर में प्रविष्ट न हो सका। शाम को एक देव-कुल में लकड़ियों की ढेरी का तिकया बना लेट रहा। देवकुल में रहने वाले बहुत से मुर्गे जससे थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष पर सो रहे थे। उनमें से ऊपर सीये मुर्गे ने प्रातःकाल बीठ गिराते समय नीचे सोये हुए मुर्गे के शरीर पर गिरा दी। "मेरे शरीर पर किसने बीठ गिराई" पूछने पर उत्तर दिया—

"मैने गिराई।"

''क्यों गिराई ?''

"असावधानी से।"

किन्तु, फिर भो उसने बीठ गिराई। तब दोनों में झगड़ा हो गया— "तुझमें कौन-सा बल है? और 'तुझ में कौन-सा बल है?"

नीचे सोए मुर्गे ने कहा—मुझे मार कर अङ्गार पर पका कर मेरा मांस खाने वाला प्रातःकाल ही एक हजार कार्षापण पाता है। ऊपर सीया हुआ मुर्गा बोला—तू इतने से ही मत गर्जा। स्थूल मांस को खाने वाला राजा होता है। बाहरी मांस खाने वाला सेनापति होता है और यदि स्त्री हो तो पटरानी होती है। और मेरे अस्थि-मांस को खाने वाला यदि गृहस्थ हो तो खजानची बनता है, यदि प्रव्रजित हो राज कुल विश्वस्त होता है।

लकड़हारे ने उनकी बात सुन सोबा—राज्य मिलने पर हजार की क्या आवश्यकता? उसने धीरे-से चढ़, ऊपर सीये मुर्गे को पकड़, मार कर अपने पत्ने में बांधा। फिर 'राजा बनूंगा' सोच, जा, खुले-ढ़ार में नगर में प्रविष्ट हो, मुर्गे की चमड़ी उतार, पेट साफ कर अपनी भाव्यों को दिया—इस मुर्गे के मांस को अच्छी तरह पका। उसने मुर्गे का मांस और भात तैयार कर सामने ला कर रखा—

"स्वाभी! खावें।"

"भद्रे! यह मांस बड़े प्रभाव वाला है। इसे खाकर में राजा बन्गा और तू पटरानी बनेगी। इस भात और मांस को लेकर गङ्गा किनारे जा नहाकर खायेंगे।"

वे भात का बरतन किनारे पर रख नहाने के लिए उतरे। उस समय हवा से क्षुड़्य हुआ पानी आकर भात का बरतन बहा ले गया। नदी की घार में बहते उस बरतन को हाथियों को नहलाने वाले एक बड़े हाथी-आचार्य ने देखा। उसने उठवाकर, उघड़वाकर पूछा—इसमें क्या है?

"स्वामी! भात है और मुर्गे का मांस है।"

उसने उसे बंद करवा, उस पर मोहर लगवा अपनी भार्या के पास भेज दिया—जब तक हम न आयें तब तक इस भात को न बाँटे। वह लक इहारा भी मुंह में बालू और पानी भर जाने से, पेट फूल जाने के कारण भाग गया।

उस हाथी-आचार्यं का एक कुल-विश्वस्त तपस्वी था दिव्य-चतु धारी । वह सोचने लगा कि मेरा सेवक हाथी के स्थान को नहीं छोड़ रहा है। उसे सम्पत्ति कब मिलेगी ? उसने दिव्य-चक्षु से इसका विचार करते हुए उस आदमी को देखा और बात समझ कर पहले ही जाकर हाथी-आचार्यं के घर बैठ रहा । हाथी आचार्यं ने आकर प्रणाम किया और एक ओर बैठ कर कहा—तपस्वी को मांस और भात परोसो । तपस्वी ने भात ले, मांस दिये जाने पर, न ले कर कहा—इस मांस को मैं बार्ट्गा। 'भन्ते! बाँटे।' कहने परस्थूल क र भ

fŧ

Ħ;

उ

स

अ

क

জ

क

ह

माँस आदि हिस्से करके स्थूल-मांस आचार्य्य को दिलवाया। बाहर का मांस उसकी भार्या को और अस्थि-मांस स्वयं खाया। जाते समय वह कह गया — आज से तीसरे दिन तू राजा होगा। अप्रमादी होकर रह। तीसरे दिन एक सामन्त राजा ने आकर वाराणसी को घर लिया। वाराणसी-नरेश ने हाथी-आचार्य्य को राजकीय भेष-भूषा पहना, हाथी पर चढ़ा आजा दी — तू युद्ध कर। स्वयं छिपे भेष में सेना-संचालन करते समय एक तेज तीर से बींधा जाकर उसी समय मर गया।

उसे मरा जान हाथी-आचार्यं ने बहुत से कार्षापण मंगवा मुनादी कराई—जिन्हें धन की चाह हो वह आगे बढ़ कर लड़ें। सेना ने मुहूर्त भर में ही विरोधी राजा को मार डाला। अमात्यों ने राजा की शरीर-किया कर सोचा—िकसे राजा बनायें? उन्होंने निर्णय किया—राजा ने अपने जीवन-काल में अपना भेष हाथी-आचार्य्य को दिया और फिर इसी ने युद्ध करके राज जीता। इसे ही राजा बनायें। उसे ही राज्याभिषक्त किया। उसकी भार्या को पटरानी बनाया। बोधिसत्व राजकुल-विश्वस्त हुए। शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला अभिसम्बुद्ध होने पर ये दो गाथाएँ कहीं:—

यं उस्मुका सङ्क्षरन्ति अलिखका बहुँ धनं, सिप्पयन्तो असिप्पा च लिखवा तानि भुञ्जति । सब्बय कतपुञ्जस्स अतिच्चञ्जेव पाणिनो, उप्पज्जन्ति बहू भोगा अप्पनायतनेसुपि॥

[अभागे लोग जिस धन के संग्रह के लिये बहुत उत्सुक होते हैं, उसे शिल्पी हों चाहे अशिल्पी हों, भाग्यवान् ही उपभोग में लाते हैं। सर्वत्र दूसरे प्राणियों की छोड़कर पुण्य-वान् प्राणी को ही भोग प्राप्त होते हैं, जहाँ से भोग नहीं प्राप्त होते वहां से भी।]

शास्ता ने ये गाथायें कह 'हे गृहपित ! इन प्राणियों के लिये पुण्य के समान दूसरा आयतन नहीं है। पुण्यवान के लिए जी खानें नहीं हैं, उनमें से भी रत्न पैदा होते हैं' कहा। फिर ये धर्मदेशना की—

एस देवमनुस्सानं सब्बकामददो निधी, यं यदेवाभिपत्थेन्ति सब्बमेतेनलब्भित ॥१॥



सुवण्णता सुस्सरता सुसण्ठान सुरूपता, आधिपच्चपरिवारा सब्बमेतेन लब्भति ॥२॥ इस्सरियं चक्कवत्तिसुखम्पि यं, देवरज्जिम्प दिब्बेसु सब्बमेतेन लब्भति ॥३॥ मानुस्सिका च सम्पत्ति देवलोके च या रति, या च निब्बाणसम्पत्ति सब्बमेतेन लब्भित ॥४॥ मित्तसम्पदमागम्म योनिसो वे पयुञ्जतो, विज्जा विमुत्तिवसीभावो सब्बमेतेन लब्भित ॥५॥ पटिसम्मिदा विमोक्लो च या च सावकपारमी, पच्चेकबोधि बुद्धभूमि सब्बमेतेन लब्भित ॥६॥ एवं महिद्धिया एसा यदिदं पुञ्जसम्पदा, तस्मा घीरा पसंसन्ति पण्डिता कतपुञ्जतं। १

[यह (पुण्य) सब देवताओं तथा मनुष्यों की सभी कामनायें पूरी करने वाला खजाना है। इससे जिस-जिस की इच्छा करते हैं, वह सभी मिलता है।।१।। सुवर्ण, सुस्वर, सुन्दर आकार, सुन्दर रूप, आधिपत्य और परिवार इससे सभी कुछ मिलता है।।२।। प्रदेश-वाज्य, ऐश्वर्यं, चक्रवर्ती सुख और दिव्य-लोकों में देवराज्य मी—इससे सभी कुछ मिलता है।।३।। मानुषिक सम्पत्ति, दिव्य-लोक का आनन्द और निर्वाण सम्पत्ति—इससे सभी कुछ मिलता है।।४।। भित्र-सम्पत्ति को प्राप्त कर उसका ठीक उपयोग करने वाले को विद्या, विमुक्ति, वशीमाव इससे सभी कुछ मिलता है।।५।। पटिसम्मिदा-ज्ञान, विमोक्ष और जो श्रावक-पारमिता है, प्रत्येक-बोधि और बुद्ध भूमि भी—इससे सभी कुछ मिलता है।।६।। यह जो पुण्य-सम्पत्ति है, यह ऐसी ही महान् प्रभाव वाली है। इसीलिए धीर पण्डित जन पुण्य-कर्तृत्व की प्रशंसा करते हैं।।।।]

अब जिन-जिन रत्नों में अनाथ-पिण्डिक की श्री प्रतिष्ठित हुई। उन सब को कहने के लिये यह 'कुक्कट' गाथा कही:—

१. खुद्दक पाठ, निधिकण्ड सुत्तं।

कुवकुटमणयो दण्डो थियो च पुञ्जलक्लणो, उप्परजन्ति अपायस्स कतपुञ्जस्स जन्तुनो।।

[पाप-रहित, पुण्यवान् प्राणी को मुर्गा, मणि, छड़ी तथा स्त्री 'रत्न' पैदा होते हैं।]

गाथा कह कर जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा आनन्द स्थिवर था। कुल-विश्वासी तपस्वी बो सम्यक् सम्बुद्ध थे।

# २८५. मणिसूकर जातक

"दरिया सत्तवस्सानि..." यह णास्ता ने जेतवन में रहते समय सुन्दरी की हत्या के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

'उस समय भगवान् का सत्कार होता था, गौरव होता था' कथा खन्धक में आई ही है। यहाँ संक्षिप्त कथा दी गई है। भगवान् तथा भिक्षुसंघ का जब पाँचों निदयों में आई बाढ़ की तरह लाभ-सत्कार होने लगा, तो दूसरे तैंथिकों ने, जिनका लाभ-सत्कार जाता रहा—सूर्योदय के समय ज्गुनु की तरह निष्प्रभ हो, इकट्ठे हो सलाह की—जब से श्रमण गौतम हुआ है, तब से हमारा लाभ-सत्कार जाता रहा। कोई यह भी नहीं जानता कि हम भी हैं। किसके साथ शामिल होकर हम श्रमण गौतम को निन्दित बना उसका लाभ-सत्कार नष्ट करें? उन्हें सूझा कि सुन्दरी के साथ मिलकर ऐसा कर सकेंगे।

एक दिन जब सुन्दरी तैथिकों के आराम में प्रवेश कर, प्रणाम कर खड़ी हुई तो उससे कोई नहीं बोला। उसके बार-बार बोलने पर भी जब कोई नहीं बोला तो उसने पूछा—क्या आयों को किसी ने कष्ट दिया?

"बहन ! क्या नहीं देखती है कि श्रमण गौतम हमें कष्ट दे हमारे लाभ-सत्कार को नष्ट कर घूमता है ?"

"मैं उस विषय में क्या कर सकती हूँ ?"

"बहन ! तू रूपवान है, अति सुन्दर है। श्रमण गौतम को अपयश दे, जनता को अपनी बात का विश्वास करा, उसका लाभ-सत्कार नष्ट कर।"

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया और चली गई। उस दिन से शाम को जब जनता शास्ता का धर्मोपदेश सुनकर नगर को लौटती, तो वह मालागन्ध, विलेपन, कपूर, कटुकप्फल आदि सुगन्धियाँ ले जेतवन की ओर जाती।

''कहाँ जाती है ?"

'अमण गौतम के पास । मैं उसके साथ एक गन्धकुटी में रहती हूँ" कह किसी एक तैथिकों के आराम (विहार) में रात बिता प्रात:काल ही जेतवन के रास्ते से उतर सड़क की ओर जाती। ''क्यों सुन्दरी कहाँ गई थी ?" पूछने पर उत्तर देती—

''श्रमण गौतम के साथ एक साथ गन्धकुटी में रह कर उससे रितिकीड़ा

करके आई हूँ।"

इसके कुछ दिन बाद तैथिकों ने धूर्तों को कार्षापण देकर कहा—''जाओ सुन्दरों को मार कर, श्रमण गौतम की कुटी के समीप कूड़े की ढेरी में छिपा आओ।'' उन्होंने वैसा ही किया। तब तैथिकों ने हल्ला मचाया—सुन्दरी नहीं दिखाई देती। राजा को खबर दी। पूछा कहीं सन्देह है ? कहा—इन दिनों जेतवन जाती थी। वहाँ क्या हुआ, नहीं जानते ?

राजा ने आज्ञा दी—तो जाओ, उसे खोजो। तैं थिक अपने सेवक ले, जेतवन पहुँचे और खोजते हुये कूड़े के ढेर में देख उसे चारपाई पर लिटा नगर में ला राजा से कहा—श्रमण गौतम के शिष्यों ने (अपने) शास्ता के पापकर्म को छिपाने के लिये सुन्दरी को मारकर मालाओं के कूड़े के ढेर में छिपा दिया।

''तो जाओ, नगर में घूमी।"

वे 'श्रमणों की करतूत देखों' आदि कहते हुए नगर की गलियों में घूम-फिर राज-द्वार पर पहुँचे। राजा ने सुन्दरी के शरीर को कच्चे श्मशान में एक मचान बनवाकर उस पर रखवा दिया। आर्य-श्रावकों को छोड़ शेष श्रावस्ती-वासी नगर में, नगर के बाहर, उपवन में, आरण्य में—सभी जगह भिक्षुओं की निन्दा करते घूमते थे—शाक्य-पुत्र श्रमणों की करतृत देखो। भिक्षुओं ने तथागत से यह बात कही।

. शास्ता ने कहा—उन मनुष्यों का इस प्रकार प्रतिवाद करो:—

अभूतवादी निरयं उपेति यो वापि कत्वा न करोमीति चाह, उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्य।।

[असत्य-वादो नरक में जाता है, जो करके 'नहीं किया' कहता है, वह भी नरक में जाता है। दोनों ही प्रकार के नीच-कर्म करने वाले मरकर बराबर हो जाते हैं।]

राजा ने आदिमियों को नियुक्त किया कि पता लगायें कि किन दूसरों ने सुन्दरी को मारा है ? वह धूर्त उन कार्षापणों की शराब पी, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे। उन में से एक बोला—तू ने सुन्दरी को एक ही प्रहार से मार दिया, उसकी लाश को मालाओं के कूड़े के ढेर में छिपा दिया। अब उसी से मिले कार्षापणों की शराब पीता है, अच्छा अच्छा। राजपुरुष उन भूतों को पकड़ कर राजा के पास ले गये। राजा ने पूछा—तुम ने मारा ?

"हाँ देव!"

"किसने मरवाया ?"

"दूसरे तैथिकों ने !"

राजा ने तैथिकों को बुलवाकर आज्ञा दी—जाओ, तुम मुन्दरी को उठवा-कर उसके साथ नगर में यह कहते हुए घूमो कि श्रमण गौतम को बदनाम करने के लिये हमने इस मुन्दरी को मरवावा। इस में न गौतम का दीष है, न गौतम-श्रावकों का दोष है। उन्होंने वैसा किया। मूर्ख जनता तब श्रद्धावान् हुई। तैथिकों ने भी मनुष्य-बध का दण्ड भोगा। तब से बुद्धों का सत्कार बढ गया।

एक दिन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बात-चीत चलाई—आयुष्मानी ! तैथिक बुद्धों को कलिक्कृत करना चाहते थे, स्वयं कलिक्कृत हो गये। बुद्धों का तो लाभ-सत्कार बढ़ गया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

''अमुक बातचीत।''

"भिक्षुओ, बुद्धों को कोई कालिख नहीं लगा सकता । बुद्धों को कालिख लगा सकना वैसा ही है जैसे मणि को कालिख लगा सकना । 'पूर्व समय में मणि को कालिख लगाने का प्रयत्न करने वाले कालिख नहीं लगा सके' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक गांव में ब्राह्मण कुल में पैदा हो, बड़े होने पर काम-भोगों में दोष देख, निकलकर, हिमालय प्रदेश को तीन पर्वत मालायें पार कर, तपस्वी बन, पर्णशाला में रहने लगे। उसके थोड़ी ही दूर पर मिंग-गुफा थी। वहाँ तीस सूअर रहते थे। गुफा के पास एक सिंह घूमता था। मार्ग में उसकी प्रतिखाया पड़ती थी। सिंह की छाया देख, उरके मारे सूअरों का खून और मांस सूख गया। उन्होंने सोचा—इस मिंग के चमकदार होने से ही यह प्रतिखाया दिखाई देती है। इस मिंग को मैला, भद्दा बना दें। वे समीप के एक तालाब में गये और वहाँ कीचड़ में लेट आकर मिंग से बदन रगड़ने लगे। सूअरों के बालों की रगड़ खाने से मिंग और मी चमकने लगी। सूअरों को जब मिंग को मैला करने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने सोचा कि मिंग को मैला करने का उपाय तपस्वी से पूछें। बोधिसत्व के पास आ, प्रणाम कर, एक ओर खड़े हो उन्होंने पहली दो गाथायें कहीं:—

दिरया सत्तवस्सानि तिसमत्ता वसामसे, हञ्छेम मणिनो आभं इति नो मन्तितं अहु। याव याव निष्ंसाम भीयो वोदायते मणि, इदश्वदानि पुच्छाम कि किच्चं इष मञ्जसि॥

[हम तीस जने सात वर्ष से मणि-गुफा में रहते हैं। हमने निश्चय किया है कि मणि की आभा नष्ट कर दें। ज्यों-ज्यों रगड़ते हैं, त्यों-त्यों मणि अधिक अधिक चमकती जाती है। अब हम यह पूछते हैं कि क्या करना चाहिए १] उन्हें उत्तर देते हुए बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:— अयं मणि बेळ रियो अकाचो विमलो सुमो, नास्स सक्का सिरि हन्तुं अपक्कमथ सूकर ॥

[यह माण बिल्लीर है, चिकनी है, विमल है, शुभ है। तुम इसकी चमक को नष्ट नहीं कर सकते। हे सूअरो! (यहाँ से) चले जाओ।]

उन्होंने बोधिसत्व की बात मुन वैसा किया। बोधिसत्व घ्यान कर

ब्रह्मलोक-गामी हुए। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय तपस्वी मैं ही था।

# २८६. सालुक जातक

"मा सालुकस्स पिहिय..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक प्रौढ़ कुमारी के प्रति आसक्ति के बारे में कही। कथा चुल्लनारदकस्सप जातक में आएगी।

# क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु से पूछा—"भिक्षु! क्या तू सचमुच उत्तेजित है ?"

"भन्ते ! हाँ ।"

"तुझे किसने उत्तेजित किया है?"

"भन्ते ! प्रौढ़ कुमारी ने।"

१. चुल्लनारद जातक (४७७); देखो मुनिक जातक (१.३.३०)।

'भिक्षु! यह तेरी अनर्थ-कारिणी है। पूर्व-जन्म में भी तू इसके विवाह के लियें आई परिषद का जल-पान बना' कह भिक्षुओं के प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कटीं—

#### . अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व महालोहित नाम का बैल हुआ। उसके छोटे भाई का नाम था चुल्ललोहित। दोनों गामड़े के एक परिवार में काम करते थे। उस परिवार में एक आयु-प्राप्त कुमारी घी। उसकी दूसरे परिवार में शादी पक्की कर दी गई।

उस कुल में सालुक नाम का एक सूअर यवागु-भात खिला-खिला कर पोसा जाता था कि विवाह के समय जल-पान का काम देगा। वह चारपाई के नीचे सोता था। एक दिन चुल्ललोहित ने भाई को कहा:—

"भाई! हम इस कुल में काम करते हैं। हमारे ही सहारे यह कुल जीता है। लेकिन यह मनुष्य हमें केवल तृण-पुंआल भर देते हैं। इस सूअर को यवागु-भात खिला-खिला कर पालते हैं। चारपाई के नीचे सुलाते हैं। यह इनका क्या (काम) करेगा?"

महालोहित ने कहा—तात ! तू इसके यवागु-भात की इच्छा मत कर। इस कुमारी के विवाह के दिन, इसका जल-पान बनाने के लिये इसे पोस रहे हैं कि इसका मांस मोटा जाय। थोड़े ही दिन बाद देखना—चारपाई के नीचे से निकाल, मारकर, टुकड़े-टुकड़े करके आगन्तुकों का भोजन बनायेंगे। यह कह उसने पहली दो गाथाएँ कहीं:—

मा सालुकस्स पिहयि आतुरन्नानि भुञ्जति, अप्पोसुक्को भुसं खाद एवं दीघायुलक्खणं॥ इदानि सो इधागन्त्वा अतिथि युत्तसेवको, अथ दक्खसि सालूकं सयन्तं मुसलुत्तरं॥

[सालुक (सूअर के भोजन) की इर्षा (= इच्छा) मतकर । वह मरणान्त भोजन खाता है। (तू) उत्सुक्ता-रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्घायु का लक्षण है। [अब वह ( = विवाह करने वाला) यहाँ आकर अतिथि होगा। तब तू मुसल की तरह होंठ वाले मुजर को सोता (मरा हुआ) देलेगा।]

ें उसके कुछ दिन बाद बारात के जाने पर सानुक को भारकर जल-पान किया गया। दोनों बैलों ने उसका यह हाल देख सोचा—हमारा भूसा ही अच्छा है।

शास्ता ने अभिसम्बुद्ध होने पर इस अबं को प्रकट करने वाली तीसरी गांचा कही:—

> विकतं सुकरं विस्वा सयन्तं मुसलुत्तरं, जरग्गवा विविन्तेसुं वरम्हाकं भुसामिव।।

[भूसल जैसे होंठ वाले सूबर की काटा जाकर मरा हुआ देख, बैलों दे सोचा—हमारा भूसा ही अच्छा है।]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्य के अन्त में वह भिक्नु स्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय की प्रौढ़ कुमारी इस समय की प्रौढ़ कुमारी। सालुक उत्तेजित भिक्नु था। चूल्ललोहित आनन्द और महालोहित तो मैं ही था।

#### २८७. लामगरह जातक

''नानुमत्तो...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र स्थविर के शिष्य के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

स्थिवर के शिष्य ने पास आकर, प्रणाम कर, एक ओर बैठ पूछा— भन्ते ! मुझे लाभ का मार्ग बतायें । क्या करने से चीवर आदि की प्राप्ति होती है ? स्थिवर ने उत्तर दिया—आयुष्मान् ! चार बातों से मुक्त होने से लाभ-सत्कार की प्राप्ति होती है । लाज-शर्म छोड़, श्रमणत्व का स्थाल न कर, थोड़ा पागल की तरह होना चाहिए, नट की तरह होना चाहिए, असंयत-भाषी तथा सयंमरहित होना चाहिए। वह उस मार्ग की निन्दा करता हुआ आसन से उठकर चला गया। स्थविर ने शास्ता के पास पहुँच यह समाचार कहा। "सारिपुत्र! इस भिक्षु ने केवल अभी लाभ की निन्दा नहीं की, पहले भी की है" कह, स्थविर के याचना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### खः अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर सोलह वर्ष की आयु में तीनों वेदों तथा अठारह शिल्पों की शिक्षा समाप्त कर चारों दिशाओं में प्रसिद्ध आचार्य्य हुए। वह पाँच सौ ब्रह्मचारियों को शिल्प सिखाते थे। एक सदाचारी ब्रह्मचारी ने एक दिन आचार्य्य के पास जाकर पूछा—प्राणियों को (वस्तुओं की) प्राप्ति कैसे होती है?

''तात ! प्राणियों को चार बातें होने से (वस्तुओं की) प्राप्ति होती है" कह पहली गाथा कही:—

> नानुमत्तो नापिसुणो नानटो नाकुतूहलो, मूळहेसु लभते लाभं एसा ते अनुसासनी ॥

[जो उन्मत्त (की तरह) नहीं है, जो चुगली नहीं खाता है, जो नाट्य करनेवालों की तरह नहीं है तथा जो असंयत नहीं है, वह मूर्ख आदिमयों से लाभ नहीं प्राप्त करता—यही तेरे लिए शिक्षा है।]

शिष्य ने आचार्य का कहना सुन 'प्राप्ति' की निन्दा करते हुए ये दो गाथाएँ कहीं:—

> धिरत्यु तं यसलाभं धनलाभश्व ब्राह्मण, या युत्ति विनिपातेन अधम्मचरियाय वा ॥ अपि चे पत्तमादाय अनागारो परिब्बजे, एसाव जीविका सेय्या या चाधम्मेन एसना ॥

[हे ब्राह्मण, उस यश-लाभ तथा धन-लाभ को धिक्कार है, जो जीविका आत्म-पतन से तथा अधर्मचर्या से प्राप्त होती है। अधर्म से जीविका खोजने की अपेक्षा यही अच्छा है कि भिक्षा-पात्र लेकर अनागारिक बन प्रवृजित हो भिक्षा गाँगे।

इस प्रकार यह ब्रह्माचारी प्रबच्या का गुणानुवाद कर, (घर से) निकल, ऋषि-प्रबच्या के अनुसार प्रबजित हो, धर्म से भिक्षाटन करता हुआ, समापत्तियाँ प्राप्त कर, ब्रह्मालोकगामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय ब्रह्मचारी लाभ-निन्दक भिक्षु था। आचार्य तो मैं ही था।

# २८८ मच्छुद्दान जातक

"अग्वन्ति मच्छा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक कृटिल व्यापारी के बारे में कही। (वर्तमान) कथा पहले आ ही चुकी है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने एक कुटुम्बी के कुल में पैदा हो, बड़े होने पर कुटुम्ब की स्थापना की । उसका एक छोटा भाई भी था। आगे चलकर उनका पिता मर गया। एक दिन वे दोनों पिता का कर्जा उगाहने गये। एक गांव में पहुँच, यहाँ से एक हजार कार्वापण पा लौटते समय नदी-तीर्थं पर नाव की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने एक पोटली का भात खाया। बोधिसत्व ने बचा हुआ भात गङ्गा में मछिलियों को दे, नदी-देवता को (पुण्य का) हिस्सा दिया। देवता ने पुण्यानुमोदन किया। उसी से उसके पक्ष में वृद्धि हुई। उस वृद्धि के कारण का व्यान करके उसने उसे जाना। बोधिसत्व ने भी बालू पर अपना उत्तरीय कैलाया और लेट कर सो रहा।

ि इसका छोटा भाई कुछ चोर-प्रकृति का था । उसने वे कार्षापण बोधिसत्व को न दे, स्वयं ही लेने की इच्छा से, उन कार्षापणों की पोटली जैसी ही एक और पोटली बना, उसे कंकरों से भर, दोनों पोटलियों को एक साथ रखा। जब वे नाव पर चढकर गङ्गा के बीच में गये तो छोटे भाई ने नौका में उलझ कर अपनी समझ में कंकरों की पोटली पानी में फेंकते हए (वास्तव में) काषिपणों की पोटली पानी में फेंक दी और भाई से कहा-कार्षापणों की पोटली पानी में गिर पडी, अब क्या करें।

"जब पानी में गिर पड़ी तो अब क्या कर सकते हैं, चिन्ता मत करो।" नदी-देवता ने सोचा-मैंने इसके दिये पुण्य के हिस्से का अनुमोदन कर यश-वृद्धि प्राप्त की। इसकी चीज की रक्षा करूँगा। उसने अपने प्रताप से वह पोटली एक बड़ी मछली को निगलवा दी, और स्वयं हिफाजत करने लगा।

उस चोर ने भी घर पहुँच 'मैंने भाई को ठगा है' सोचते हए पोटली को खोला। उसमें कंकर देख उसका हृदय मूखने लगा। वह चारपाई की दौन में छिपकर पड़ रहा। उस समय मछुओं ने मछली पकड़ने के लिये जाल फेंके। देवता के प्रताप से वह मछली जाल में आ फँसी। मछुए उसे बेचने नगर में आए। बड़ी मछली देख मनुष्य मूल्य पूछते थे। मछ्वे कहते-एक हजार कार्षापण और सात मासक देकर ले लें। मनुष्य हँसी उडाते-हजार की कीमत की मछली भी हमने देख ली!

मछए मछली लेकर बोधिसत्व के घर के दरवाजे पर पहुँचे और बोले-''यह मछली लेलो।''

"इसकी कीमत क्या है?"

"सात मासक देकर ले लो।"

"दूसरों को कितने में दोगे ?"

''औरों को एक हजार कार्षापण तथा सात मासक में देंगे। आप (केवल) सात मासक देकर ले लें।"

मछली का पेट फाडते समय हजार की पोटली देखी तो बोधिसत्व को कहा। बोधिसत्व ने उसे देख, अपने चिह्न से पहचान लिया कि पोटली उसकी है। मासक लेकर मछली देते, लेकिन हमारे पास पहुँच कर, हजार कार्षापण



को भी जो न समजे उसे श्रद्धावान् नहीं बनाया जा सकता । यह सोच पहली गाथा कही:—

अग्वन्ति मच्छा अधिकं सहस्सं, न सो अत्थि यो इमं सद्देट्य। मग्हन्त्र अस्सु इघ सत्तमासा, अहम्पि तं मच्छुद्दानं किणेट्यं॥

[एक हजार कार्षापण अधिक (सात मासक) मछली का मूल्य है, इस पर विश्वास करने वाला कौन है ? लेकिन मेरे लिये उसका मूल्य सात मासक कहा गया। मैंने भी उस मछली (समूह) को खरीद लिया।]

यह कह कर सोचने लगा—ये कार्षापण मुझे क्यों मिले ? उस समय नदी-देवता ने आकाश में दिखाई देते हुए खड़े हो कहा :—

''मैं गङ्गा-देवता हूँ। तूने बचा हुआ भात मछलियों को दे मुझे (पुण्य में) हिस्सा दिया। उसी से मैंने तुम्हारी सम्पत्ति की रक्षा की।" यह गाथा भी कही:—

मच्छानं भोजनं दत्वा मम दिवसणमादिसि, तं दिवसणं सरन्तिया कतं अपिर्वित तया।।

[मछिलियों को भोजन दे मुझे दक्षिणा (पुण्य में हिस्सा) दी। उसी दिक्षणा को, उसी तेरे द्वारा किये उपकार को याद करते हुए, मैंने तेरी सम्पत्ति की रक्षा की।]

यह कह उस देवता ने, उसके छोटे भाई ने जो कुटिल कर्म किया था सब बताया और कहा—''यह अब हृदय सुखा रहा है और पड़ा है। दुष्ट-चित्त की उन्नति नहीं होती। मैंने तुम्हारी चीज नष्ट न हो इसलिये तुम्हारा धन लाकर दिया। यह अपने चीर छोटे भाई को न दे केवल तुम ही रखना।''

इतना कह तीसरी गाथा कही:-

पदुट्ठिचित्तस्स न फाति होति न चापि नं देवता पूजयन्ति, यो भातरं पेत्तिकं सापतेय्यं अवश्वियि दुक्कतकम्मकारि॥ [जो दुष्कर्म करने वाला अपने भाई की पैतृक-सम्पत्ति की ठगता है, उस दुष्ट-चित्त की न उन्नति होती है, न ही देवता उसकी पूजा करते हैं।]

देवता ने मित्रद्रोही चीर की कार्षापण न दिलाने के लिए ऐसा कहा। लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने उसे भी पाँच सौ कार्षापण भेज दिये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में व्यापारी स्नोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय का कुटिल व्यापारी अब कुटिख व्यापारी। ज्येष्ठ भाई तो मैं ही था।

#### २८९. नानच्छन्द जातक

"नानच्छन्दा महाराज..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय आयुष्मान आनन्द की आठ वरों की प्राप्ति के बारे में कही। (वर्तमान-) कथा ग्यारहवें परिच्छेद की जुण्ह-जातक भें आएगी।

#### ख. वर्तमान कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हो, बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प सीख पिता के मरने पर राज्यारूढ़ हुए। उसके यहाँ पिता के समय का एक पुरोहित था, जिसे पदच्युत कर दिया गया था। वह दिर्द्र अवस्था में एक पुराने घर में रहता था। एक दिन बोधिसत्व अपरिचित मेष में रात को नगर में घूमते थे। चोरी करके लौटते हुए चोरों ने एक सुरा की दुकान पर सुरा पी और

१. जुण्ह जातक (४४६)।

घड़े में भरकर घर ले चले। उन्होंने उसे देख लिया और पूछा-कौन है? फिर पीटा और चादर छीन ली तथा घड़ा उठवा कष्ट देते हुए चले।

उस ब्राह्मण ने भी उस समय बाहर निकल, गली में खड़े हो नक्षत्र देखकर जाना कि राजा शत्रुओं के हाथ में पड़ गया। उसने ब्राह्मणी को बुलाया। वह शीघ्रता से उसके पास आई—आर्य! क्या है? वह बोला— भगवति। हमारा राजा शत्रुओं के हाथ में जा पड़ा है।

"आर्य ! तुम्हें राजा के समाचार से क्या ? (उसके) ब्राह्मण जानेंगे।"
राजा ने ब्राह्मण की बात सुन, थोड़ा आगे बढ़, चोरों से प्रार्थना की—
स्वामी ! मैं दुखिया हूँ। मेरी चादर लेकर मुझे छोड़ दें।

बार-बार कहने पर उन्होंने दया करके छोड़ दिया। वह उनका निवास-स्थान समझ रुका। ब्राह्मण ने कहा—भगवति! हमारा राजा शत्रु के हाथ से मुक्त हो गया।

राजा ने यह बात भी सुनी और प्रासाद पर चढ़ गया। रात बीत कर प्रभात होने पर उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा—आचार्थों! क्या रात की नक्षत्र देखें?

"देव ! हाँ।"

"नक्षत्र शुभ हैं वा अशुभ ?"

''देव ! शुभ हैं।''

"कोई ग्रह है ?"

"कोई ग्रह नहीं है।"

'अमुक घर से ब्राह्मण को बुला लाओ' आज्ञा दे राजा ने पूर्व पुरोहित को बुलाकर पूछा-

"आचार्यं! क्या आप ने नक्षत्र देखा ?"

"देव ! हाँ देखा।"

''कोई ग्रह है ?''

"हाँ महाराज! आज रात आप शत्रु के हाथ में पड़कर थोड़ी ही देर में मुक्त हो गये।"

'नक्षत्र जानने वाले को ऐसा होना चाहिए' कह राजा ने ब्राह्मणों की निकाल दिया और (पूर्व पुरोहित से) कहा— ''बाह्मण ! मैं प्रसन्न हूँ। वर माँग।'' ''महाराज ! स्त्री-पुत्र से सलाह करके माँगूंगा।'' ''जा सलाह करके आ।''

उसने जाकर ब्राह्मणी, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधु तथा दासी को बुलाकर पूछा— राजा मुझे वर देना चाहता है। क्या वर माँगू ?

ब्राह्मणी बोली-मेरे लिये सौ गौवें लायें।

छत्त माणवक नाम के पुत्र ने कहा—मेरे लिये कुमुद वर्ण के घोड़ों वाला श्रेष्ठ रथ लायें।

पुत्र-वधु बोली—मुझे मणि-कुण्डल से आरम्भ करके सारे अलङ्कार चाहिए।

पूर्णा दासी बोली—मुझे उखली, मूसल और मूप चाहिए। ब्राह्मण की इच्छा थी कि एक श्रेष्ठ गाँव ले। वह राजा के पास पहुँचा। राजा ने पूछा—ब्राह्मण, क्या स्त्री-पुत्र से सलाह कर ली?

"हाँ महाराज सलाह की, लेकिन सब की एक राय नहीं।" उसने पहली गाथा कही—

> नानच्छन्दा महाराज एकागारे वसामसे, अहं गामवरं इच्छे ब्राह्मणी च गवं सतं॥ छत्तो च आजञ्जरथं कञ्जा च मणिकुण्डलं, या चेसा पुण्णिका जम्मी उदुक्खलं अभिकङ्क्ष्यति॥

[महाराज ! हम भिन्न-भिन्न इच्छाओं वाले हैं, (यद्यपि) एक घर में रहते हैं। मेरी इच्छा तो है श्रेष्ठ गांव मिले, ब्राह्मणी की इच्छा है सौ गौवें। छत्त श्रेष्ठ-रथ चाहता है और पुत्र-वधु (कन्या) मणि-कुण्डल। और यह जो निकम्मी पुण्णिका दासी है, यह चाहती है ऊखल।]

राजा ने आज्ञा दी कि सभी जी-जो चाहते हैं वह सब दे दिया जाय। उसने यह गाथा कही-

ब्राह्मणस्स गामवरं ब्राह्मणिया गवं सतं पुत्तस्स आजञ्जरथं कञ्जाय मणि कुण्डलं, यञ्चेतं पुण्णिकं जिम्मं पटियादेथ उदुक्खलं ॥ [ब्राह्मण की श्रेष्ठ गांव, ब्राह्मणी की सौ गौतें, पुत्र की श्रेष्ठ-रथ, कन्या को मणि-कृण्डल और यह जो पुण्णिका ऊसल (मांगती है) वह उसे दे दो।]

इस प्रकार जो-जो ब्राह्मण ने इच्छा की वह सब तथा और भी सम्पत्ति दे 'अब से हमारे कामों को करने में उत्सुक रहें' कह राजा ने ब्राह्मण को अपने पास रख लिया।

शास्ता ने यह धमं-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय ब्राह्मण आनन्द था। राजा तो मैं ही था।

# २९०. सीलवीमंस जातक

"सीलं किरेव कल्याणं..." यह णास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक शील की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे में कही। वर्तमान कथा और अतीत कथा दोनों ही प्रथम परिच्छेद की सीलवीमंस जातक में विस्तार से आ ही गई है।

#### ख. अतीत कथा

इस कथा में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय उसके पुरोहित ने अपने शील की परीक्षा करने के लिए मुनार के तल्ते से दो दिन एक-एक कार्षापण उठाया। तीसरे दिन उसे चोर बना राजा के पास ले गये। उसने रास्ते में सपेरे को सर्प खिलाते देखा। राजा ने पूछा—भो! ऐसा किस लिये किया? ब्राह्मण ने 'अपने शील की परीक्षा लेने के लिए' कह ये गाथायें कहीं:—

> सीलं किरेव कल्याणं सीलं लोके अनुत्तरं, पस्स घोरविसो नागो सीलवाति न हज्जति ॥

१. सीलवीमंस जातक (१. ६. ६)।



सोहं सीलं समादिस्सं लोके अनुमतं सिवं, अरियवृत्तिसमाचारो येन वृच्चित सीलवा।। आतीनञ्च पियो होति मित्तेसु च विरोचिति, कायस्स भेदा सुगति उपपज्जित सीलवा।।

[शील ही कल्याणकर है; लोक में शील से बढ़कर कुछ नहीं। देखी! यह घोर विषेता सर्प(भी) शीलवान् (है) करके मारा नहीं जाता। मैंने उस शील के पालन करने का निश्चय किया है, जिसे लोक में कल्याण कर कहा गया है, और जिस शील से युक्त आदमी बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला कहा जाता है। वह रिश्तेदारों का प्रिय होता है और मित्रों में प्रकाशित होता है। मरने पर शीलवान् आदमी सुगति को प्राप्त होता है।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने तीन गाथाओं से सदाचार का माहात्म्य कह, राजा को उपदेश दे निवेदन किया—

"महाराज! मेरे घर में पिता से प्राप्त, माता से प्राप्त, अपना आजित तथा आपका दिया बहुत घन है। उसको सीमा नहीं है। मैंने केवल शील की परीक्षा करने के लिये सुनार के तख्ते से कार्षापण उठाये। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि लोक में जाति, गीत्र, कुल सब निकृष्ट हैं, शील ही श्रेष्ठ है। मैं प्रव्रजित होऊँगा। मुझे प्रव्रजित होने की आज्ञा दें।" राजा से आज्ञा ले, उसके बार-बार प्रार्थना करने पर भी (घर से) निकल, हिमालय में प्रविष्ट हो, (वह) ऋषि-प्रव्रज्या ले, समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मालीकगामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शील की परीक्षा करने वाला पुरोहित ब्राह्मण मैं ही था।



# तीसरा परिच्छेद

# ५. कुम्भ वर्ग

२९१. भद्रघट जातक

"सब्बकामददं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय अनाय-पिण्डिक (सेठ) के भानजे के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह माता-पिता से प्राप्त चालीस करोड़ हिरण्य (सुरा-) पान में नष्ट कर सेठ के पास गया। उसने उसे हजार देकर कहा—व्यापार करो। उन्हें भी गँवा वह फिर गया। फिर उसे पाँच सौ दिलाये। उन्हें भी गँवा कर आया, तो गर्दन पकड़ कर निकलवा दिया। वह अनाथ होकर दूसरे की दीवार (के नीचे आ जाने) के कारण मर गया। उसे निकाल कर बाहर फिकवाया। अनाथपिण्डिक ने विहार जाकर भानजे का सब समाचार तथागत से निवेदन किया। शास्ता ने कहा—तू इसे कैंसे सन्तुष्ट करता? पूर्वजन्म में इसे मैं सब कामनायें पूरी करने वाला घड़ा देकर भी संनुष्ट नहीं कर सका। तब प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व सेठ-कुल में पैदा हो, पिता के मरने पर सेठपद के लामी हुए। उसके घर चालीस करोड़ घन तो केवल जमीन में गड़ा था। पुत्र उसका एक ही था। बोधिसत्व दानादि पुण्य करके मरने पर शक्त-देवराज होकर पैदा हुए।

उसके पुत्र ने गली घरकर मण्डप बनवाया और लोगों को साथ ले सुरा पीने बैठा। वह छलांग मारना, दौड़ना, गाना, नाचना आदि करने वालों को हजार-हजार देता था। उसे स्त्री की लत, सुरा की लत, मांस की लत लग गई। वह 'गाना कहाँ है ?' 'नाचना कहाँ है ?' 'बजाना कहाँ है ?' ढूंढ़ता हुआ तमाशे का अत्यधिक अभिलाषी हो भटकता था। उसने थोड़े ही समय में अपना चालीस करोड़ धन और काम में आने लायक सामान नष्ट कर दिया और दरिद्र हो चीथड़े पहन घूमने लगा।

शक ने घ्यान लगाकर उसके दरिद्र होने की बात जानी। पुत्र-प्रेम के वशीभूत हो उसने आकर उसे सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला घड़ा दिया और कहा—इस घड़े की संभाल कर रखना जिसमें टूटने न पाये। यह तेरें पास रहने से धन की सीमा नहीं रहेगी। अप्रमादी होकर रहना। यह उपदेश दे (इन्द्र) देवलोक की ही लौट गया। वह तब से सुरापान करता हुआ घूमने लगा। बदमस्त होकर वह उस घड़े की आकाश में फेंकता और फिर वापिस रोकता था। एक बार वह चूक गया। घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। उसके बाद फिर दरिद्र हो, चीथड़े लपेट, हाथ में खप्पर ले, भीख माँगता हुआ घूमने लगा। इस प्रकार वह दूसरे की दीवार (केनीचे आ जाने) के कारण मर गया। शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कह ये गाथायें कहीं:—

सब्बकामददं कुम्भं कुटं लद्धान धुत्तको, याव सो अनुपालेति ताव सो खुखमेधति।। यदा मत्तो च दित्तो च पमादा कुम्भमब्भिदा, ततो नग्गो च पोत्थो च पच्छा बालो विहञ्जति, एवमेव यो धनं-लद्धा अमत्ता परिभुञ्जति, पच्छा तपति हुम्मेधो कुटं भिन्नोव धुत्तको।।

[धूर्त्त सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले घड़े की पाकर जब तक उसकी रक्षा करता है तब तक सुख भोगता है। लेकिन जब बेहीशी से, अभिमान से तथा प्रमाद से घड़े को फीड़ डालता है, तो पीछे वह मूर्खं नग्न हो तथा चीथड़े लपेटे मारा जाता है। उसी तरह जो कीई धन प्राप्त कर बेहिसाब खर्च करता है, वह मूर्खं उस धूर्त्त की तरह जिसका घड़ा फूट गया पीछे कष्ट पाता है।

ये गाथायें कह जातक का मेल बैठाया, उस समय घड़ा फोड़ने वाला घूर्त सेठ का भाञ्जा था। शक तो मैं ही था।

# २६२. सुपत्त जातक

"वाराणस्सं महाराज..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय विम्बा देवी की सारिपुत्र द्वारा लाकर दिये गये रोहित मछली के सूप तथा नवीन घृत-मिश्रित शाली भात के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त अब्भन्तर जातक की कथा के सदृण ही है। उस समय भी स्थितिरी को उदर-पीड़ा हुई। राहुल भद्र ने स्थितर को कहा। स्थितर उसे आसनशाला में बिठा कोशल-नरेश के निवास-स्थान पर गये। वहाँ से उन्होंने रोहित मछली का सूप और नवीन घृत-मिश्रित शाली भात लाकर उसे दिया। उसने माता स्थितिरी को दिया। उसके खाते ही उसकी उदर-पीड़ा शान्त हो गई। राजा ने आदिमियों को भेज पता लगवाया और उस समय से वह स्थितरी को उस तरह का भात दिलवाता रहा। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म-सभा में बात चलाई—आयुष्टमानो ! धर्म-सेनापित ने स्थितिरी को वैसा भोजन कराया। शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?"

"अमुक बातचीत।"

"भिक्षुओ, न केवल अभी सारिपुत्र ने राहुल-माता की इच्छा पूरी की, पहले भी की है।" इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

१. अब्भन्तर जातक (३. ४. १)।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व कौवे की योनि में पैदा हुये। बड़े होने पर अस्सी हजार कौओं में प्रधान हो सुपत्त नामक काक राजा हुए। पटरानी का नाम था सुफस्सा। सेनापित का नाम सुमुख था। वह अस्सी हजार कौओं के साथ वाराणसी के समीप रहने लगा। एक दिन सुफस्सा को ले वह वाराणसी राजा के रसोईघर के ऊपर से चुगने जा रहा था। रसोइये ने राजा के लिये नाना प्रकार का मत्स-मांस-युक्त भोजन तैयार किया था। वह बर्तनों को नङ्गा कर उनका भात निकाल रहा था। सुफस्सा को मत्स-मांस की गन्ध आई, और राज-भोजन खाने की इच्छा हुई। वह उस दिन कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन 'भद्रे! आ चुगने चलें' कहने पर बोली—आप जायें। मुझे एक दोहद पैदा हआ है।

''कैंसा दोहद?"

"वाराणसी-नरेश का भोजन खाने की इच्छा है।"

"पर मैं उसे नहीं ला सकता।"

"तो देव, मैं जान दे दूँगी।"

बोधिसत्व बैठ कर सोचने लगा। सुमुख ने आकर पूछा—महाराज, "असन्तुष्ट क्यों हैं? राजा ने वह बात कही। सेनापित बोला—महाराज, चिन्ता न करें। वह उन दोनों की आश्वासन दे 'आज आप यहीं रहें, हम भात लायेंगे' कह चला गया।

उसने कौओं को इकट्ठा कर वह बात कही। फिर 'आओ भात लायें' कह कौओं के साथ वाराणती में प्रविष्ट हुआ। उसने रसोईघर के समीप ही कौओं की टोलियाँ बना, उन्हें जहाँ-तहाँ सुरक्षा के लिये खड़ा किया। स्वयं आठ कौओं के साथ राजा का भोजन ले जाने के समय की प्रतीक्षा करता हुआ रसोईघर की छत पर बैठा। उसने उन कौओं से कहा—मैं राजा का भांत ले जाने के समय बर्तनों को गिरा दूँगा। बर्तनों के गिरते ही मेरी जान नहीं बचेगी। तुममें से चार जने भात से मुँह भर कर और चार जने मत्स-मांस से मुँह भर कर, ले जाकर, प्रजापित सहित काकराज को खिलाना। "सेनापित कहाँ है ?" पूछने पर कहना—पीछे आता है।

रसोइया भोजन तैयार कर, बहुँगी पर रख राजकुल ले चला। उसके राजाङ्गण में पहुँचने पर, काक-सेनापित ने कौओं को इशारा किया और स्वयं उछल कर भात ले जाने वाले के कन्धे पर बैठ, पञ्जे के नाखूनों से प्रहार कर, बर्छी की नोक जैसी चोट से उसकी नाक पर चोट कर, उड़कर दोनों परों से उसका मुँह ढक दिया। राजा ने महान तल्ले पर घूमते हुये उस कौंवे की वह करतूत देख भात लाने वाले को कहा—अरे भात लाने वाले! बर्तनों को छोड़, कौंवे को ही पकड़। उसने बतंन छोड़ कौंवे को ही जोर से पकड़ लिया। राजा बोला—यहाँ आ। उस समय कौंवे आये और जितना स्वयं खा सकते ये खाकर जैसे कहा गया था वैसे लेकर गये। तब बाकियों ने आकर शेष भोजन किया। उन आठ जनों ने भी जाकर रानी सहित काक-राज को खिलाया। सुफस्सा का दोहद शान्त हो गया। भात लाने वाला कौंवे को राजा के पास ले गया।

राजा ने उससे पूछा-अरे काक, तूने मेरा भय नहीं किया। भात लाने वाले की नाक तोड़ दी। भात के बर्तन फीड़ डाले। अपनी जान गैंबाई। ऐसा काम क्यों किया?

"महाराज, हमारा राजा वाराणसी के समीप रहता है। मैं उसका सेनापित हूँ। उसकी मुफस्सा नामक भार्य्या को तुम्हारा भोजन खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। मैं वहीं अपने जीवन का बिलदान कर यहाँ आया। अब मैंने उसके पास भोजन भेज दिया। मेरा मनोरथ पूरा हो गया। इस कारण से मैंने ऐसा किया।"

उसने ये गाथायें कहीं :-

वाराणस्सं महाराज काकराजा निवासिको, असीतिया सहस्सेहि सुपत्तो परिवारितो ॥ तस्सा दोहिलिनो भरिया सुफरसा मच्छमिच्छिति, राज्यो महानसे पक्कं पच्चाघं राजमोजनं ॥ तसाहं पहितो दूतो रञ्जो चिन्ह इधागतो, भत्तु अपचिति कुन्मि नासायमकरं वणं॥

[महाराज, अस्सी हजार कौओं के साथ सुपत्त नामक काकराजा वाराणसी के पास रहता है। उसकी सुफस्सा नाम की भार्य्या की दोहद



उत्पन्न हुआ और उसने राजा की रसोई में पके कीमती राज-भोजन-मछली-की इच्छा की । उस राजा का भेजा हुआ दूत मैं यहाँ आया। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और (इसी कारण से) नाक पर चोट की ।]

राजा ने उसकी बात सुन सोचा-हम मनुष्यों को भी बहुत-सा धन देकर अपने सहद नहीं बना सकते । ग्रामादि देकर भी हमें ऐसे आदमी नहीं मिलते जो हमारे लिये जीवन बलिदान कर सकें। यह कौआ होकर भी अपने राजा के लिये जान देता है-बड़ा सत्-पुरुष है, मधुर-भाषी है तथा धार्मिक है। उसके इन गुणों पर प्रसन्न हो राजा ने खेत-छत्र से उसकी पूजा की। उसने उस छत्र से अपने राजा की पूजा कर सपत्त का ही गूणानुवाद किया। राजा ने उसे बुलवा, धर्मीपदेश सुन, उन दोनों के लिये अपने ही सद्श भोजन का प्रबन्ध किया। शेष कौओं के लिये वह प्रतिदिन एक अम्मण चावल पकवाता था । स्वयं बोधिसत्व के उपदेशानुसार चल, सभी प्राणियों को अभय बना, पञ्च-शीलों की रक्षा करता था।

सुपत्त कीवे का उपदेश सात सौ वर्ष तक चला।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा आनन्द था। सेनापित सारिपुत्र। सुफस्सा राहुल-माता। सुपत्त तो मैं ही था।

## २९३. कायविच्छिन्द जातक

"पुट्रस्स मे..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक पुरुष के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा



उसने जेतवन पहुँच प्रवज्या की याचना की । शास्ता से प्रवज्या और उप-सम्पदा प्राप्त कर वह शीघ्र ही अर्हत हो गया ।

एक दिन भिक्षुओं ने धर्म-सभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! अमुक पाण्डु रोगी 'इस रोग से मुक्त होने पर प्रश्नजित होऊँगा' सोच प्रश्नजित हुआ और उसने अर्हत्व प्राप्त किया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

"अमुक बातचीन!"

"भिक्षुओ ! न केवल इसी ने किन्तु पूर्व समय में पण्डितों ने भी यही कह, रोग से उठ, प्रवाजित हो अपनी उन्नति की ।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर कुटुम्ब का पालन करते हुए पाण्डु रोगी हुए । बैद्य भी चिकित्सा न कर सके । स्त्री-बच्चे भी निराश हो गये । वह 'इस रोग से मुक्त होने पर प्रब्रजित होऊँगा' सोच कोई पथ्य पा निरोग हो गया । तब उसने हिमालय में प्रवेश कर ऋषि-प्रब्रज्या ली । उसने समा-पत्तियां और अभिञ्जा उत्पन्न कर, घ्यान-सुख से विहार करते हुए 'अब तक इस तरह का मुख नहीं मिला' यह प्रीति-वाक्य कहते हुए, ये गाथाएँ कहीं :—

अञ्जतरेन व्याधिना पुट्टस्स चप्पतो, रोगेन बाळहं दुखितस्स कळे वरं परिसुस्सति खिप्यमिवं पंसुनि यथा आतपे कतं।। पुष्फं अजञ्जं जञ्जसङ्खातं असुचि सुचिसम्मतं, नानाकुणपपरिपूरं जञ्जरूपं अपस्सतो।। पुतिकायं आतुरं तं **धिरत्थु** व्याधिधम्मं, असुचि जेगुच्छियं अधिमुच्छिता यत्थप्पमत्ता हापेन्ति स्गतुपपत्तिया ॥ सगां

[रोग से अति दुखित-पीड़ित मेरा यह शरीर धूप में पड़े फूल की तरह सूख जायेगा। असुन्दर है किन्तु सुन्दर लगता है, अपिवत्र है किन्तु पिवत्र लगता है। नाना प्रकार की गन्दगी से भरा होने पर भी न देख सकने वाले को मनोरम लगता है। इस नित्य रोगी, गन्दे, जिगुप्सित, अपिवत्र तथा व्याधि-स्वभाव शरीर को धिक्कार है, जिसके प्रति आसक्त होकर बदहवास जन सुगित प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं।]

इस प्रकार बोधिसत्व नाना प्रकार से (शरीर की) अपवित्रता तथा नित्य रोगोपन का विचार कर शरीर के प्रति अनासक्त हो जीवन पर्यन्त चारों ब्रह्म-विहारों की भावना कर ब्रह्म-लोक-परायण हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों की प्रकाशित कर, जातक का मेल बिठाया। बहुत-से जन स्रोतापत्ति फल आदि में प्रतिष्ठित हुए। उस समय तपस्वी मैं ही था।

## २९४. जम्बुखादक जातक

''कोयंविन्दुस्सरो वग्गु...'' यह शास्ता ने वेळ्वन में विहार करते समय देवदत्त और कोकालिक के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय देवदत्त का लाभ-सत्कार नष्ट हो गया था। कोकालिक भिक्षु गृहस्थों के पास जा देवदत्त के गुणों का बखान करता—देवदत्त स्थिवर महासम्मत परम्परा में ओकाक-राज-वंश में पैदा हुआ है। विशुद्ध क्षत्रिय वंश में पला है, त्रिपिटकधारी है, ध्यान-लाभी है, मधुरभाषी है, धर्म-कथिक है, स्थिवर को दें, स्थिवर का कहना करें। देवदत्त भी कोकालिक के गुण बखानता—कोकालिक उदीच्य ब्राह्मण कुल से निकल प्रब्रजित हुआ है,

बहुश्रुत है, धर्म-कथिक है, दें, करें। 'इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के गुण बलानते हुये गृहस्थों के घर में सान-पीत विचरते।

एक दिन धर्म सभा में भिक्षुओं ने बातचीत चलाई—आयुष्मानी ! देवदत्त और कोकालिक एक दूसरे की झूठी प्रश्नंसा करते खाने-पीते घूमते हैं। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे नया बातचीत कर रहे हो ?

"अमुक बातचीत।"

"भिक्षुओ, न केवल अभी ये झूठी प्रशंसा कर के खाते-पीते हैं, पहले भी ऐसा ही किया है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही :—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक जम्बु-खण्ड में वृक्ष देवता होकर पैदा हुए। वहाँ एक कौआ जम्बु शाखा पर बैठा हुआ पके जामुन खाता था। एक गीदड़ ने आकर ऊपर कौवे को देख सोचा—मैं इसकी झूठी प्रशंसा कर जामुन खाऊँ। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही—

कोयं बिन्दुस्सरो वग्गु पववन्तानमुत्तमो, अच्चुतो जम्बुसालाय मोरच्छापोव कूजति॥

[पूर्ण स्वर वाला, मुन्दर शब्द वाला, सर्व श्रेष्ठ वाणी वाला ये कौन है; जो जम्बू की शाखा पर बैठ कर मोर-बच्चे की भाँति कूजता है ?] कौवे ने भी उसकी प्रशंसा करते हुये दूसरी गाया कही:—

कुलपुत्तोव जानाति कुलपुत्ते पसंसित्ं, व्याचच्छापसरीवण्णो भुञ्ज सम्म ददामि ते ॥

[कुल पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशंसा करना जानता है। हे व्याघ्र-बच्चे के सदृश वर्ण वाले मित्र ! मैं तुझे (जामुन) देता हूँ, सा।]

यह कह जम्बू-शास्त्रा हिला उसने फल गिराये। उस जम्बू वृक्ष पर पैदा हुये देवता ने उन दोनों को परस्पर झूठी प्रशंसा कर जामुन खाते देख तीसरी गाया कही:—

चिरस्संवत पस्सामि मुसावादी समागते, वन्तादं कुणपादश्च अञ्जमञ्जं पसग्सके ॥ [मैं इन आये हुये मिथ्या-भाषियों को देर से देख रहा हूँ—एक वमन खाने वाला है, दूसरा मुर्दार । दोनों एक दूसरे की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं।]

यह गाथा कह, देवता ने उन्हें भयानक रूप दिखा वहाँ से भगा दिया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय श्रुगाल देवदत्त था। कौआ कोकालिक। वृक्ष-देवता तो मैं ही था।

### २६५. अन्त जातक

"उसमस्सेव ते खन्धो..." यह भी शास्ता ने वहीं विहार करते समय उन्हीं दो जनों के बारे में कही । वर्तमान कथा पूर्व कथा सदृश ही है ।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक गाँव के 'पास एरण्ड वृक्ष पर देवता होकर पैदा हुये। उस समय एक गाँव में मरे बूढ़े बैल को निकाल कर ग्राम-द्वार पर एरण्ड वन में फेंक दिया था। एक श्रुगाल आ कर उसका मांस खाने लगा। एरण्ड पर छिपे किसी कौवे ने उसे देख सोचा—मैं इसकी झूठी प्रशंसा कर मांस खाऊँ। उसने पहली गाथा कही:—

उसभस्सेव ते खन्धो सीहस्सेव विजम्भितं, मिगराज नमोत्यत्यु अपि किन्त्रि लभामसे ॥

[तेरे स्कन्ध वृषम की तरह हैं और तेरा विच्चम्भण सिंह जैसा है। हे मृगराज ! तुझे नमस्कार है। हमें कुछ मिले।] इसे सुन श्रुगाल ने दूसरी गाथा कही:— कुलपुत्तोवजानाति कुलपुत्ते पसंसितुं, मयूरगीवसङ्कास इतो पीरयाहि वायस ॥

[कुल-पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशंसा करना जानता है। हे मयूर की गर्दन सद्श कीवे! यहाँ चला आ।]

उनकी करतूत देख कर उस वृक्ष-देवता ने तीसरी गाया कही:—

मिगानं कोत्युको अन्तो पक्खीनं पन वायसो,

एरण्डो अन्तो रुक्खांन तयो अन्ता समागता ॥

[जानवरों में सबसे अधिक निकृष्ट श्रुगाल है, पक्षियों में कौआ और वृक्षों में एरण्ड । यहाँ तीनों निकृष्ट इकट्ठे हो गये हैं।]

शास्ता ने यह घमंदेशना ला, जातक का मेल बैठाया। उस समय श्रुगाल देवदत्त था। कौआ कोकालिक । वृक्ष-देवता तो मैं ही था।

# २९६ समुद्द जातक

"कीनायं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उपनन्द स्थिवर के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

वह बड़ा पेटू था, महान तृष्णा से युक्त, गाड़ी भर सामान से भी सन्तृष्ट न हो सकने वाला । वर्षावास के समय दो-तीन विहारों में वर्षा-वास करना आरम्भ कर, एक में जूता रखता, एक में हाथ की लकड़ी, एक में पानी का घड़ा और एक में स्वयं रहता । जनपद में चारिका के लिये निकलता तो ऐसे भिक्षुओं को, जिनके पास अच्छे परिष्कार होते आर्यवंश-कथा सुना कर

१. जैसे-तैसे चीवर, जैसे-तैसे पिण्ड-पात ( = भोजन ) जैसे-तैसे शयन-आसन से सन्तुष्ट होने का उपवेश [अं २।३४—३६]।

उनसे पाशुंकूल चीवर शिवा उनके चीवर स्वयं ले लेता। मिट्टी के बतंन दिला कर अच्छे-अच्छे पात्र और थाल ले गाड़ी भर जेतवन लीटता।

एक दिन धर्म सभा में भिक्षुओं ने बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! शाक्य पुत्र उपनन्द पेटू है, महेच्छुक है। दूसरों को धर्माचरण का उपदेश दे स्वयं श्रमण-परिष्कारों से गाड़ी भर लाता है।

शास्ता ने आकर पूछा-भिक्षुओ, क्या बातचीत कर रहे हो ?

"अमुक बातचीत।"

"भिक्षुओ, उपनन्द ने दूसरों को आर्यवंश कथा का उपदेश दे अनुचित किया। पहले स्वयं अल्पेच्छ होना चाहिये, तब दूसरे को आर्यवंश-कथा का उपदेश देना चाहिये:—

अत्तानं एव पठमं पटिरूपे निवेसये। अथञ्जमनुसासेय्य न किललिस्सेय्य पण्डितो॥<sup>२</sup>

[जो उचित है उसे यदि पहले अपने करके पीछे दूसरे की उपदेश करें, तो पण्डित (जन) को क्लेश न हो।]

इस धम्मपद की गाथा का उपदेश दे, उपनन्द की निन्दा कर 'भिक्षुओ, न केवल अभी उपनन्द महेच्छुक है, यह पहले महासमुद्र के भी जल की रक्षा करना आवश्यक समझता था' कह पूर्व जन्म की कथा कहीं:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व समुद्र-देवता होकर पैदा हुआ। एक जल-कौआ समुद्र पर उड़ता हुआ मछ- लियों और पक्षियों को रोकता था—समुद्र का जल अधिक न पीओ, सँभाल कर पीओ। यह देख समुद्र-देवता बोला:—

कोनायं लोणतोयस्मिं समन्ता परिधावति, मच्छे मकरे च वारेति ऊमिसु च विसञ्जति ॥

१. जहाँ-तहाँ फैंके हुए चीथड़ों से बना चीवर।

२. धम्मपद १२।२ ।

[ये कौन है जो मछलियों, मगर-मच्छों को मना करता हुआ नमकीन जल पर चारों ओर दौड़ता है और लहरों में कष्ट पाता है ?]

इसे मुन समुद्री कौने ने दूसरी गाथा कही:-

अनन्तपायी सकुणो अतित्तोति विसासुतो, समुद्दपातुमिच्छामि सागरं सरितं पतिं॥

[में अनन्त-पायी पक्षी हूँ, अतृप्त हूँ, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। मैं नदी-पति सागर की पी जाने की इच्छा करता हूँ।]

इसे सून समुद्र-देवता ने तीसरी गाथा कही :-

स्वायं हायति चेव पूरते च महोदिष, नास्स नायति पीतन्तो अपेय्यो किर सागरो॥

[यह महोदिध घटता है और सम्पूर्ण होता है। यह पीने से समाप्त नहीं होता है। सागर अपेय है।]

यह कह भयानक रूप दिस्ता समुद्र-कौवे को भगा दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय समुद्र-काक उपनन्द था। देवता तो मैं ही था।

# २६७. कामविलाप जातक

"उच्चे सकुण डेमान..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व भाय्यों की आसक्ति के बारे में कही। वर्तमान कथा पुष्करत्त-जातक में आयेगी। अतीत-कथा इन्द्रिय जातक में आयेगी। उस पुरुष को जीते-जी सूली का त्रास दिया। उसने वहाँ बैठे-बैठे उस तीक्र वेदना की भी ओर ध्यान न दे, आकाश में उड़े जाते एक कौवे को देख, प्यारी भाय्यों के पास सन्देश भेजने के लिये कौवे को सम्बोधन करते हुये ये गाथायें कहीं:—

१. इन्द्रिय जातक (४२३)।

उच्चे सकुण डेमान पत्तयान विहङ्गम, वज्जासि खोत्वं वामूरुं चिरं खो सा करिस्सित ॥ इदं खो सा न जानाति असि सित्तिश्व ओड्डितं, सा चण्डी काहति कोधं तं मे तपति नो इध ॥ एस उप्पलसन्नाहो निक्खमुस्सीसके कतं, कासिकश्व मुदुं वत्थं तप्पतु धनकामिका॥

[हे ऊँचे उड़ने वाले आकाशगामी पंख-वाहन पक्षी, तू उस कोमल जंघावाली को मेरा समाचार कहना। नहीं तो वह चिरकाल तक चिन्ता करती रहेगी। वह यह नहीं जानती है कि मैं यहाँ सूली का त्रास पा रहा हूँ। इसलिये वह चण्डी कोघ करेगी। मुझे उसी का दुख है, इस सूली का नहीं। मेरे सिराहने कमल सदृश पोशाक है, और स्वर्ण की अँगूठी है, और है काशी का कोमल वस्त्र। वह धनेच्छुका इन्हें पा कर सन्तुष्ट हो।

इस प्रकार रोता-पीटता वह मर कर नरक में पैदा हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में उद्विग्नचित्त भिक्षु स्नोतापत्ती-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय की भार्या ही इस समय की भार्या है। जिस देव-पुत्र ने वह घटना देखी वह मैं ही था।

## २६८ उदुम्बर जातक

"उदुम्बराचिमे पक्का..." यह शास्ताने जेतवन में विहार करते समय एक मिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह एक प्रत्यन्त के गामड़े में विहार बनवा कर रहता था—रमणीक विहार, चट्टान पर बना हुआ, झाड़ने-बुहारने की बहुत नहीं, पानी का आराम, भिक्षा के लिये गाँव बहुत दूर नहीं और प्रेम-पूर्वक भिक्षा देने वाले मनुष्य। एक भिक्षु चारिका करता हुआ उस विहार में पहुँचा। निवासी-भिक्षु आगन्तुक-भिक्ष् के प्रति जो कर्तंब्य था उसे कर, अगले दिन उसे ले, गाँव में भिक्षा माँगने गया। लोगों ने उसे भिक्षा दे दूसरे दिन के लिये निमंत्रित किया। आगन्तुक-भिक्षु ने कुछ दिन भोजन पा सोचा—एक उपाय से इस भिक्षु को घोंखा दे, निकाल बाहर कर, यह विहार ले लूँ। उसने स्थिवर की सेवा में आने पर उसे पूछा—आयुष्मान, बुद्ध की सेवा में नहीं गया?

"मन्ते, इस विहार की कोई देखमाल करने वाला नहीं है। मैं अभी

तक नहीं गया हूँ।"

"जब तक तू बुद्ध का दर्शन करके लौटे, तब तक में देखमाल करूँगा।"

"भन्ते, अच्छा ।"

निवासी-भिक्षु मनुष्यों को 'जब तक मैं आऊँ तब तक स्थविर की सेवा ठीक तरह से करते रहना' कह चल दिया। उस दिन से आगन्तुक-भिक्षु ने 'निवासी-भिक्षु में यह यह दोष हैं' कह मनुष्यों का दिल खट्टा कर दिया। निवासी-भिक्षु भी शास्ता को प्रणाम करके लौटा। आगन्तुक ने उसका निवास-स्थान उसे नहीं दिया। वह एक जगह रह कर गाँव में भिक्षा माँगने निकला। मनुष्यों ने शिष्टाचार भी नहीं किया। उसको अफसोस हुआ। उसने जेतवन जा भिक्षुओं को समाचार सुनाया। भिक्षुओं ने धर्म-सभा में बात-चीत चलाई—आयुष्मानो! अमुक भिक्षु अमुक भिक्षु को विहार से निकाल कर स्वयं वहाँ रहता है। शास्ता ने पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?

"अमुक बातचीत"

"न केवल अभी, किन्तु पहले भी हे भिक्षुओ ! उसने इसे निवास-स्थान से निकाला ही है" कह पूर्वजन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व जंगल में वृक्ष-देवता हीकर पैदा हुये। उस समय वर्षा काल में सात सप्ताह तक वर्षा हुई। एक लाल मुँह वाला छोटा बन्दर एक पत्थर की दरार में जहाँ पानी नहीं पड़ता था रहता था। एक दिन वह दरार के द्वार पर, न भीगने वाली जगह पर, सुख से बैठा था। वहीं एक काले मुँह वाला बड़ा बन्दर आया। वह भीगा था और शीत से कष्ट पा रहा था। उसने उसे उस तरह बैठे देख सीचा-इसे कौशल से यहाँ से हटा, मैं यहाँ रहुँगा। उसने पेट का सहारा ले ऐसा दिखाया जैसे पेट खूब भरा हो, और उसके सामने खड़े हो पहली गाथा कही :-

## उद्मबराचिमे पक्का निग्रोधा च कपित्थना, एहि निक्खम भुञ्जस्सु कि जिघच्छाय मीयसि ॥

[यह गूलर पके हैं, निग्रोध और कैथ भी। आ बाहर निकल उन्हें खा। भूख से क्यों मरता है ?]

उसने उसकी बात पर विश्वास कर, फलाफल खाने की इच्छा से बाहर निकल, जहाँ-तहाँ घूम कुछ भी न पाया। लौटकर देखा तो उसे दरार में बैठा पाया । उसने उसे ठगने के लिए उसके सामने खड़े हो दूसरी गाथा कही :--

> एवं सो मुहितो होति यो बद्धमपचायति, यथाहमज्ज सुहितो दुमपक्कानि मासितो।।

[जो बड़ों का आदर करता है उसका पेट भरता है; जैसे आज मैं पके फल खाकर संतुष्ट हुँ।]

इसे सुन बड़े बन्दर ने तीसरी गाथा कही :-

यं वनेजो वनेजस्स वंचेय्य कपिनो कपि, दहरो पि तं सद्धेय्य, न हि जिण्णो जराकपि ॥

िजो बन में पैदा हुआ बानर बन में पैदा हुये बानर को ठगे, कोई बच्चा भी उसका विश्वास नहीं कर सकता, मेरे जैसा जरा-जीर्ण कपि तो कर ही नहीं सकता।]

"इस प्रदेश में सभी फलाफल वर्षा से भीग कर गिर गये हैं। अब तेरे



# २९९. कोमायपुत्त जातक

"पुरे तुवं..." यह शास्ता ने पूर्वाराम में विहार करते समय कीड़ा-प्रिय भिक्षुओं के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

जिस समय शास्ता ऊपर प्रासाद में रहते थे, उस समय भिक्षु नीचे प्रासाद में बैठे हुये देखा-सुना बितयाते, झगड़ा करते और हुँसी-मजाक उड़ाते थे। शास्ता ने महामोगगल्लान को सम्बोधित कर कहा—आ भिक्षु, कम्पन उत्पन्न कर। स्थिवर ने आकाश में उछल, पैर के अंगूठे से उछल, प्रासाद के खम्मे पर प्रहार कर, जहाँ तक जल था वहाँ तक कँपा दिया। वे भिक्षु मृत्यु-भय से निकल कर बाहर खड़े हुये। उनकी वह कीड़ा-प्रियता भिक्षुओं में प्रकट हो गई। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म सभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो! कुछ भिक्षु इस प्रकार के कल्याणकारी बुद्धशासन में प्रज्ञित होकर भी खिलवाड़ करते रहते हैं; अनित्य, दुख तथा अनात्म की भावना की विपण्यना नहीं बढ़ाते हैं। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?

"अमुक बातचीत।"
"भिक्षुआं! न केवल अभी, ये कीड़ा-प्रिय हैं, पहले भी ये कीड़ा-प्रिय ही
रहे हैं।"

इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्वं समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व एक गाँव में ब्राह्मण कुल में पैदा हुये। उनका नाम हुआ कोमायपुत्त। आगे चल कर वह ग्रह त्याग, ऋषि-प्रब्रज्या ले, हिमालय में रहने लगा। दूसरे कीड़ा-प्रिय तपस्वी भी हिमालय में आश्रम बना रहते थे। कसिणकर्म का

१. योगाम्यास-विधि ।

नाम तक न था। वे जङ्गल से फलाफल ला खाते हुये नाना प्रकार की ऋीड़ा में समय बिताते थे। उनके पास एक बन्दर भी था। वह भी ऋीड़ा-प्रिय। नाना प्रकार की शकलें बना तपस्वियों को तमाशा दिखाता। तपस्वी चिरकाल तक वहाँ रह नमक-खटाई खाने के लिये बस्ती में गये। उनके चले जाने पर बोधिसत्व वहाँ आकर रहने लगे। बन्दर ने उनकी तरह बोधिसत्व को भी तमाशा दिखलाया। बोधिसत्व ने चुटकी बजा उसे उपदेश दिया—सुशिक्षित प्रक्राजितों के पास रहने वाले को सदाचारी होना चाहिये; काय, वाक, मन से सुसंयत होना चाहिये तथा ध्यानी होना चाहिये। वह भी उस समय से शीलवान तथा आचारवान हो गया। बोधिसत्व अन्यत्र चले गये।

नमक-खटाई सेवनानन्तर वह तपस्वी भी वहाँ लौटे। बन्दर ने पहले की तरह उन्हें तमाशा नहीं दिखाया। तपस्वियों ने पूछा—आयुष्मान, पहले तू हमारे सामने तमाशा करता था। क्या कारण है कि अब नहीं करता? उन्होंने पहली गाथा कहीं:—

पुरे तुवं सीलमतं सकासे ओक्कन्दिकं कीळिसि अस्समिम्ह, करोहरे मक्किटयानि मक्कट न तं मयं सीलवतं रमाम ॥

[अरे बन्दर, तू पहले सदाचारियों के पास आश्रम में रहता हुआ कूदना-फाँदना आदि खेल करता था। अपनी वह बन्दर-लीला कर। हम शीलवान उसमें रमण नहीं करते।]

यह सुन बन्दर ने दूसरी गाथा कही:-

मुता हि मध्यं परमा विसुद्धि कोमायपुत्तस्स बहुस्सुतस्स, मा दानि मं मञ्जी तुवं यथा पुरे झानानुपुत्ता विहराम आवुसो ॥

[मैंने बहु-श्रुत कोमायपुत्त से परम विशुद्धि सुनी। अब तू मुझे पहले जैसा मत समझ। आयुष्मान, मैं अब ध्यानी हो कर विहार करता हूँ।]
यह सुन तपस्वियों ने तीसरी गाथा कही:—

सचेपि सेलस्मि वपेट्यूं बीजं देवो च वस्से नेव हितं रहेट्य, सुता हि ते सा परमा विसुद्धि आरा तुवं मक्कट झानभूभिया।।

[अगर चट्टान पर बीज बोया जाय तो वर्षा होने पर भी वह नहीं उगेगा। इसी प्रकार (यद्यपि) तूने वह परम-विशुद्धि सुनी है तो भी तू (पशु योनि में उत्पन्न होने के कारण) ध्यान-भूमि से दूर है।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय क्रीड़ा-प्रिय तपस्वी ये तपस्वी थे। कोमायपुत्त तो मैं ही था।

### ३००. वक जातक

"परपाणरोधा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पुराण-मैत्री के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

(वर्तमान-) कया विस्तार से विनय (-पिटक) में आई ही है। यहाँ तो यह संक्षिप्त है। दो वर्ष की आयु के आयु अमान उपसेन एक वर्ष की आयु वाले सब्रह्मचारी के साथ शास्ता के पास गये। शास्ता ने आलोचना की। वह प्रणाम करके चले आये और विपश्यना-भावना का अभ्यास कर अहंत्व प्राप्त किया। फिर अल्पेच्छता आदि गुणों से युक्त हो, तेरह धृतंग धारण किये और अपने अनुयाइयों को भी तेरह धृतंगधारी बनाया। भगवान के तीन महीने तक ध्यानावस्थित रहने पर अनुयाइयों सहित शास्ता की सेवा में पहुँचे। पहली

१. उपसम्पन्न भिक्षु की आयु उपसम्पदा से गिनी जाती है।

बार अनुयाइयों के कारण निन्दित हुआ था। इस बार अधार्मिक वार्ता के अनुसार न चलने से प्रशंसा हुई। शास्ता ने कृपा की—अब से धृतंग-धारी भिक्षु मुझ से यथासुविधा भेंट कर सकते हैं। उसने बाहर आ भिक्ष् ओं को यह बात कहीं। तब से भिक्षुओं ने धृतंग-धारी हो, शास्ता के दर्शनार्थं जा, शास्ता के ध्यानावस्था से उठने पर, पांशुकूल चीवरों को जहाँ-तहाँ छोड़ अपने-अपने साफ चीवर पहने। बहुत-से भिक्षुओं के साथ शास्ता ने शयनासन को देखते हुये, घूमने के समय जहाँ-तहाँ पांशुकूल चीवर को देख कर पूछा। वह बात सुन शास्ता ने कहा—भिक्षुओं! इन भिक्षुओं का ब्रत चिरायु नहीं होगा। यह बगुले के उपोसथ ब्रत के समान हुआ है।

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय शक्तदेव राजा हुये। एक भेडिया गंगा के किनारे पत्थर पर रहता था। गंगा में हिम-जल ने आकर उस पत्थर को घेर लिया। भेड़िया चढ़ कर पत्थर के ऊपर जा लेटा। न उसे शिकार मिला न शिकार का रास्ता। पानी बढ़ता ही जाता। वह सोचने लगा-न मेरे लिये शिकार है न मेरे लिये शिकार का रास्ता; निकम्मे पड़े रहने से तो उपीसथ बत करना ही अच्छा है। उसने मन से ही उपीसथ बत तथा शील ग्रहण किया और लेट रहा। उस समय शक्र ने ध्यान दे उसके दुर्बल बत की बात जान सीचा-इस भेडिये की तंग करूँगा। उसने मेमने का रूप बना अपने को भेडिये से थोढी दूर खड़ा हुआ दिखाया। भेड़िये ने उसे देख सोचा-बत दूसरे दिन रख्गा। वह उसे पकड़ने के लिये उछला। मेमने ने भी इधर-उधर उछल अपने की पकड़ने न दिया । भेड़िया जब उसे नहीं पकड़ सका तो लौट आ कर फिर वैसे ही लेट रहा-अभी मेरा उपोसथ ब्रत नहीं टूटता। शक ने इन्द्र रूप से ही आकाश में प्रकट हो कहा—तेरे जैसे दुवंल निश्चय वाले को उपीसथ बत से क्या ? तू बिना यह जाने कि मैं शक हुँ मेमने का मांस खाना चाहता था। इस प्रकार भेड़िये की तंग कर और उसकी निन्दा कर इन्द्र देवलोक को चला गया।

ये तीनों अभिसम्बुद्ध गाथायें हैं :-

परपाणरोघा जीवन्तो मंसलोहित भोजनो, वको वतं समादाय उपपिज्ज उपोसयं।। तस्स सक्को वतञ्जाय अजरूपेनुपागिम, वीततपो अज्झप्पत्तो मञ्जि लोहितपो तपं।। एबमेवं इघेकच्चे समादानिसमं दुब्बला, लहुँ करोन्ति अत्तानं वकोव अजकारणा।।

[दूसरे प्राणियों की हत्या करके जीवित रहने वाले, रक्त-मांस का भोजन करने वाले भेड़िये ने भी उपीसथ बत घारण किया। शक उसके दुर्बल बत की बात जान मेमने के रूप में आया। उस रक्त-पायी ने विगत-तप हो (उसे खाने की इच्छा से) अपना बत तोड़ दिया। इसी तरह इसमें कुछ दुर्बल निश्चय वाले प्राणी अपने को ओछा बना लेते हैं, वैसे ही जैसे भेड़िये ने मेमने के कारण (अपने को ओछा बनाया।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शक मैं ही था।



# चौथा परिच्छेद

## १. विवर वर्ग

# ३०१ चुल्लकालिंग जातक

"विवरथ इमासं द्वारं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चार परिक्राजिकाओं की प्रक्रज्या के बारे में कही:—

### क. वर्तमान कथा

वैशाली में सात हजार सात सौ सात लिच्छवी-राजा रहते थे। वे सभी शास्त्रार्थ-कुशल थे।

एक पाँच सौ वादों (-मतों) में पंडित निर्मन्थ वैशाली पहुँचा। उन्होंने उसका आदर-सत्कार किया। एक दूसरी उसी तरह की निर्मन्थी भी आ पहुँची। राजाओं ने दोनों का शास्त्रार्थ कराया। दोनों बराबर रहे। तब लिच्छिवियों ने सोचा—इन दोनों से उत्पन्न पुत्र मेधावी होगा। उन्होंने दोनों का विवाह करा, उन्हें एक जगह बसाया। दोनों के सहवास से क्रमशः चार लड़कियां और एक लड़का पैदा हुआ। लड़कियों का सच्चा, लीला, अववादका और पटाचारा नाम रखा गया तथा लड़के का सच्चक। उन पाँचों ने बड़े होने पर माता से पाँच सौ वाद और पिता से पाँच सौ वाद, इस प्रकार एक हजार वाद सीख लिये। माता-पिता ने लड़कियों को यह नसीहत दी—यदि कोई गृहस्थ तुम्हें शास्त्रार्थ में हरा दे तो उसकी चरण-दासियां बन जाना और यदि कोई प्रवित्त हरा दे तो उसके पास प्रवित्त हो जाना। समय बीतने पर माता-पिता चल बसे।

उनके मरने पर सच्चक निर्ग्रन्थ वहीं वैशाली में लिच्छिवियों को शिल्प (-विद्या) सिखाता हुआ रहने लगा। बहनों ने जम्बु-शाखा ले, शास्त्रार्थं के लिये नगर-नगर घूमना आरम्भ किया।श्रावस्ती पहुँच उन्होंने नगर द्वार पर शाखा गाड़ दी और बालकों को यह कह कर कि जो हमसे शास्त्रार्थं



कर सके वह गृहस्य हो या प्रव्रजित इस बालू की ढेरी को पांव से बिखेर, इस जम्बु-शाखा को पाँव से ही कुचल दे, भिक्षार्थ नगर में गई।

आयुष्मान् सारिपुत्र बिना बुहारी जगह को बुहार, खाली घड़ों में पानी भर, रोगियों की सेवा कर दिन चढ़ने पर भिक्षार्थ निकले। उन्होंने वह शाखा देख, पूछकर, उसे लड़कों से ही गिरवाकर कुचलवा दिया और लड़कों को कहा कि जिन्होंने यह शाखा गाड़ी हो वह खाना-पीना समाप्त कर जेतवन की डघोढ़ी में मुझे मिलें। भिक्षा से लौट कर भोजनान्तर वह बिहार क डघोढ़ी में ही रहे। उन परिक्राजिकाओं ने भी भिक्षा से लौट उस शाखा को मिंदत देख कर पूछा :—

"इसे किसने कुचला?"

"सारिपुत्र स्थावर ने । यदि तुम शास्त्रार्थं करना चाहो, तो बिहार की डियोढ़ी पर जाओ ।''

वे बच्चों से यह सुन फिर नगर में गईं और जनता को इकट्ठा कर बिहार की डघोढ़ी पर पहुँची। वहाँ उन्होंने स्थविर से एक हजार प्रश्न पूछे। स्थविर ने उत्तर देकर पूछा:—"और भी कुछ जानती हो?"

"स्वामी! नहीं जानती हैं।"

"मैं कुछ पूछूँ ?"

"स्वामी पूछें। जानती होंगी तो कहेंगी।"
स्थिवर ने पूछा—"एक बात नया है?"
वह नहीं जानती थीं। स्थिवर ने बताया। वे बोलीं—
"स्वामी! हमारी पराजय हुई। आपकी जय हुई।"
"अब क्या करोगी?"

"हमारे माता-पिता ने हमें कहा था कि यदि गृहस्थ से पराजित होना तो उसकी गृहिणी हो जाना और यदि प्रव्रजित से पराजित होना तो उसके पास प्रव्रजित हो जाना । आप हमें प्रवृजित करें।"

स्थिवर ने 'अच्छा' कह उन्हें उत्पलवर्णा स्थिवरी के पास प्रव्रजित कराया। सभी शीघ ही अर्हुत्व को प्राप्त हुईं।

भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानी, सारिपुत्र स्थिवर ने चारों परिक्राजिकाओं का सहायक हो सभी को अर्हुत्व प्राप्त करा दिया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?" "अमुक बातचीत।"

"भिक्षुओ, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह इनका सहायक हुआ है। अब तो प्रब्रज्याभिषेक दिलवाया है, किन्तु पहले पटरानी के पद पर स्थापित किया है।"

यह कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही:-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में कालिङ्ग राष्ट्र के दन्तपुर नगर में कालिङ्गराज के राज्य करने के समय अस्सक राज्य के पोतिल नगर में अस्सक नाम का राजा राज्य करता था। कालिङ्गराज के पास सैन्यबल था और स्वयं भी वह हाथी के बल का था। उसे कोई अपने से लड़ सकने वाला नहीं दिखाई देता था। उसने युद्धेच्छुक हो अमात्यों से कहा—मेरी युद्ध करने की इच्छा है। प्रतिपक्षी नहीं दिखाई देता। क्या करूँ?

"महाराज, एक उपाय है। आपकी चारों लड़िक्यां सुन्दर रूपवाली हैं। उन्हें अलंकृत कर, पर्देवाले रथ में बिठा, सेना के साथ ग्राम-निगम तथा राजधानियों में चक्कर लगवायें। जो राजा उन्हें अपने घर में रखना चाहेगा, उससे युद्ध करेंगे।"

राजा ने वैसा कराया। जहाँ-जहाँ वह जातीं राजा लोग भय से उन्हें नगर में न आने देते। भेंट भेजकर उन्हें बाहर ही रखते। इस प्रकार सारे जम्बुद्धीप में घूम कर अस्सक राष्ट्र के पोतिल नगर पहुँचीं। अस्सक (राजा) ने भी (नगर-) द्वार बन्द करवा भेंट भेजी। उसका निन्दिसेन नामक अमात्य पण्डित था, बुद्धिमान था और था उपाय-कुशल। उसने सोचा—इन राजकत्याओं को सारे जम्बुद्धीप में घूम आने पर भी प्रतिपक्षी नहीं मिला। ऐसा होने पर तो सारा जम्बुद्धीप तुच्छ होता है। मैं कालिङ्ग-राज के साथ युद्ध करूँगा। उसने नगरद्वार पर पहुँच, द्वार-पालों को सम्बोधित कर उनक़े लिये नगर-द्वार खुलवा देने को पहली गाथा कही:—

विवरथ इमासं द्वारं नगरं पविसित्ं मया, अरुणराजस्स सीहेन सुसिद्ठेन सुरक्खितं नन्दिसेनेन ॥ [अरुणराज (अस्सक-नरेश) के (मन्त्री) मुझ पुरुष-सिंह सुशिक्षित निन्दसेन द्वारा सुरक्षित द्वार स्त्रोल दो, जिसमें ये नगर में प्रवेश कर सकें।]

यह कह उसने द्वार खुलवा दिया और उन लड़िकयों को अस्सकराजा को दिखाकर कहा—आप डरें नहीं। यह सुन्दर रूपवाली राज्यकन्यायें हैं। इन्हें अपनी रानियाँ बना लें। उसने उन्हें अभिषिक्त करा उनके साथ आए आदिमियों को विदा किया—जाओ, अपने राजा से कहो कि अस्सकराजा ने राजकन्याओं को रानी बना लिया। उन्होंने जाकर कहा। किल्झ नरेश उसी समय बड़ी भारी सेना ले निकल पड़ा—अस्सकराजा नेरी सामर्थ्य से अभी परिचित नहीं।

नित्दिसेन ने जब उसका आगमन सुना तो सन्देश भिजवाया—अपनी ही सीमा में रहे। हमारी सीमा में न रहे। दोनों राजाओं की सीमाओं के बीच ही युद्ध होगा। उसने लेख सुना तो अपनी राज्य-सीमा पर रुका। अस्सक (नरेश) भी अपनी राज्य-सीमा पर ही रुका।

उस समय बोधिसत्व ऋषि-प्रबच्या ग्रहण कर उन दोनों राज्यों के बीच पर्णकुटी में रहते थे। कलि क्न-नरेश ने सोचा—श्रमण कुछ जानने वाले होते हैं। कौन कह सकता है कि क्या हो ? किसकी जीत हो, किसकी हार हो ? तपस्वी को पूछूँगा।

उसने भेस बदल, बोधिसत्व के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कुशलक्षेम पूछते हुए कहा—भन्ते, किल्झ-नरेश तथा अस्सकराज युद्ध करने की इच्छा से अपनी-अपनी सीमा में तैयार खड़े हैं। इनमें किसकी जय होगी और किसकी पराजय?

"महापुण्यवान् ! मैं नहीं जानता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार ? हाँ, देवराज शक्त यहाँ आता है। उसे पूछ कर कहूँगा। कल आना।"

शक्त बोधिसत्व की सेवा में आ विराजमान हुआ। बोधिसत्व ने उसे वह बात पूछी। "भन्ते, कलिङ्ग विजयी होगा। अस्सक पराजित होगा। यह इसके पूर्व-लक्षण दिखाई वेंगे।"

किता यह पूछे कि क्या पूर्व-लक्षण प्रकट होगा, खुशी से फूला हुआ चला

गया । वह बात फैल गई । इसे सुन अस्सक-राज ने निन्दसेन को बुलवाकर पूछा—कलिङ्ग विजयी होगा । हम हारेंगे । अब क्या करना चाहिये ?

"महाराज; इसे कौन जानता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार? आप चिन्ता न करें" कह राजा को आश्वासन दे, बोधिसत्व के पास पहुँचा। उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ पूछा—भन्ते! किसकी विजय होगी? कीन पराजित होगा!

"कलिङ्ग जीतेगा, अस्सक हारेगा।"

"भन्ते, विजयी का क्या पूर्व-लक्षण होगा और पराजित होने वाले का क्या?"

"महापुण्यवान् ! विजयी का रक्षक देवता सर्वध्वेत वृषभ होगा, दूसरे का एक दम काला। दोनों के रक्षक-देवता जीत-हार का निर्णय करेंगे।"

निन्दिसेन ने यह सुन जाकर राजा के एक हजार महायोद्धा मित्रों को एकत्र कर पास के पर्वत पर ले जाकर पूछा—

"भो ! अपने राजा के लिये जीवन परित्याग कर सकोगे?"

"हाँ, कर सकेंगे।"

"तो, इस प्रपात पर से गिरो।"

वह गिरने लगे। उन्हें रोक कर कहा—बस! गिरो मत, अपने राजा के लिये जीवन परित्याग करने को दिल से डट कर लड़ो। उन्होंने स्वीकार किया।

संग्राम उपस्थित होने पर 'मेरी विजय होगी ही' सोच कलिर्झ ढीला पड़ गया। उसकी सेना भी 'हमारी विजय होगी ही' सोच ढीली पड़ गई। (सैनिक) कवच उतार पृथक-पृथक हो यथारुचि चल दिये। जोर लगाने के समम जोर नहीं लगाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ़ युद्ध करने के लिये एक दूसरे के पास आये। दोनों के रक्षक-देवता भी पहले ही पहुँचे—कलिङ्ग का रक्षक-देवता सर्व-श्वेत वृषभ और दूसरे का एक दम काला। ये परस्पर युद्ध करने के लिये तैयार हुए। लेकिन वे बैल केवल दोनों राजाओं को ही दिखाई देते थे और किसी की नहीं। नन्दिसेन ने अस्सक (-राज) से पृछा—

"महाराज! आपको देवता दिखाई देता है?"

"हाँ, दिखाई देता है।"



"कैसा आकार है ?"

"कलिङ्ग का रक्षक-देवता सर्व-श्वेत वृषभ के रूप में दिखाई दे रहा है, हमारा रक्षक-देवता एक दम काला थका हुआ सा।"

"महाराज, आप भयभीत न हों। हम जीतेंगे। कालि क्न की हार होगी। आप घोड़े की पीठ से उतर, यह शक्ति (आयुघ) ले, मुशिक्षित सैन्धव (घोड़े) को पेट के पास बायें हाथ से दबा, इन एक सहस्र आदिमयों के साथ तेजी से जा, कालिक्न के रक्षक-देवता को शक्ति-प्रहार से गिरा दें। तब हम हजार जने हजार शक्तियों से प्रहार करेंगे। इस प्रकार कालिक्न का रक्षक-देवता नष्ट हो जायगा। तब कालिक्न की हार होगी और हम जीत जायेंगे।"

राजा ने 'अच्छा' कह निन्दिसेन के सुझाव के अनुसार जाकर शक्ति से प्रहार किया। अमात्यों ने भी हजार शक्तियों से प्रहार किया। रक्षक-देवता का वहीं प्राणान्त हो गया। उसी समय कालिज़ हार कर भाग गया। उसे भागता देख हजार अमात्यों ने हल्ला किया—कालिज़ भाग रहा है। कालिज़ ने मरने के भय से भागते हुए उस तपस्वी को गाली देते हुए दूसरी गाथा कहीं:—

जय कलिङ्गानं असय्हसाहिनं पराजयो अनयो अस्सकानं, इच्चेव ते भासितं ब्रह्मचारि न उज्जुभूता वितथं भणन्ति ॥

[असह्य की भी सह सकने वाले कालि क्लों की विजय होगी और अस्सक-वासियों की पराजय निश्चित है—यही हे ब्रह्मचारी! तूने कहा था। जो ऋजु हैं, वह तो झूठ नहीं बोलते!]

इस प्रकार वह तपस्वी को गाली देता हुआ भाग कर अपने नगर पहुँचा। (मार्ग में) रुक कर कहीं (पीछे) देख तक नहीं सका। उसके कुछ दिन बाद शक्र तपस्वी की सेवा में आया। तपस्वी ने उसके साथ बात-चीत करते हुए तीसरी गाथा कही:—

> देव मुसावादमुपातिवत्ता सच्चं धनं परमं तेसु सक्क, तं ते मुसा भासितं वेवराज कि वा पटिच्च मधवा महिन्द।।

[हे शक ! देवता तो मृषावादी नहीं होते। उनका परम धन सत्य (ही) है। हे देवराज ! हे मधवा ! हे महिन्द ! तू ने जो झूठ बोला वह किस कारण से बोला ?]

यह सुन शक्र ने चौथी गाथा कही : 🐧

नतु ते सुतं ब्राह्मण भञ्जमाने देवा न इस्सन्ति पुरिसपरक्कमस्स, दमो समाधि मनसो अदेण्झो अव्यग्गता निक्समणश्वकाले दळहश्व विरियं पुरिसपरक्कमो च, तेनेव आसि विजयो अस्सकानं॥

[क्या तूने कभी ब्राह्मणों को यह कहते नहीं सुना कि देवता पराक्रमी पुरुष से ईर्ष्या नहीं करते। संयम, समाधि, मन की एकाग्रता, अव्यग्रता, समय पर निष्क्रमण और दृढ़-वीर्य्य तथा पुरुष-पराक्रम—इन्हीं गुणों के होने से अस्सकों की विजय हुई है।

कलिङ्ग-राजा के भाग जाने पर अस्सक राजा लूट का माल उठवा अपने नगर को लौटा। निन्दिसेन ने कलिङ्ग के पास सन्देश भेजा—इन चारों राजकन्याओं का दहेज भेजो। यदि नहीं भेजोगे तो जो करना उचित है करूँगा। उसने वह संदेश सुन, डर के मारे उन कन्याओं को जितना दहेज मिलना चाहिए था भेजा। तब से दोनों राजाओं में मेल रहा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय कलिङ्ग-राजा की कन्यायें यह तरुण भिक्षुणियाँ थीं। निन्दिसेन सारिपुत्र। तपस्वी तो मैं ही था।



# ३०२. महाअस्सारोह जातक

"अदेथ्येसु ददं दानं...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय आनन्द स्थविर के बारे में कही। 'वर्तमान-कथा' पहले आ ही गई है । शास्ता ने 'पूर्वकाल में पंडितों ने भी अपने उपकारियों का उपकार किया' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बोधिसत्व वाराणसी का राजा हो उत्पन्न हुए। वह धर्म-पूर्वक, न्यायपूर्वक राज्य करता था, दान देता था, शील की रक्षा करता था।

प्रत्यन्त-देश के विद्रोह को शान्त करने के लिये वह सेना सहित गया। उसे हार कर घोड़े पर चढ़ भागना पड़ा। भागता-भागता वह एक प्रत्यन्त-ग्राम में पहुँचा। वहाँ तीस राज-सेवक रहते थे। वह प्रातःकाल ही गाँव के मध्य में इकट्ठे हो ग्राम-कृत्य करते थे। उसी समय राजा कसे हुए घोड़े पर चढ़ सजा-सजाया ही ग्रामद्वार से गाँव में प्रविष्ट हुआ। वह 'यह क्या' डर कर, भाग कर, अपने-अपने घर में जा घुसे। लेकिन एक ने अपने घर पहुँच राजा की अगवानी कर पूछा—सुना है कि राजा तो प्रत्यन्त-देश में गया है। तू कौन है? राज-पुक्ष वा चोर-पुक्ष।

"सौम्य! राज-पुरुष।"

'तो आ' कह राजा को घर ले जा अपने पीढ़े पर बिठाया। फिर भार्या को 'भद्रे, आ भित्र के पाँव घो' कह भार्या से पैर घुलवा अपनी सामर्था-नुसार भोजन कराया। फिर 'थोड़ा विश्राम करें' कह बिछौना बिछा दिया। राजा लेट रहा। उसने इतने में घोड़े की काठी खोल, घुमा, पानी पिला, पीठ पर तेल की मालिश कर उसे घास दिया।

इस प्रकार तीन-चार दिन राजा की सेवा करता रहा। जिस दिन राजा ने कहा—'मित्र, जाता हूँ' उस दिन भी राजा और अथव के लिए जो-जो करना उचित था, किया। राजा खाकर जाता हुआ बोला—सौम्य!

१. गुण जातक (१५७)।

मेरा नाम महाश्वारोह है। मेरा घर नगर के बीच में है। यदि किसी काम से आना हो तो दक्षिण-द्वारपाल से पूछना कि महाश्वारोह किस घर में रहता है और उसे साथ ले हमारे घर आना। इतना कह चला गया। सेना ने मी राजा की न देख नगर के बाहर छावनी डाल ली थी। राजा की देखा तो अगवानी कर राजा के पास पहुँची।

राजा ने नगर में प्रवेश करते समय द्वार में एक द्वारपाल की बुलाया और जनता को एक ओर हटा कर कहा—तात! एक प्रत्यन्त-ग्रामवासी मुझे मिलने की इच्छा से आयगा और तुझे पूछेगा कि महाश्वारोह का घर कहाँ है? तू उसे हाथ से पकड़ मेरे पास लाना। तुझे हजार मिलेगा। वह नहीं आया। उसे न आता देख राजा ने जिस गाँव में वह रहता था उस गाँव की मालगुजारी (बिल) बढ़ा दी। मालगुजारी बढ़ने पर भी नहीं आया। इस प्रकार दूसरी और तीसरी बार भी मालगुजारी बढ़ाई। वह नहीं ही आया।

तब उस गाँव के रहने वालों ने इकट्ठे हो उसे कहा—आर्य ! तेरे अश्वारोह के आने के समय से हम मालगुजारों से इतने पीड़ित हो गये कि सिर भी नहीं उठा सकते ! जा महाश्वारोह से कहकर हमें मालगुजारी से मूक्त करा।

"अच्छा, जाता हूँ। लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकता। मेरे मित्र के दो बच्चे हैं। उनके लिये, उसकी भार्या के लिये तथा मेरे मित्र के लिये कपडे-लत्ते तथा गहने तैयार करो।"

''अच्छा, तैयार करते हैं'' कह उन्होंने सब भेंट तैयार की।

उसने वे सब और अपने घर पके पूए ले, दक्षिण-द्वार पहुँच, द्वारपाल से पूछा—"भित्र, महाश्वारोह का घर कहाँ है ?" उसने "आ, तुझे बताऊँ" कह उसे हाथ से लिवा जाकर राजद्वार पर पहुँचाया। राजा 'द्वारपाल प्रत्यन्त-वासी को लेकर आया है' सुनते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला—मेरा मित्र और उसके साथ आये हुए (सब) आवें। उसने उसकी अगवानी कर, देखते ही गले लगा करपूछा—मेरी मित्राणी और बच्चे स्वस्थ तो हैं न ? फिर हाथ पकड, महान् तल्ले पर चढ़, उसे श्वेत-छत्र के नीचे बिठाया और पटरानी को बुलाकर कहा—भद्रे! मेरे मित्र के पाँव धो।



उसने उसके पाँव धोये। राजा ने सोने की झंकारी से पानी डाला। देवी ने पाँवों को घोकर उनमें सुगन्धित तेल की मालिश की। राजा ने पूछा— मित्र हमारे लिये कुछ खाने को है ? उसने "है" कह थैली में से पूए निकाले। राजा ने सोने की थाली में ले उसका आदर करने हुए 'मेरे मित्र का लाया हुआ खाओ' कह देवी और अमात्यों को दे स्वयं भी खाये।

उसने दूसरी भेंट भी सामने रखी। राजा ने उसके प्रति आदर प्रदिशित करने के लिये काशी (के बने) वस्त्र उतार कर उसके लाये वस्त्र पहने। देवी ने भी काशी-वस्त्र और अलङ्कार उतार उसके लाये वस्त्र तथा गहने पहने। राजा ने उसे भोजन खिलवा एक अमात्य को आज्ञा दी—जा, जैसे मेरी हजामत बनती है उसी तरह इसकी हजामत बनवा, सुगन्धित जल से स्नान करा, लाख के मूल्य का काशी-वस्त्र पहनवा, राजाभरण अलंकृत करवा कर ला। उसने वैसा किया।

राजा ने नगर में मुनादी करा, अमात्यों को इकट्ठा किया और श्वेतछत्र के मध्य में शुद्ध हिंगुल से रंगा सूत्र गिरा, आधा-राज्य दे दिया। उस समय से खाना, पीना, सोना इकट्ठा होने लगा। परस्पर विश्वास दृढ़ हो गया, ऐसा जिसे कोई छिन्न-भिन्न न कर सके। राजा ने उसके स्त्री-पुत्रों को भी बुलवा, नगर में मकान बनवा दिया। वे भिल-जुल कर प्रसन्न चित्त रह राज्य करते।

अमात्यों ने कोधित हो राजपुत्र को कहा—कुमार ! राजा ने एक गृहस्थ को आधा राज्य दे दिया है। वह उसके साथ खाता, पीता, सोता है और बच्चों से उसे नमस्कार करवाता है। हम नहीं जानते कि इसने राजा का क्या उपकार किया है ? राजा क्या करता है ? हमें लज्जा आती है। तू राजा से कह।

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया। फिर सारी बात राजा को मुनाकर निवेदन किया—महाराज, ऐसा न करें।

"तात ! मैं युद्ध में पराजित होकर कहां रहा, जानते हो ?"

"देव! नहीं जानता हूँ।"

"मैं इसी के घर में रहकर स्वस्थ हो आकर राज्य करने लगा हूँ। जिसने मेरा इतना उपकार किया, उसे कैंसे सम्पत्ति न दूँ?"

इतना कह बोधिसत्व ने 'तात ! जी जिसे देना अयोग्य है, उसे देता है और जिसे देना योग्य है उसे नहीं देता है; वह जब आपत्ति में पड़ता है तो (कोई) उसका कुछ उपकार नहीं करता' स्पष्ट करते हुए ये गाथायें कहीं:--

> अदेग्येस ददं दानं देग्येस नप्पवेच्छति, आपासु व्यसनं पत्तो सहायं नाधिगच्छति ॥ नादेय्येस ददं दानं देय्येस यो पवेच्छति, आपासु व्यसनं पत्तो सहायमधिगच्छति।। सम्भोग विसेसदस्सनं सञ्जोग अनरियधम्मेसु नस्सति, सठेसू अरियेस् अञ्जसेस् च कतञ्च होति अणुम्पि महप्फलो यो पुढ्वे कतकल्याणो अका लोके सुद्रक्करं, पच्छा कयिरा न वा कयिरा अच्चन्तं पूजनारहो।।

जो जिन्हें देना अयोग्य है उन्हें देता है और जिन्हें देना चाहिए उन्हें नहीं देता, उसे आपत्ति में कष्ट भीगना पड़ने पर सहायक नहीं मिलता। जो जिन्हें देना अयोग्य है उन्हें नहीं देता और जिन्हें देना योग्य है उन्हें देता है, उसे आपत्ति में कष्ट भोगना पड़ने पर सहायक मिलता है।

अनार्य स्वभाव शठ पुरुषों के साथ का संयोग, संभोग अथवा उनके प्रति किया गया विशेष उपकार नष्ट हो जाता है। आयों के श्रेष्ठ मार्गान्यायियों वा स्थिरचित्तमनुष्यों के प्रति किया गया थोड़ा भी उपकार महान् फल का देने वाला होता है।

जिसने पहले उपकार किया है उसने लोक में दुष्कर कार्य्य किया



[जिस प्रकार आग में पड़ा हुआ बीज उगता नहीं है जल जाता है, उसी प्रकार असत्पुरुष का जो उपकार किया जाता है वह भी फलता नहीं है जल जाता है।]

यह सुन न अमात्य ही फिर कुछ बोले, न राजकुमार।
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय
प्रत्यन्त-वासी आनन्द था। वाराणसी राजा तो मैं ही था।

### ३०३. एकराज जातक

"अनुत्तरे कामगुणे सिमिद्धे..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल राजा के एक सेवक के बारे में कही । वर्तमान-कथा नीचे सध्यंस जातक में आ ही गई है । यहां इस कथा में तो शास्ता ने 'केवल तूही अनर्थ से अर्थ करने वाला नहीं है, पुराने पण्डितों ने भी अपने अनर्थ से अर्थ कह पूर्व जन्म की कथा कही :—

### ख. अतीत कथा

पुराने समय में वाराणसी राजा के उपस्थायक अमात्य ने राजा के अन्तःपुर को दूषित कर दिया। राजा ने प्रत्यक्ष उसका दोष देख उसे राष्ट्र से निकाल दिया। वह दब्बसेन नामक कोशलराज की सेवा में रहने लगा... आदि सब महासीलव जातक में आया ही है।

इस कथा में तो दब्बसेन ने महान् तल्ले पर मन्त्रियों के बीच बैठे वाराणसी नरेश को पकड़वा, छींके में डलवा, उत्तर की देहली में सिर नीचे पैर ऊपर कर लटकवा दिया। राजा चोर-राजा के प्रति मैत्री भावना कर योग द्वारा

१. सेय्यंस जातक (२८२)।

२. महासीलव जातक (४१)।

घ्यानावस्थित हुआ । उसका बन्धन टूट गया । तब राजा आकाश में पालथी मार बैठा । चोर-राजा के शरीर में जलन पैदा हुई । 'जलता हूँ' कहता हुआ इधर-उधर लोटने लगा । 'इसका क्या कारण 'है ?' पूछने पर बताया गया कि महाराज आप ने इस प्रकार के धार्मिक राजा को निरपराध द्वार की उत्तर की देहली में सिर नीचे करके लटकवा दिया है ।

"तो जल्दी से जाकर उसे मुक्त करो।"

लोगों ने जाकर राजा को आकाश में बैठा देख आकर दब्बसेन को कहा। उसने जल्दी से पहुँच, उसकी वन्दना कर, क्षमा मांग पहली गाथा कही:—

अनुत्तरे कामगुणे सिमद्धे भुत्वान पुब्बेविस एकराजा, सो दानि दुग्गे नरकम्हि खित्तो नप्पजहे वण्ण बलं पुराणं।।

[हे एकराज ! तू पहले अनुत्तर समृद्ध काम-भोगों को भोगता हुआ रहा । अब तुझे दुष्कर नरक में फेंकू दिया है । तो भी तू अपने पुराने वर्ण-बल को (कैसे) बनाये है ?]

यह सुन बोधिसत्व ने शेष गाथायें कहीं:-

पुब्बे खन्ती च तपो च मयहं सम्परिथता दब्बसेना अहोसि, तं दानि लद्धान कथन्तु राज जहे अहं वण्णबलं पुराणं ॥ सब्बे किरेव परिनिद्वितानि यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसय्ह, यसो च लद्धा पुरिमं उळारं नप्पजहे वण्गवलं पुराणं पनुज्ज दुक्लेन सुखं जनिन्द दुक्खमसय्हसाहि, सुखेन वा उभयत्थ सन्तो अभिनिब्बुतत्ता मुखे च दुवले च भवन्ति तुल्या ।।



[हे दिव्यसेन! मेरे द्वारा शान्ति और तप की पहले ही प्रार्थना की गई थी। उन्हें पाकर मैं अब अपने पुराने वर्ण को कैंसे त्यागूँ? हे यशस्वी! हे प्रज्ञावान्! हे सहनशील! ये सब (दान शील आदि) कर्म पहले ही कर चुका हूँ और अपूर्व तथा उदार यश की प्राप्ति भी ही जाने के कारण मैं अपने पुराने वर्ण बल (सौन्दर्य) को नहीं छोड़ता हूँ। हे जनेन्द्र? दु:ख से मुख को दूरकर अथवा हे सहनशील! मुख से दु:ख को दूर कर जो शान्त पुरुप हैं, वे दोनों के प्रति उपेक्षावान् हो मुख तथा दु:ख दोनों के प्रति समान-भाव रखते हैं।

यह सुन दब्बसेन ने बोधिसत्व से क्षमा माँगी। अपना राज्य आप ही संभालें, मैं चोरों से रक्षा-करूँगा, कह उस दुष्ट-अमात्य को राज-दण्ड दिला चला गया। बोधिसत्व भी अमात्यों को राज्य सौंप ऋषि-प्रब्रज्या ले ब्रह्मलोक परायण हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय दब्बसेन आनन्द था। वाराणसी राजा तो मैं ही था।

# ३०४. दद्दर जातक

"इमानि मं दद्दर तापयन्ति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक क्रोधी के बारे में कही:—

### क. वर्तमान कथा

कथा तो नीचे कही ही गई है। उस समय धर्मसभा में उसके कोधीपन की बात चलने पर शास्ता ने आकर पूछा:—

"भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?"

"अमुक बातचीत।"

"शास्ता ने उस भिक्षु को बुलवा कर पूछा:--

"भिक्षु! क्या तू सचमुच क्रोधी है ?" "भन्ते! हां।"

'भिक्षुओ, यह केवल अभी कोघी नहीं है, पूर्व (जन्म) में भी यह कोघी ही रहा है। इसके कोघ के कारण शुद्ध नागराज योनि में उत्पन्न पुराने पण्डितों को भी तीन वर्ष तक गन्दगी भरी कुरड़ी में रहना पड़ा था' कह पूर्व जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व हिमालय प्रदेश में जो दहरपर्वत में दहर नागभवन है, वहां राज्य करने वाले दहर राजा के महादहर नाम के पुत्र हुए। छोटे भाई का नाम था चूळ दहर। वह कोधी कठोर स्वभाव का था और नाग-माणवकों को गाली दिया करता तथा पीटा करता था। नागराजा को जब उसके कठोर स्वभाव का पता लगा तो उसने उसे नागभवन से निकाल देने की आज्ञा दी। महादहर ने पिता से क्षमा माँग आज्ञा टलवा दी। दूसरी बार भी राजा को उस पर कोध आया। दूसरी बार भी क्षमा माँग ली। लेकिन तीसरी बार उसने आज्ञा दी—तू इस अनाचारी को निकालने से मुझे रोकता है, जाओ तुम दोनों इस नागभवन से निकल वाराणसी में कूड़ा फेंकने की जगह जाकर तीन वर्ष तक रहो। वे वहां जाकर रहने लगे।

उन्हें पानी तक कृड़ा फेंकने की जगह में भोजन ढूँढ़ते फिरते देख गाँव के लड़के प्रहार करके, पत्थर लकड़ी आदि फेंकते और गाली देते थे— कौन हैं ये बड़े-बड़े सिरवाले, चीते (जैसे) पानी के सर्प। चूळदहर कोधी होने के कारण उनका यह अपमान सहन नहीं कर सकता था। वह बीला— भाई! यह बालक हमारा मजाक उड़ाते हैं। वह नहीं जानते कि हम विषैले सर्प हैं। मैं इनका अपमान नहीं सह सकता हूँ। मैं इनको फुंकार मार कर नष्ट करूँगा। इस प्रकार भाई के साथ बातचीत करते हुए उसने पहली गाथा कही:—

इमानि मं दहर तापयन्ति वाचा दुरुतानि मनुस्सलोके,

### मण्डूकभक्ता उदकन्तसेवी आसीविसं मं अविसा सपन्ति ॥

[हे दहर ! ये मनुष्यलोक की दूषित वाणियाँ मुझे दुःख देती हैं। ये निर्विष ग्राम-बालक मुझे 'मेढक खाने वाला तथा पानी के तट पर रहने वाला' कह कह कर गाली देते हैं।]

उसकी बात सुन महादद्दर ने शेष गाथायें कहीं-

सका रहा परबाजितो अञ्जं जनपदं गतो,
महन्तं कोट्टं कियराथ दुश्तानं निषेतवे ॥
यत्थ पोसं न जानन्ति जातिया विनयेन वा,
न तत्थ मानं कियराथ वसमञ्जातके बने ॥
विदेसवासं वसतो जातवेदसमेनिप,
खिमतरुषं सपञ्जेन अपि दासस्स तिज्जतं ॥

[अपने देश से निकाल दिये जाने पर तथा दूसरे जनपद में जाने पर दुक्त वाणी (को रखने) के लिये आदमी अपने पास बड़ा कोठा रखे। अप-रिचित जनों में-रहते समय, जहाँ कोई अपनी जाति तथा शील से परिचित नहों, मान न करे। अग्नि के समान (प्रचण्ड) होने पर भी बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह विदेश में रहते दास की बुड़की तक को भी क्षमा कर दे।

इस प्रकार वे वहाँ तीन वर्ष तक रहे। तब उनके पिता ने उन्हें बुलवा लिया। उस समय से वे अभिमान रहित हो गये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों का प्रकाशन समान्त होने पर कोधी भिक्षु अनागामी-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय चूळदद्दर कोधी भिक्षु था। महादद्द तो मैं ही था।



# ३०५. सीलवीमंसन जातक

"नित्थ लोके रहो नाम:..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कामुकता के निग्नह करने के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

कथा एकादश परिच्छेद के पाणीय जातक भें आयेगी। यहां यह संक्षिप्त वर्णन है। जेतवन-निवासी पांच सौ भिक्षु आधी रात के बाद मन में काम भोग सम्बन्धी संकल्प उठाने लगे। शास्ता दिन-रात के छओं हिस्सों में उसी प्रकार भिक्षुओं पर सदा नजर रखते थे जैसे एक आंख वाला अपनी (एक) आंख की रक्षा करता है, एक ही पुत्र वाला अपने पुत्र की तथा चमरी अपनी पूँछ की। उन्होंने रात को दिव्यचक्षु से जेतवन को देखा तो उन्हें वे भिक्षु ऐसे लगे जैसे चक्रवर्ती राजा के महल में चोर घुस गये हों। गन्धकुटी खुलवा आनन्द स्थविर को बुलवा उन्होंने कहा—"आनन्द! कोटि-सन्थार में भिक्षुओं को इकट्ठा कर गन्धकुटी द्वार पर आसन बिछा दो।" उसने वैसा करके शास्ता को सूचना दी। शास्ता ने बिछे आसन पर बैठ भिक्षुओं को सामूहिक तौर पर आमन्त्रित कर "भिक्षुओ, पुराने पण्डितों ने यह सोचकर कि कोई भी जगह 'छिपी' नहीं होती, पाप नहीं किया" कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मणकुल में पैदा हुए। बड़े होने पर वहीं वाराणसी में प्रसिद्ध आचार्य के पास पांच सौ विद्याधियों में ज्येष्ठ होकर विद्या सिखाने लगे। आचार्य की आयु-प्राप्त लड़की थी। उसने सोचा कि इन विद्याधियों के शील की परीक्षा कर जो सदाचारी होगा उसे ही पुत्री दूँगा। उसने विद्याधियों को बुला कर कहा—तात! मेरी लड़की आयुप्राप्त हो गई। मैं इसका विवाह करूँगा।

१. पाणीय जातक (४५६)।

वस्त्रों तथा अलङ्कारों की अपेक्षा है। तुम अपने सम्बन्धियों की आंख बचाकर चुराकर वस्त्र तथा अलङ्कार लाओ। जिसे किसी ने न देखा हो, ऐसे ही वस्त्रान्छक्कार ग्रहण करूँगा। जिन्हें किसी ने देख लिया होगा ऐसे नहीं ग्रहण करूँगा। वे 'अच्छा' कह स्वीकार कर तब से सम्बन्धियों की आंख बचा चुराकर वस्त्र तथा आभरण लाने लगे। आचार्य जो कुछ कोई लाता उसे पृथक पृथक ही रखते जाते। बोधिसत्व कुछ नहीं लाये। आचार्य ने पूछा—तात तू कुछ नहीं लाता?

"आचार्यां ! हाँ।"

"तात ! क्यों ?"

"तुम किसी के देखते लाई चीज ग्रहण नहीं करते। मैं पाप करने के लिए कोई 'छिपी' जगह नहीं देखता।"

यह प्रकट करते हुए ये दो गाथायें कहीं :--

नित्य लोके रहो नाम पापकम्मं पकुक्वतो, पस्सन्ति वनभूतानि तं बालो मञ्जती रहो। अहं रहो न पस्सामि सुञ्जंवापि न विज्जति, यत्य अञ्जं न पस्सामि असुञ्जं होति तंमया।।

[पाप कर्म करने वाले के लिये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई न हो। मूर्ख आदमी उस स्थान को जहां वन के प्राणी देखते रहते हैं 'छिपी जगह' मानता है। मैं किसी जगह को 'छिपी' जगह नहीं देखता। कोई स्थान 'शून्य' स्थान नहीं है। जहां और कोई नहीं दिखाई देता उस स्थान पर मैं स्वयं तो होता ही हूँ।]

आचार्य ने उस पर प्रसन्न हो कहा—तात! मेरे घर में घन है। मैं ने तो सदाचारी को लड़की देने की इच्छा से इन विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। उसमें 'मेरी लड़की तुम्हारे ही योग्य हैं' कह, लड़की अलंकृत कर बोधिसत्व को दी और शेष विद्यार्थियों से कहा—तुम जो घन लाये हो उसे अपने-अपने घर ले जाओ।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! अपनी दुःशीलता के कारण ही उन दुःशील विद्यार्थियों को वह स्त्री नहीं मिली। दूसरे पंडित विद्यार्थियों ने शीलवान होने के ही कारण प्राप्त की।' इतना कह अभिसम्बुद्ध होने पर शेष दो गाथाएँ कहीं:—

दुज्जच्चो च युजच्चो च नन्दो च सुखवच्छको, वेज्जो अदधुवसीलोच ते धम्मं जहुमित्यका। बाह्मणो च कथं जहे सब्बधम्मानपारगू, यो धम्ममनुपालेति धियतमा सच्चनिककमो।।

[दुज्जच्च, सुजच्च, नन्द, सुखवच्छक, वेज्ज तथा अद्धुव शीळ आदि स्त्री की अपेक्षा रखने वाले उन विद्यार्थियों ने धर्म छोड़ दिया। लेकिन सभी धर्मों में पारंगत ब्राह्मण जो धृतिमान हैं जो सत्य में दृढ़ है, तथा जो धर्म का पालन करता है वह उसे कैंसे छोड़े ?]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में वे पांच सौ भिक्षु अर्हत हो गये। उस समय आचार्य सारिपुत्र थे। पण्डित विद्यार्थी तो मैं ही था।

# ३०६ सुजाता जातक

"कि अण्डका..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय मिल्लका देवी के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक दिन उसका राजा से प्रेम-कलह हो गया—शयन-कलह भी कहा जाता है। राजा कोधित हो उसकी ओर से एकदम लापरवाह हो गया। मिल्लका देवी सोचने लगी—मैं समझती हूँ कि शास्ता यह नहीं जानते कि राजा मुझ पर कुद्ध है। शास्ता जानकर, 'इन दोनों का मेल कराऊँगा' सोच पूर्वाह्म समय पात्र-चीवर ले पांच सौ भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती में प्रविष्ट हो राजद्वार पर पहुँचे। राजा ने तथागत का पात्र ले, घर में लिवा लाकर, बिछे आसन पर बिठाया। फिर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ के चरण धुला यवागू तथा खाने को कुछ लाया। शास्ता ने पात्र को हाथ से दककर पूछा—देवी कहां है?

"भन्ते ! उससे क्या काम ? वह अपने यश के मान में चूर है।" "महाराज, स्वयं यण देकर, स्त्री को ऊँचा स्थान दे, उसके द्वारा किये

अपराध को न सहना अयोग्य है।"

राजा ने शास्ता का वचन मुन उसे बुलवाया ! उसने शास्ता को परोसा । शास्ता 'परस्पर मिलकर रहना चाहिये' कह ऐक्य-रस की प्रशंसा कर चले गये। उस समय से दोनों मिलकर रहने लगे।

भिक्षुओं ने धर्मसभा में बात चलायी-आयुष्मानी! शास्ता ने एक शब्द से ही दोनों में मेल करा दिया। शास्ता ने आकर पूछा-"भिक्षुओ, क्या बातचीत कर रहे हो ?"

"अमुक बातचीत।"

"न केवल अभी किन्तु भिक्षुओ, मैंने पहले भी एक उपदेश से ही इनमें मेल कराया है।"

इतना कह पूर्वजनम की कथा कही :--

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसके अर्थधर्मानुशासक अमात्य थे। एक दिन राजा खिड़की खोले राजाङ्गन की ओर देखता खड़ा था। उसी समय एक माली की लड़की, जी सुन्दर थी और जिसकी चढ़ती जवानी थी, बेरों की टोकरी सर पर रख, 'बेर लो, बेर लों कहती हुई राजाङ्गन में से गुजर गई। राजा ने उसका शब्द सुना तो आसक्त हो गया। यह जान कि वह किसी की नहीं है, उसने उसे बुलावा पटरानी बना, बहुत संपत्ति दी। वह राजा की प्रिया हुई, मन की अच्छी लगने वाली। एक दिन राजा सोने की थाली में बैठा बेर खा रहा था। सुजाता देवी ने राजा को बेर खाते देख 'महाराज! आप यह क्या खा रहे हैं ?' पूछते हुए पहली गाथा कही :--

कि अण्डका इमे देव निक्लिता कंसमल्लके, उपलोहितका वग्गु तम्मे अक्लाहि पुन्छितो।।

दिव ! यह सोने की थाली में रखे हुए सुन्दर लालवर्ण अण्डे से क्या हैं ?-मैं पूछ रही हूँ, मुझे कहें।]



राजा ने क्रोधित हो 'बेर बेचनेवाली माली की लड़की अपने कुल के बेरों को भी नहीं पहचानती' कह दो गायाएँ कहीं :--

यानि पुरेतुवं देवि भण्डुनन्तकवासिनी, उच्छङ्गहत्था पिचनासि तस्सा ते कोलियं फलं ॥ उडुह्यते न रमति भोगा विष्पजहन्ति तं, तत्थेविमं पिटनेथ यत्थ कोलं पिचस्सति॥

[हे देवि ! जिन्हें तुम पहले सिरमुँडी, चिथड़े पहने, अपनी गोद में इकट्रे करती थीं, ये वहीं तेरे कुल के फल हैं।

यह यहाँ उबल रही है, यहाँ मन नहीं लगता, इसे राज-भोग छोड़ रहे हैं। इसे वहीं ले जाओ जहाँ यह जाकर बेर चुगेगी।

बोधिसत्व ने सोचा मुझे छोड़ कोई दूसरा इनका मेल न करा सकेगा।
मैं राजा को समझा इसका घर से निकालना रोक्रूंगा। उसने चौथी गाथा
कही:—

## होन्ति हेते महाराज इद्धिपत्ताय नारिया, खम देव मुजाताय मास्सा कुज्जि रथेसभ॥

[महाराज ! ऊँचे स्थान पर पहुँची स्त्रियों में यह दोष होते ही हैं। हे देव ! सुजाता को क्षमा करें। हे राजश्रेष्ठ ! इस पर क्रोध न करें।]

राजा ने उसके वचन से देवी के उस अपराध की क्षमा कर दिया और उसे यथास्थान रहने दिया। तब से दोनों मेल से रहने लगे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय चाराणसी राजा कोशल-राजा थे। सुजाता मल्लिका थी। अमात्य तो मैं ही था।

## ३०७. पलास जातक

"अचेतनं ब्राह्मण..." यह शास्ता ने परिनिर्वाण-शैय्या पर लेटे-लेटे आनन्द स्थिवर के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह आयुष्मान् शोकाभिभूत हो उद्यान के बरामदे में कुण्डी पकड़े री रहे थे कि आज रात को तड़के ही शास्ता का परिनिर्वाण हो जायगा, मैं अभी श्रीक्ष ही हूँ, मेरा जीवनोद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, और मेरे शास्ता परिनिर्वृत्त हो जायेंगे। मैं पच्चीस वर्ष तक जो उनकी सेवा में रहा वह सब निष्फल होगा। शास्ता ने उसे न देख, पूछा—आनन्द कहाँ है ? वृत्तान्त ज्ञात होने पर उसे वृलवा शास्ता ने कहा—आनन्द! तू ने पुण्यार्जन किया है। प्रयत्न कर। तू शीघ्र ही अनाश्रव हो जायगा। चिन्ता मत कर। जब पूर्व जन्म में सराग होने के समय भी तू ने मेरी जो सेवा की वह निष्फल नहीं हुई, तो अब जो तूने मेरी सेवा की है वह कैसे निष्फल होगी?

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही :-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व वाराणसी से थोड़ी दूर पलास वृक्ष-देवता होकर पैदा हुए। उस समय वाराणसी-निवासी देवता-पूजक थे। -नित्य बिल-कर्म आदि में लगे रहने वाले। एक दिद ब्राह्मण ने सोचा—मैं भी एक देवता की सेवा करूँगा। वह एक ऊँचाई पर खड़े बड़े-बड़े पत्तों वाले वृक्ष की जड़ में (भूमि) बराबर कर, घास छील, चारों ओर बालु बिछवा, झाड़ू दे, वृक्ष पर पश्वांगुलि का चिह्न बना माला, गन्ध, धूप से पूजा कर, दीपक जला तथा वृक्ष की प्रदक्षिणा कर जाता और कहता—सुखपूर्वक सोना। दूसरे दिन प्रात:काल ही जाकर पूछता—सुख से तो सोये? एक दिन उस वृक्ष-देवता ने सोचा—यह ब्राह्मण मेरी बहुत सेवा करता है। मैं इसे पूछ कर जिस इच्छा की पूर्ति के लिये यह मेरी सेवा करता है वह पूरी करूँगा। उसने उस ब्राह्मण के आकर झाड़ू लगाते समय वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर, पास खड़े हो पहली गाथा कही:—

अचेतनं बाह्मण अस्सुणन्तं, जानो अजानन्तिममं पलासं। आरद्धविरियो वृवं अप्पमत्तो, सुखसेय्यं पुच्छिति किस्स हेतु ? [हे ब्राह्मण ! तू जान-बूझ कर मुझ चेतना-रहित, न सुन सकने वाले, न जान सकने वाले पलास-वृक्ष क्षेत्रे नित्य आलस्य-रहित होकर पूछता है—क्या सुखपूर्वक सोये ? इसमें क्या हेतु है ?]

यह सुन बाह्मण ने दूसरी गाथा कही:-

दूरे सुतोचेव बहाच रुक्लो, देसे ठितो भूतिनवासरूपो। तस्मा नमस्सामि इमं पलासं, ये चेत्थ भूता ते च धनस्स हेतु॥

[दूर से ही प्रगट, महान्, (ऊँचे) प्रदेश में स्थित, तथा देवता का निवास स्थान होने के योग्य है। इसीलिये इस पलास-वृक्ष और इसमें रहने वाले देवता की पूजा करता हूँ, जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो।]

यह सुन बाह्मण पर प्रसन्न हो वृक्ष-देवता ने कहा—बाह्मण ! मैं इस वृक्ष पर रहने वाला देवता हूँ। डर मत । मैं तुझे धन दूँगा ।

इस प्रकार उसे आश्वासन दे, अपने विमान-द्वार पर देव-प्रताप के साथ आकाश में खड़े हो शेष दो गाथायें कहीं:—

> सो ते करिस्सामि यथानुभावं, कतञ्जुतं ब्राह्मण पेक्लमानो । कथं हि आगम्म सतं सकासे, मोघानि ते अस्सु परिफन्दितानि ।। यो तिन्दुक्क्लस्स परो पिलक्लु, परिवारितो पुब्बयञ्जो उळारो । तस्सेव मूलस्मिं निधी निखातो, अदायादो गच्छ तं उद्धराहि ।।

[हे ब्राह्मण ! मैं अपने में कृतज्ञता को देखता हूँ। इसलिये मैं यथा-सामर्थ्य तुम्हारा उपकार करूँगा। यह कैसे हो सकता है कि सत्पुरुष के पास आने पर भी तुम्हारा प्रयत्न असफल हो !

यह जो तिन्दु (?) वृक्ष के आगे पाकर-वृक्ष है, उसी की जड़ में चारों ओर पूर्व-यज्ञों के फलस्वरूप विशाल खजाना गड़ा हुआ है। वह किसी का नहीं है। जा उसे खोद कर निकाल ले?]



इतना कह चुकने पर उस देवता ने उसे फिर कहा :-

"ब्राह्मण ! तुझे इसे खोद कर निकालने में कष्ट होगा। तू जा। मैं ही इसे तेरे घर ले जाकर अमुक स्थान में गाड़ दूंगा। तू आजन्म इस घन का भोग करना, दान देना और सदाचार-पूर्वक रहना।"

इस प्रकार ब्राह्मण को उपदेश दे वह धन उसके घर पहुँचा दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय ब्राह्मण आनन्द था। वृक्ष देवता तो मैं ही था।

# ३०८ जवसकुण जातक

"अकरह्मस ते किच्चं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय देवदत्त की अकृतज्ञता के बारे में कही...। "भिक्षुओ, देवदत्त केवल अभी अकृतज्ञ नहीं है, पहले भी अकृतज्ञ ही रहा है" कह पूर्वजन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व हिमालय प्रदेश में कठफोड़ पक्षी की योनि में पैदा हुए। एक दिन मांस खाते समय एक सिंह के गले में हड्डी फँस गई। गला सूज गया। शिकार नहीं कर सकता था। बड़ी वेदना होती थी। चुगने जाते समय उस पक्षी ने शाखा पर बैठे ही बैठे उसे देखकर पूछा—िमत्र ! तुझे क्या कष्ट है ? उसने वह हाल कहा। "िमत्र ! मैं यह तेरी हड्डी निकाल दूँ। लेकिन भय से तेरे मुँह में प्रविष्ट होने का साहस नहीं होता। कहीं मुझे खा ही न जाये!"

"िमत्र ! डर मत । मैं तुझे नहीं खाऊँगा । मेरा प्राण बचा ।"

उसने 'अच्छा' कह उसे करवट लिटाया। फिर 'कौन जानता है यह क्या कर बैठे' सोच उसके नीचे और ऊपर के जबड़े में एक लकड़ी लगा जिसमें वह मुँह न बंद कर सके, (उसके) मुँह में घुस हड्डी के सिरे पर



चोंच से चोट की । हड्डी गिर कर (बाहर) गई। उसने हड्डी गिरा, सिंह के मुँह से निकलते समय लकड़ी को चोंच से गिरा दिया और निकल कर शाखा पर जा बैठा। सिंह निरोग होकर एक दिन जंगली मैंसे की मार कर खा रहा था। पक्षी ने सोचा-इसकी परीक्षा करूँगा। उसने उसके ऊपर शाखा पर लटकते हुए उससे बातचीत करते हुए पहली गाथा कही:-

अकरहास ते किच्चं यं बलं अहुबह्मसे, मिगराज नमो त्यत्यु अपि किन्त्रि लभामसे ॥

हि मृगराज ! यथाशक्ति हमने तेरा उपकार किया था । तुझे नमस्कार है। कुछ हमें भी मिले।]

यह सुन शेर ने दूसरी गाथा कही:-

मम लोहितभक्खस्स निच्चं लुद्दानि कुब्बतो, दन्तन्तरगतो सन्तो तं बहुं यम्पि जीवसि ॥

[मेरे नित्य शिकार खेलने वाले, रक्त पीने वाले के मुँह में जाकर यही बहुत है कि तू जीता है।]

यह सुन पक्षी ने शेष दो गाथायें कहीं :--

अकतञ्जुमकत्तार कतस्स अप्पतिकारकं, यस्मिं कतञ्जुता नित्थ निरत्था तस्स सेवना। यस्स सम्मुखचिण्णेन मित्तधम्मो न लब्भित, अनुसूर्यमनक्कोसं सणिकं तह्या अपक्कमे ॥

[जो अकृतज्ञ है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो उपकार के बदले में प्रत्युपकार नहीं कर सकता, जिसमें कृतज्ञता का भाव नहीं है उसकी सेवा करना निरर्थक है।

जिसका साक्षात् उपकार करने पर भी मित्र-धर्म की प्राप्ति नहीं होती, उसके प्रति बिना असूय्या किये और उसे बिना बुरा भला कहे, उसके पास से शीघ्र ही दूर हो जाना चाहिये।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय सिंह देवदत्त था। पक्षी तो मैं ही था।



#### ३०६. छवक जातक

"सब्बं इदं चरिमवर्त..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय षड्वर्गीय भिक्षुओं के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

कथा विनय (पिटक) में विस्तार से आई ही है। यहाँ यह संक्षेप से है। शास्ता ने षड्वर्गीय भिक्षुओं की बुलाकर कहा—भिञ्जुओ, क्या तुम सचमुच नीचे आसन पर बैठ, ऊँचे आसन पर बैठे हुए को धर्मीपदेश देते ही?"

"भन्ते ! हाँ।"

शास्ता ने उन भिक्षुओं की निन्दा करते हुए कहा—भिक्षुओ, मेरे धर्म का इस प्रकार अपमान करना अनुचित है। पुराने पण्डितों ने नीचे आसन पर बैठ बाहरी मन्त्र बँचवाने वालों तक की भी निन्दा की है। इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्र चाण्डाल योनि में पैदा हो, बड़े होने पर कुटुम्ब पालने लगे। उसकी स्त्री को आम का दोहद पैदा हुआ। वह बोली—स्वामी! आम खाना चाहती हुँ।

"भद्रे ! इस समय आम नहीं है। कोई दूसरा खट्टा फल लाऊँगा।"
"स्वामी ! मुझे आम मिलेगा तभी जीऊँगी, नहीं मिलेगा तो जीती
नहीं रहूँगी।"

१. विनयपिटक (सुत्त विभंग, ६८, ६९)।

वह उसपर आसक्त था, सोचने लगा—आम कहाँ मिलेगा? उस समय वाराणसी नरेश के उद्यान में आम सदैव फलता था। उसने सोचा, वहाँ से पका आम लाकर इसका दोहद शान्त कहँगा। वह रात की उद्यान में पहुँचा और आम के पेड़ पर आम्र-फल खोजता हुआ एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता रहा। उसके वैसा करते रहते ही रात बीत गई। उसने सोचा— यदि अब उतर कर जाऊँगा, तो मुझे देखकर 'चोर' समझ पकड़ लेंगे। रात की ही जाऊँगा। वह एक वृक्ष पर चढ़ छिप रहा।

उस समय वाराणसी राजा पुरोहित से (वेद-) मन्त्र पढ़ता था। वह उद्यान में आम्रवृक्ष की छाया में ऊँचे आसन पर बँठ, आचार्य को नीचे आसन पर बिठा, मन्त्र सीखता था। बोधिसत्व ने ऊपर बँठे-बैठे सोचा—यह राजा अधार्मिक है जो ऊँचे आसन पर बँठ कर मन्त्र सीखता है, ब्राह्मण भी अधार्मिक है जो नीचे आसन पर बँठ मन्त्र सिखाता है और मैं भी अधार्मिक हूँ जो स्त्री के कारण अपने जीवन की परवाह न कर आम ले जा रहा हूँ। वह वृक्ष से उतरते हुए एक लटकती हुई शाखा के सहारे उन दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ, (और बोला—)महाराज! मैं नष्ट हुआ, तुम मुखं हो और पुरोहित मर गया है। राजा ने पूछा—क्यों? उसने पहली गाथा कही:—

> सब्बं इदं चरिमवतं उभो धम्मं न परसरे, उभो पकतिया चुता यो चायं मन्तञ्झायाते यो च मन्तं अधीयति ॥

[यं सब नीच-कर्म हैं। धर्म को दोनों नहीं देखते हो। दोनों ही धर्म से च्युत हो—जो यह मन्त्र सीखता है और यह जो मन्त्र सिखाता है।] इसे सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही:—

१. अपने चौर-कर्म की भी निन्दा करता है।

२. पुराने धर्म को । कहा भी है :—
धम्मो ह्वे पातुरहोसि पुब्बे,
पच्छा अधम्मो उदपादि लोके ॥
[पहले लोक में धर्म ही प्रादुर्भूत हुआ, अधर्म पीछे पैदा हुआ।]

सालीनं भोजनं भुञ्जे सुचि मंसूपसेवनं, तस्मा एतं न सेवामि धम्मं इसिहि सेवितं॥

[मैं (इस राजा के पास) अच्छी तरह पके मांस के साथ शालि धान का भोजन खाता हूँ। इसीलिये ऋषियों द्वारा सेवित इस धर्म का पालन नहीं करता हूँ।]

इसे सुन दूसरे ने दो गायायें कहीं :--

परिब्बज महालोको पचन्तञ्जेपि पाणिनो, मा तं अधम्मो आचरितो अस्मा कुम्भमिवाभिदा। धिरत्यु तं यसलाभं धनलाभन्त बाह्मण, या वृत्तिविनिपातेन अधम्मचरणेन वा।।

[इस स्थान को छोड़ अन्यत्र जा। यह संसार बड़ा है। दूसरे भी प्राणी (भोजन) पकाते ही हैं। ऐसा न हो कि यह तेरा आचरण किया अधर्म तुझे वैंसे ही फोड़ दे जैंसे पत्थर के घड़े को। हे ब्राह्मण ! उस सम्पत्ति को धिक्कार है, उस धन को धिक्कार है, जो पापपूर्ण जीविका या अधर्माचरण से प्राप्त हो।]

राजा ने उसके धार्मिक भाव से प्रसन्न हो पूछा-

"तुम्हारी जाति क्या है?"

"देव! मैं चाण्डाल हुँ।"

"भो ! यदि तू जाति वाला होता तो मैं तुझे राजा बनाता, अब से मैं दिन का राजा होऊँगा तू रात का राजा हो।"

उसने अपने गले में पहनी फूलों की माला उसके गले से बांध उसे नगर का कोतवाल बना दिया । यही नगर कोतवालों के गले में लाल फूलों की माला पड़ने की परम्परा है । तब से राजा उसका उपदेश मान, आचार्य्य का आदर कर, नीचे आसन पर बैठकर मन्त्र सीखने लगा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय राजा आनन्द था। चाण्डाल-पुत्र तो मैं ही था।

#### ३१०. सय्ह जातक

"ससमुद्द परियायं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उद्धिग-चित्त भिक्षु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती में भिक्षा मांगते समय एक सुन्दर स्त्री को देखकर उद्धिग्न हो गया और (बुद्ध) शासन में उसकी अरुचि हो गई। भिक्षु उसे भगवान के पास ले गये। भगवान ने पूछा—भिक्षु ! क्या तू सचमुच उद्धिग्न-चित्त हुआ है ?

"भन्ते ! सचमुच।"

"तुझे किसने उद्विग्न किया है?"

उसने वह वृत्तान्त कहा। "इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रब्रजित होकर भी तू क्यों उद्धिग्न हुआ है? पूर्व समय में पण्डितों को पुरोहित का पद मिलता था, तो भी उसे छोड़ वे प्रव्रजित हुए" कह पूर्व-जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने पुरोहित की ब्राह्मणी की कोख में आ, जिस दिन राजा के पुत्र ने जन्म ग्रहण किया, उसी दिन जन्म ग्रहण किया। राजा ने अमात्यों से पूछा—कोई है जो मेरे पुत्र के साथ एक ही दिन पैदा हुआ हो?

"महाराज, पुरोहित का पुत्र है।"

राजा ने उसे मँगवा, धाइयों को दे, पुत्र के साथ इकट्ठा पालन-पोषण कराया। दोनों के गहने और खाना-पीना आदि सब समान था। बड़े होने पर वे तक्षशिला जा, सब विद्यायें सीख कर आये। राजा ने पुत्र की युवराज बना दिया। बड़ी शान रही।

तब से बोधिसत्व और राजपुत्र साथ इकट्ठे खाने-पीने तथा सोने लगे। दोनों का परस्पर विश्वास दृढ़ हो गया। आगे चलकर पिता के मरने पर राज-पुत्र राजा बन बड़ी सम्पत्ति का उपभोग करने लगा। बोधिसत्व ने सोचा —मेरा मित्र राज्यानुशासन करता है। ध्यान आते ही मुझे पुरोहित-पद देगा। लेकिन मुझे गृहस्थ-जीवन से क्या? प्रकृजित हो एकान्त सेवन करूंगा। उसने माता-पिता को प्रणाम कर प्रवृजित होने की आज्ञा मांगी। (फिर) महा सम्पत्ति छोड़, अकेला ही घर से निकल, हिमालय पहुँचा। वहाँ मुन्दर-प्रदेश में कुटी बना, ऋषि-प्रवृज्या ले, अभिञ्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कर ध्यान-कीड़ा में रत रहने लगा।

राजा ने उसे याद कर पूछा—मेरा मित्र दिखाई नहीं देता, कहाँ है ? अमात्यों ने उत्तर दिया—वह प्रक्रजित हो गया है और सुन्दर वन-खण्ड में रहता है। राजा ने उसका निवास-स्थान पूछ सयह नाम के अमात्य को कहा—जा, मेरे मित्र को लिवा ला। उसे पुरोहित-पद दूंगा।

उसने 'अच्छा' कह वाराणसी से निकल, क्रमणः प्रत्यन्त-देश के गाँव में पहुँच पड़ाव किया। फिर एक वनचर को साथ ले बोधिसत्व के निवास-स्थान पर पहुँच, बोधिसत्व को स्वर्ण-प्रतिमा की तरह कुटी के द्वार पर बैठा देखा। वह बोधिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कुशल क्षेम पूछ कर बोला—भन्ते। राजा आप को पुरोहित-पद देना चाहता है। उसकी इच्छा है कि आप पधारें।

बोधिसत्व ने उत्तर दिया—पुरोहित-पद की क्या बात ! मैं सारा काशी, कोशल, जम्बुद्दीप का राज्य तथा चक्रवर्ती श्री मिलने पर भी नहीं जाऊँगा। पण्डित एक बार के छोड़े भोगों को फिर नहीं ग्रहण करते। यह तो थूके को चाटने जैसा हो जाता है। इतना कह ये गाथायें कहीं:—

समुद्दपरियायं महिसागर कुण्डलं, न इच्छे सह निन्दाय एवं सह्य विजानहि ॥१॥ धिरत्यु तं यसलाभं धनलाभन्त्र ब्राह्मण, या वृत्ति विनिपातेन अधम्मचरणेन वा ॥२॥ अपिचे पत्तमादाय अनागारो परिब्बले, सायेव जीविका सेय्यो याचाधम्मेन एसना॥३॥

अपि चे पत्तमादाय अनामारो परिब्बजे, अञ्जं अहिंसयं लोके अपि रज्जेन तं वरं ॥४॥

चिक्रवाल पर्वत सिहत समुद्र के मध्य स्थित पृथ्वी की भी हे सह्य ! तू जान ले, मैं निन्दनीय होकर ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता ॥१॥

हे ब्राह्मण ! उस यश-लाभ तथा घन-लाभ को घिक्कार है जिसकी प्राप्ति नीच-वृत्ति या अधर्माचरण से हो ॥२॥

अधर्म से जीविका चलाने की अपेक्षा पात्र लेकर बे-घर हो प्रव्रजित हो जाना ही अच्छा है ।।३।।

दुनिया में किसी की हिंसा न करते हुए पात्र लेकर अनागरिक हो प्रव्रजित होना राज्य-लाभ से भी अच्छा है ॥४॥]

इस प्रकार उसके बार-बार प्रार्थना करने पर भी उसने अस्वीकार किया। सहा ने भी उसकी स्वीकृति न पा, प्रणाम कर जाकर राजा से कहा—वह नहीं आया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों का प्रकाशन हो चुकने पर उद्विगन-चित्त भिक्षु स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ। अनेक दूसरों ने भी स्रोतापत्तिफल आदि साक्षात किया। उस समय राजा आनन्द था। सह्य सारिपुत्र। पुरोहित-पुत्र तो मैं ही था।

# चौथा परिच्छेद

# २. पुचिमन्द वर्ग

# ३११. पुचिमन्द जातक

"उट्ठेहि चोर..." यह शास्ता ने वेलुवन में विहार करते समय आयुष्मान महामौद्गल्यायन के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

स्थिवर (महामौद्गल्यायन) राजगृह के पास आरण्य-कुटी में विहार करते थे। एक चोर नगर-द्वार गाँव के एक घर में सेंध लगा, जो कुछ मूल्यवान् पदार्थ हाथ में आया, ले भाग कर, स्थिवर की कुटी के आङ्गन में जा घुसा। उसने सोचा—यहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। वह स्थिवर की कुटिया के सामने लेट रहा। स्थिवर ने उसे सामने सोया जान उस पर शङ्का कर सोचा—चोर का संसर्ग उचित नहीं है और बाहर निकल कर उसे खदेड़ दिया—यहाँ मत सो। चोर वहाँ से निकल पद-चिह्नों को बिगाड़ता हुआ भागा।

आदमी मशाल लेकर चोर के पद-चिह्न देखते हुए वहाँ आए। उसके आने का स्थान, ठहरने का स्थान, बैठने का स्थान तथा सोने का स्थान देखकर वे कहने लगे—यहाँ आया, यहाँ ठहरा, यहाँ बैठा और यहाँ सोया; लेकिन इस स्थान से भागा यह हमने नहीं देखा। इधूर-उधर भटक कर वे बिना उसे देखे ही लौट गये।

अगले दिन स्थिवर ने पूर्वाह्न समय राजगृह में भिक्षाटन कर, लौट, वेलुवन जा शास्ता से वह समाचार कहा। "मौद्गल्यायन! केवल तुझे सशिद्धित विषय में शिद्धा नहीं हुई है, पुराने पण्डितों को भी हुई थी।" स्थिवर के प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व नगर के श्मशानवन में नीम वृक्ष पर देवता होकर पैदा हुए। एक दिन नगर-द्वार-गाँव में चोरी करके एक चोर वहाँ पहुँचा। उस समय वहाँ नीम और पीपल के दो बड़े वृक्ष थे। चोर नीम के वृक्ष के नीचे सामान रखकर सो गया। उन दिनों चोरों को पकड़ते थे तो उन्हें नीम के खूंटे से त्रास देते थे। उस देवता ने सोचा—यदि मनुष्य आकर इस चोर को पकड़ लेंगे तो इसी नीम की शाखा छील, खूटा बना इसे त्रास देंगे। ऐसा होने से वृक्ष की हानि होगी। मैं इसे यहाँ से भगाऊँगा।

उसने उससे बात-चीत करते हुए पहली गाथा कही :—

उट्टे हि चोर कि सेसि को अत्थो सुपितेन ते,

मा तं गहेसुं राजानो गामे किब्बिसकारकं।।

[हे चोर ! उठ । सोने से क्या लाभ ? क्या सोता है ? कहीं तुझ डाका डालने वाले को राजपुरुष आकर पकड़ न लें।]

उसे यह कह 'राजपुरुषों के आकर पकड़ने से पहले भाग जा' डरा कर भगा दिया। उसके भाग जाने पर पीपल वृक्ष के देवता ने दूसरी गाथा कही:—

> यन्तु चोरं गहेस्सन्ति गामे किब्बिसकारकं, किं तत्थ पुचिमन्दस्स बने जातस्स तिट्ठतो ॥

[यदि गाँव में डाका डालने वाले चीर की (राजपुरुष) पकड़ लेंगे, तो बन में पैदा हुए स्थित तुझ नीम-वृक्ष की इससे क्या लेना देना?] इसे सुन नीम (-वृक्ष पर के) देवता ने तीसरी गाथा कही:—

नत्वं अरसत्थ जानासि मम चोरस्स चन्तरं, चोरं गहेत्वा राजानो गाभे किब्बिसकारकं, अप्पेन्ति निम्बसूलस्मिं तस्मि मे सङ्कते मनो ॥

[हे पीपल-वृक्ष ! तू मेरे और चोर के भेद को नहीं जानता । राज-पुरुष गाँव में डाका डालने वाले चोर को पकड़ कर नीम-वृक्ष पर ही त्रास देंगे। मेरे मन में यही आशङ्का थी।]



इस प्रकार उन देवताओं के परस्पर वार्तालाप करते समय ही सामान के मालिक, हाथ में मशाल लिये वहाँ पहुँच । उन्होंने पद-चिह्नों का अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँच और चीर के सीने की जगह देख सोचा—"भो ! चीर अभी उठकर भाग गया । हमें नहीं मिला । यदि मिलेगा तो या तो इसी नीम की शूलों पर ठोक कर जायेंगे, या शाखा से लटका जायेंगे।" वे इधर-उधर भटक चीर को बिना देखे ही चले गये । उनकी उस बात को सुन पीपल-वक्ष ने चौथी गाथा कही:—

सङ्के य्य सङ्कितब्बानि रक्खेय्यानागतंभयं अनागतभया धीरो उभो लोके अवेक्खति ॥

[शङ्का करने योग्य बातों में शङ्का करनी चाहिये। भावी भय से अपनी रक्षा करनी चाहिए। घीर आदमी भावी-भय से बचता हुआ दोनों लोकों की देखता है।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया । उस समय पीपल-वृक्ष पर उत्पन्न देवता सारिपुत्र था । नीम-देवता तो मैं ही था ।

# ३१२. कस्सप मन्दिय जातक

"अपि कस्सप मन्दिय..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बृद्ध भिक्षु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक कुल-पुत्र काम-भोगों के दुष्परिणाम को देख शास्ता के पास प्रवृत्तित हो, योगाभ्यास में लग, शीघ्र ही अईत्व को प्राप्त हुआ। आगे चलकर उसकी माता का देहान्त हो गया। माता के मरने पर उसने पिता और छोटे भाई को भी प्रवृत्तित करा लिया। वे जेतवन में रहे। वर्षावास के समय चीवर-प्राप्ति सुलभ जान, वे तीनों एक गाँव के आवास में वर्षावास कर फिर जेतवन लौटे। जेतवन के पास पहुँचने पर तरुण भिक्षु ने कहा— श्रामणेर!स्थिवर को विश्राम कराता हुआ ले आ। मैं आगे-' जाकर परिवेण को झाड़ता-बुहारता हूँ। वह जेतवन गया। वूढ़ा स्थिवर धीरे-धीरे चलता था। श्रामणेर सिर में पीड़ा पहुँचाते हुए की तरह उसे बार-बार 'भन्ते! चलें, भन्ते! चलें' कह कर जबर्दस्ती ले चलता था। स्थिवर 'तू मुझ पर हुक्म चलाता है' कह फिर आरम्भ से चलना आरम्भ करता। उनके इस प्रकार परस्पर कलह करते हुए ही सूर्य्यास्त हो गया। अंधकार हो गया। दूसरे ने भी परिवेण साफ कर, पानी रख, उन्हें न आता देख मशाल ले अगवानी की। उन्हें आता देख पूछा—क्यों देर हुई? बूढ़े ने वह कारण बताया। वह उन दोनों को आराम कराता हुआ शनै:-शनै लाया। उस दिन उसे बुद्ध की सेवा में जाने का अवकाश नहीं मिला। दूसरे दिन बुद्ध की सेवा में पहुँच, प्रणाम कर बैठने पर शास्ता ने पूछा—कब आया?

"भन्ते ! कल।"

"कल आकर आज बुद्ध की सेवा में आया है ?"

उसने "हाँ भन्ते !" कह वह कारण बताया। शास्ता ने बूढ़े की निन्दा करते हुए कहा—"यह केवल अभी ऐसा काम नहीं करता है, पहले भी किया है। अब इसने तुझे कष्ट दिया है, पहले भी पण्डितों को कष्ट दिया है।" फिर उसके प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही:—

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशी-ग्राम में एक ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। उसके बड़े होने पर माता मर गई। उसने माता का शरीर-कृत्य कर महीना, आधा-महीना बीतने पर धन दान दे, पिता और छोटे भाई को ले, हिमालय प्रदेश में जा, देव-दत्त वल्कल चीर पहन, ऋषि-प्रव्रज्या ग्रहण की। वहाँ वह जगह-जगह से चुनकर मूलफलादि खाकर रमणीय वन-खण्ड में रहने लगा। हिमालय में वर्षा-काल में जब मूसलाधार वर्षा होती है तब कन्दमूल खनना सम्भव नहीं होता और फलाफल तथा पत्ते भी गिर जाते हैं। प्राय: तपस्वी हिमालय से उत्तर बस्ती में चले आते हैं। उस समय बोधिसत्व भी पिता और छोटे भाई को ले बस्ती में

चले आये। फिर हिमालय के फलने-फूलने पर उन दोनों को ले अपने आश्रम को लौटा। आश्रम के थोड़ी दूर रहने पर और सूर्य्य को अस्त होते देख 'तुम धीरे-धीरे आओ मैं आगे जाकर आश्रम को ठीक-ठाक करता हूँ' कह उन्हें छोड़ गया। छोटा तपस्वी पिता के साथ धीरे आता हुआ, उसे कमर में सिर सेटक्कर मारता हुआ 'चल चल' कह जबरदस्ती ले चलता था। बूढ़ा 'तू मुझे अपनी इच्छानुसार ले चलता है' कह लौटकर फिर आरम्भ से आता। इस प्रकार उनके झगड़ा करते ही अँधेरा हो गया।

बोधिसत्व ने भी कुटी को साफ कर, पानी रख, मशाल लेकर उन्हें रास्ते में आते देखा तो पूछा—इतनी देर क्या करते रहे ? छोटे तपस्वी ने पिता की करनी कही । बोधिसत्व ने उन दोनों को शनै:-शनै: ले जा, कपड़ा-लत्ता सम्भाल, पिता को स्तान करा, पैर घोना, (तेल) मारवना, पीठ दबाना आदि कर्म कर अंगीठी रखी । जब यकावट उतर गई तो पिता के पास बैठ कर कहा—तात ! तरुण लड़के मिट्टी के बरतनों की तरह होते हैं । क्षण भर में टूट जाते हैं । एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकते । वे गाली दें, मखौल करें तब भी बड़ों को सहन करना होता है । इस प्रकार पिता को उपदेश देते हुए बोधिसत्व ने ये गाथायें कहीं :—

अपि कस्सप मन्दिया युवा सपित हन्ति वा, सब्बन्तं खमते धीरो पण्डितो तं तितिक्खति ॥ सचेपि सन्तो विवदन्ति खिप्पं सन्धीयरे पुन, बाला पत्ताव भिज्जन्ति न ते समथमज्झगु ॥ एते भीय्यो समायन्ति सन्धि तेसं न जीरित, यो चाधिपन्नं जानाति यो च जानाति देसनं ॥ एसोहि उत्तरितरो भारवाहो धुरन्धरो, यो परेसाधिपन्नानं सयं सन्धातुमरहित ॥

[हे काश्यप ! मन्द-बुद्धि युवक गाली भी दे देते हैं और मार भी बैठते हैं। धीर ये सब क्षमा करता है। पण्डित इसे सहन करता है। यदि सज्जन कभी विवाद करते हैं तो फिर मिल जाते हैं। मूर्ल (मिट्टी के) बरतनों की तरह दूदते हैं और शान्ति को प्राप्त नहीं होते। ये दो जन फिर मिल जाते हैं, इनकी परस्पर की सन्धि नष्ट नहीं होती—जो अपना दोष स्वीकार कर

सकता है और जो दोष स्वीकार करने वाले को क्षमा कर सकता है। जो दूसरे दोषियों को स्वयं मिला सकता है, वह बढ़कर है, वहीं भारवाह है, वहीं धुरन्धर है।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने पिता को उपदेश दिया । वह भी तब से शान्त हो गया, अच्छी प्रकार शान्त ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का पिता तपस्वी बूढ़ा स्थविर था। छोटा तपस्वी श्रामणेर। पिता को उपदेश देने वाला तो मैं ही था।

# ३१३. खन्तिवादी जातक

"यो ते हत्थे च पादे च..." यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय एक कोधी भिक्षु के बारे में कही। कथा पहले आ ही गई है। शास्ता ने उस भिक्षु को 'भिक्षु! तू अक्रोधी बुद्ध के शासन में प्रज्ञजित होकर कीध क्यों करता है? पुराने पण्डितों ने शरीर पर हजारों प्रहार होने पर, हाथ-पाँव, कान-नाक के काट लिये जाने पर भी, दूसरे के प्रति कीध नहीं किया' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में कलाबु नाम का काशीराज राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन वाले ब्राह्मण-कुल में ऐंदा हुए। उनका नाम था कुण्डकुमार। बड़े होने पर वह तक्षशिला में सब शिल्प सीख कर आया और कुटुम्ब को पालने लगा। माता-पिता के मरने पर उसने धनराशि की ओर देखते हुए सोचा—यह धन कमाकर मेरे सम्बन्धी इसे यहीं छोड़ गये, बिना साथ लिये ही चले गये। मुझे इसे साथ ले जाना चाहिए! उसने अपना वह सारा धन विचेय्यदान अर्थात् 'जो जो कुछ ले जाये वह

उसे दिया, करके दान दे दिया और अपने हिमालय में प्रवेश कर, प्रव्नजित हो, फल-मूल खाता हुआ चिरकाल वहीं रहा। फिर नमक-खटाई खाने के लिए बस्ती में, कमानुसार वाराणसी पहुँच, राजोद्यान-में रहने लगा। अगले दिन नगर में भिक्षाटन करता हुआ सेनापित के गृहद्वार पर पहुँचा। सेनापित ने उसकी चर्या से प्रसन्न हो, घर में लिवा लाकर, अपने लिये तैयार भोजन कराया और बचन लेकर वहीं राजोद्यान में बसाया।

एक दिन कलाबुराज शराब के नशे में मस्त हो तमाशों से घिरा हुआ बड़ी शान के साथ उद्यान में पहुँचा। वहाँ उसने मङ्गल शिला-पट पर बिछीना बिछवाया और एक प्रिय मनोज्ञ स्त्री की गोद में सोया। गाने बजाने में होशियार नर्तिकयाँ गाना बजाना करने लगीं। देवेन्द्र शाक की तरह बड़ा ठाठ बाट था। राजा को नींद आ गई।

उन स्त्रियों ने सोचा — जिसके लिये हम गाना बजाना करती हैं, वह ही सो गया। अब गाने बजाने से क्या लाभ ? वे वीणा, तुरिया आदि जहाँ तहाँ छोड़ उद्यान में बूमने लगीं और फूज, फल तथा पत्तों से अनुरक्त हो बाग में रमण करने लगीं। उस समय बोबिसत्व उस उद्यान में पुष्पित शालवृक्ष की छाया में प्रज्ञज्या-सुख का आनन्द लेते हुए वैसे ही वैठे थे जैसे श्रेष्ठ मस्त हाथी हो।

उद्यान में घूमती हुई वे स्त्रियाँ उसे देख 'आर्थ्याओ, आओ इस वृक्ष की छाया में प्रत्रजित बैठा है। जब तक राजा सीता है तब तक हम इस के पास बैठी रहकर कुछ सुनेंं कह जाकर, प्रणाम कर घेर कर बैठीं। वे बीलीं —हमारे योग्य कुछ उपदेश दें। बोधिसत्व ने उन्हें धर्मों पदेश दिया।

उस स्त्री की गोर के हिलने से राजा की आँख खुल गई। जब राजा ने जागने पर उन्हें न देखा तो वह बोला—कहाँ गई वे चाण्डालिनियाँ?

"महाराज । वे एक तपस्वी को घेर कर बैठी हैं।"

राजा को क्रोग आया। उसने तलवार निकाली और बड़े वेग से चला—उस दुष्ट तपस्वी को सबक सिखाता हूँ।

उन स्त्रियों ने राजा को क्रीय में भरा आता देखा तो उनमें जो राजा की अधिक प्रिया थी उसने जाकर राजा के हाथ से तलवार ले ली। इस प्रकार उन्होंने राजा की शान्त किया। उसने आकर बोविसत्त्र के पास खड़े होकर पूछा:

"श्रमण! तुम्हारा क्या बाद (मत) है ?"

"महाराज क्षमा-वाद।"

"यह क्षमा क्या ?"

"गाली देने पर, प्रहार करने पर, मजाक करने पर, अक्रोधी रहना।" राजा ने "देखता हूँ अभी तुझमें क्षमा है वा नहीं ?" जल्लाद की बुलवाया।

वह अपने स्वभावानुसार कुल्हाड़ा और कब्जेदार चाबुक लिये, पीतवस्त्र तथा लाल-माला धारण किये आ पहुँचा। आकर राजा को प्रणाम कर बोला—"क्या आज्ञा है?"

"इस चोर हुब्ट तपस्वी को पकड़, घसीट, जमीन पर गिरा, कटीला चाबुक ले, आगे, पीछे और दोनों ओर दो हजार चाबुक लगाओ।"

उसने वैसा किया । बोधिसत्व की खलड़ी उतर गई, चमड़ी उधड़ गई, माँस फट गया आदि और खून बहने लगा ।

राजा ने फिर पूछा—"भिक्षु, क्या वादी हो ?"

"महाराज ! क्षमावादी । क्या तुम समझते हो कि मेरी चमड़ी में क्षमा (छिपी) है ? नहीं महाराज, मेरी चमड़ी में क्षमा नहीं है । तुम उसे नहीं देख सकते । क्षमा मेरे हृदय में है ।"

चाण्डाल ने पूछा—क्या करूँ महाराज ?

''इस दुष्ट तपस्वी के दोनों हाथ काट डाज ।'' उसने कुल्हाड़ा ले गण्डक पर रखकर हाथ काट डाले । तब कहा—

''पैर काट डाल ।''

उसने पाँव काट डाले । हाथ पाँव की जड़ों से घड़े के मुँह में से लाख-रस बहने की तरह रक्त बहने लगा।

राजा ने फिर पूछा—''क्या वादी है ?"

"महाराज, क्षमावादी । तुम समझते हो कि (क्षमा) हाथ पाँव के मूल में है ? वह यहाँ नहीं है । मेरी क्षमा बड़ी गहराई में प्रतिष्ठित है ।"

राजा ने आज्ञा दी—''कान नाक काट डाल।'' उसने कान नाक काट डाले। सारा शरीर लहू-लोहान हो गया।

फिर पूछा- "क्या वादी है?"

"महाराज ! क्षमाबादी । ऐसा मत समझें कि मेरी क्षमा कान नाक के मूल में प्रतिष्ठित है । मेरी क्षमा हृदय के अन्दर बहुत गहराई में स्थित है।" राजा उसके हृदय-स्थल पर एक ठोकर मार कर चल दिया—
"दुष्ट तपस्वी! तेरी क्षमा नुझे उठाकर बिठाये।"

उसके चले जाने पर सेनापित ने बोधिसत्व के शरीर से रक्त पोंछ और हाथ, पाँव, कान तथा नाक के मूल पर वस्त्र बाँध, बोधिसत्व को धीरे से बिठा, प्रणाम किया । फिर एक ओर बैठ कर निवेदन किया कि मन्ते ! यदि आप कोधित हों तो केवल इस राजा पर कोधित हों जिसने आपको इतना कष्ट पहुँचाया है, किसी और पर कोध न करें। उसने यह प्रार्थना करते हुए पहली गाथा कही:—

> यों ते हत्ये च पारे च कण्णनासन्ब छेदिय, तस्स कुज्झ महावीर मा रहं विनस्स इदं॥

[हे महावीर ! जिसने आपके हाथ-पाँव तथा नाक-कान कटवाये उसी पर क्रीधित हों; इस (काशी) राष्ट्र का विनाश न करें।]
यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही:—

यो में हत्ये च पादे च कण्णनासश्च छेदिय, चिरं जीवतु सो राजा निह कुज्झन्ति मा दिसा॥

[जिस राजा ने मेरे हाथ, पाँव तथा नाक-कान काट डाले वह चिर-काल तक जीवित रहे। मेरे जैसे (लोग) क्रोध नहीं करते।]

राजा ज्यों ही उद्यान से निकल बोधिसत्व की आँख से ओझल हुआ, यह दो लाख चालीस हजार योजन मोटी महापृथ्वी बैल के वस्त्र की तरह फट गई। अवीची (नरक) से ज्वाला निकल कर उसे वैसे ही लपेट लिया जैसे कुल-प्राप्त लाल कम्बल लपेट ले।

वह उद्यान के द्वार पर ही पृथ्वी में घुस महावीची नरक में पहुँचा। बोधिसत्व उसी दिन काल कर गये। राज-पुरुषों तथा नागरिकों ने गन्धमाला तथा दीप-धूप हाथ में ले, बोधित्व का शरीर-कृत्य किया। कोई कहते हैं कि बोधिसत्व हिमालय चले गये, सो यह सत्य नहीं है। ये दो सम्बुद्ध गाथायें हैं:——

अह् अतीतमद्धानं समणो खन्तिदीपनो, तं खन्तियायेव ठितं कासिराजा अछेदिय।।

# तस्स कम्मस्स फरुसस्स विपाको कटुको अहु, यं कासिराजा वेदेसि निरयम्हि समप्पितो ॥

[अतीत-काल में क्षमावान् श्रमण हुआ। उसके क्षमाशील रहते काशी राजा ने उसे कटवा डाला। उस राजा के उस कठोर कर्म का फल (भी) कडआ हुआ, जिसे काशीराज ने नरक में जाकर भोगा।]

शास्ता ने यह धर्म देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों के अन्त में कोधी मिक्षु अनागामीफल में प्रतिष्ठित हुआ। बहुत जनों को स्रोतापत्तिफल आदि प्राप्त हुये। उस समय कलावु राजा देव-दत्त था। सेनापित सारिपुत्र था। क्षमावादी तपस्वी तो मैं ही था।

# ३१४. लोहकुम्भी जातक

"दुज्जीवितं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल राजा के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा



उनकी आवाज सुन मृत्युभय के कारण वैठै ही बैठे सारी रात बिदा दी। अरुणोदय के समय ब्राह्मणों ने आकर पूछा—महाराज ! सुखपूर्वक सोये?

"आचार्यो, मेरा सुखपूर्वक सोना कहाँ! आज मैंने इस प्रकार के चार भयानक काण्ड सुने।" ब्राह्मणों ने हाथ पीटे।

''आचारयों ! क्या बात है ?''

"महाराज! खतरनाक शब्द हैं।"

"इनका कुछ इलाज है, वा नहीं है?"

"चाहे इलाज नहीं है, तो भी महाराज ! हम लोग कुशल हैं।"

"वया करके इससे बचाओंगे?"

"महाराज! इसका प्रतिकर्म तो बहुत बड़ा है, हो नहीं सकता; लेकिन हम सर्वचतुष्क यज्ञ करके इसका बचाव करेंगे।"

"तो शीघ्र ही चार हाथी, चार घोड़े, चार बैल, चार आदमी, तीतर से आरम्भ करके सभी चार चार प्राणी लें, सर्वचतुष्क यज्ञ करके मुझे सकुशल करें।"

''महाराज ! अच्छा'' कह उन्होंने जो-जो चाहिये सब ले, जाकर यज्ञकुण्ड तैयार किया।

बहुत सारे पापियों को खम्भे के पास जाकर खड़ा किया। 'बहुत सा मत्स्यमांस खाने को मिलेगा और बहुत सा घन' सोच वे उत्साह से भर गए। 'देव, यह मिलना चाहिए, देव! यह मिलना चाहिए' चिल्लाते हुए इधर से उधर घूमते थे। मिल्लका देवी ने पूछा—''महाराज! क्या कारण है ब्राह्मण बहुत फूले फूले घूम रहे हैं ?''

"तुझे इससे क्या ! तू अपने ऐश्वर्य में मस्त है । दुःख तो हमें ही है ।" "महाराज ! क्या है ?"

"देवि! मैंने इस प्रकार का न सुनने योग्य शब्द सुना। तब ब्राह्मणों से पूछा कि इन शब्दों के सुनने का क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज! आपके राज्य पर अथवा भोगों पर अथवा जीवन पर खतरा दिखाई देता है। सर्वचतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेंगे। वे मेरे कहने से यज्ञ-कुण्ड का निर्माण कर जिस-जिस चीज की जरूरत होती है, उसके लिए आते हैं।"

"देव ! क्या तुम्हें जो शब्द सुनाई दिये उनकी उत्पत्ति देवताओं सहित लोक में जो अग्र-ब्राह्मण हैं उनसे पूछी ?"

"देवि ! कौन हैं यह देव सहित लोक अग्र-ब्राह्मण ?"

"महागौतम सम्यक् सम्बुद्ध।"

"देवि ! सम्यक् सम्बुद्ध को तो मैंने नहीं पूछा ।"

''तो, जाकर पूछें।''

राजा उसकी बात सुन प्रातःकाल का भोजन करने के बाद श्रेष्ठ रथ पर चढ़ जेतवन पहुँचा। वहाँ शास्ता को प्रणाम कर उसने पूछा—भन्ते! मैंने रात में चार आवाजें सुनीं। तब ब्राह्मणों को पूछा। वे 'सर्वचतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेंगे' कह यज्ञ-कुण्ड बनवा रहे हैं। उन आवाजों के सुनने से मुझे क्या होगा?

"महाराज ! कुछ नहीं । नारकीय प्राणी दुख अनुभव करने के कारण इस प्रकार बोले हैं । यह शब्द केवल अभी तूने ही नहीं सुने हैं । पुराने राजाओं ने भी सुने ही हैं । वे भी बाह्मणों की पूछ कर पशुघात यज्ञ करना चाहते थे । पण्डितों की बात सुनकर यज्ञ नहीं किया । पण्डितों ने उन आवाजों का कारण बता प्राणियों को मुक्त करा कल्याण किया ।"

उसके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व काशी (-जनपद) के किसी गाँव में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर काम-भोगों को छोड़ ऋषियों की प्रब्रज्या ग्रहण की। ध्यान तथा अभिञ्जा उत्पन्न कर, ध्यान में ही रत रह हिमालय में रमणीय बनखण्ड में रहते थे।

उस समय वाराणसी-राजा ने चारों नारकीयों की ये चारों आवार्षे सुन इसी प्रकार ब्राह्मणों से पूछा । उन्होंने तीन खतरों में एक खतरे की बात कह, सर्वचतुष्क यज्ञ द्वारा उसे शान्त करने की बात कही। उनके ऐसा कहने पर (राजा ने यज्ञ कराना) स्वीकार किया। पुरोहित ने ब्राह्मणों के साथ यज्ञ-कुण्ड बनवाया। अनेक प्राणी खम्भे के पास लाये गए।

उस समय बोधिसत्व ने मैंत्री-भावना युक्त चारिका करते हुए दिव्य-चक्षु से लोक को देखा। जब उन्हें वह दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, अनेक जनों का कल्याण होगा। वह ऋद्धि-बल से आकाश में उठ, वाराणसी-राजा के उद्यान में उतर, मंगल शिलापट पर सुवर्ण-प्रतिमा की तरह बैंठे।

तब पुरोहित के ज्येष्ठ शिष्य ने आचार्य के पास आकर निवेदन किया, "आचार्य! क्या हमारे वेदों में पराए को मार कर कल्याण करना असम्भव नहीं बताया है?" पुरोहित ने मना किया—"तू राजधन चाहता है, चुप रह। हम बहुत मत्स्य माँस खाएँगे और धन पायेंगे।" "मैं इसमें सहायक नहीं होऊँगा" कह निकल कर, वह राज-उद्यान में पहुँचा। वहाँ बीधिसत्व को देख, प्रणाम कर कुशलक्षीम पूछ एक ओर बैठा।

बोधिसत्व ने पूछा—"माणवक ! क्या राजा धर्मानुसार राज्य करता है ?"

"भन्ते ! राजा धर्मानुसार राज्य करता है। किन्तु, राजा को रात में चार आवाजें सुनाई दीं। उसने ब्राह्मणों से पूछा ! ब्राह्मणों ने कहा—सर्व-चतुष्क यज्ञ करके कल्याण करेंगे। राजा पशुघात कर अपना कल्याण करना चाहता है। अनेक जन (यज्ञ) स्तस्भ के पास ले जाए गये हैं। क्या भन्ते! आप जैसे सदाचारियों के लिए यह उतिच नहीं है कि उन आवाजों की उत्पत्ति बताकर अनेक जनों की मृत्यु के मुख से बचाएँ?"

"माणवक ! राजा हमें नहीं जानता, हम भी उसे नहीं जानते। लेकिन हम इन आवाजों की उत्पत्ति जानते हैं। यदि राजा हमारे पास आकर पूछे तो हम कह कर उसका शक मिटा देंगे।

"तो भन्ते ! मुहूर्तं भर यहीं रहें। मैं राजा की लाऊँगा।"

''माणवक! अच्छा।''

उसने जाकर राजा को वह बात कही और राजा को ले आया। राजा ने बोधिसत्व को प्रणाम कर एक ओर बैठ पूछा—"क्या आप सचमुच मेरे सुने शब्दों का कारण जानते हैं।"

"महाराज ! हाँ।" "भन्ते ! कहें।" "महाराज! ये पूर्व जन्म में दूसरों की स्त्रियों से व्यभिचार करने वाले रहे हैं, और वाराणसी के आस-पास चार लोह--कुम्भी नरकों में पैदा हुए। उबलते हुए, लहकते पिघले लोहे में बुलबुले उठाते हुए पकते रहे! तीस हजार वर्ष तक नीचे रह, कुम्भी-तल से टकरा, ऊपर उठ तीस हजार वर्ष बाद कुम्भीमुख देखा। चारों जने चार गाथाएं पूरी कर कहना चाहते थे। वैसा न कर सके। एक एक अक्षर ही कह कर फिर लोह-कुम्भी में डूब गए। उनमें से 'दु' कह कर डूब जाने वाला प्राणी यह कहना चाहता था:—

दुज्जीवितं अजीविन्ह ये सन्ते न ददम्हसे। विज्जमानेसु भोगेसु दीपं नाकम्ह अत्तनो।।

[पास होने पर भी जो नहीं दिया यह जीवन भी खराब जीवन ही रहा। भोगों के होने पर भी अपने लिये द्वीप नहीं बनाया।]

'लेकिन, सका नहीं' कह बोधिसत्व ने अपने ज्ञान से ही वह गाथा पूरी की। शेष गाथाओं में भी इसी प्रकार। उनमें 'स' कह कर जो बोलना चाहता था उसकी यह गाथा है:—

> सिंदुवस्ससहस्सानि परिपुण्णानि सब्बसो, निरये पञ्चमानानं कदा अन्तो भविस्सति॥

[हर प्रकार से पूरे साठ हजार वर्ष तक नरक में जलते रहने का कब अन्त होगा?]

'न' कह कर बोलने की इच्छा रखने वाली की यह गाथा :—
नित्थ अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटिदिस्सिति ।
तदाहि पकतं पापं मयं तुह्यं च मारिस ।।

[अन्त नहीं है। अन्त कहाँ से होगा! अन्त दिखाई नहीं देता! मित्र उस समय मेरा और तुम्हारा पाप विशेष रहा है।]

'स' कह कर बोलने की इच्छा रखने वाले की गाथा :— सोहं नून इतो गन्त्वा योनि लद्धान मानुसि ।

वदञ्जू सीलसम्पन्नो काहामि कुसलं वहुं।।

[अब मैं निश्चय से यहाँ से जा कर मनुष्य देह प्राप्त करने पर दयालु तथा सदाचारी हो बहुत कुशल-कर्म कहुँगा।]



इस प्रकार बोधिसत्व ने एक-एक गाथा कह राजा को समझाया— महाराज! वह नारकीय प्राणी यह गाथा पूरी करके कहना चाहता था। लेकिन अपने पाप की महानता के कारण वैसा न कर सका। वह अपने कर्म-फल को भोगता हुआ चिल्लाया। आपको इस आवाज के सुनने के कारण कोई खतरा नहीं है। आप न डरें।

राजा ने सब प्राणियों को मुक्त करा, सोने का ढोल पिटवा, यज्ञ-कुण्ड नष्ट करा दिया। बोधिसत्व प्राणियों का कल्याण कर, कुछ दिन रह, वहीं जा, इवनावस्थित हो, ब्रह्म-लोक में पैदा हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय पुरीहित-माणवक सारिपुत्र था। तपस्वी तो मैं ही था।

# ३१५. मंस जातक

"फरुसा वत ते वाचा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारिपुत्र द्वारा जुलाब लेने वालों की सरस-भोजन के देने के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय जेतवन में कुछ भिक्षुओं ने स्निग्ध जुलाब लिया। उन्हें सरस भोजन चाहिये था। रोगी सेवक 'रसपूर्ण भोजन लायेंगे' सोच श्रावस्ती में गये। उन्हें रसोइयों की गली में भिक्षाटन करने पर भी सरस भोजन नहीं मिला। वे लौट आये। (सारिपुत्र) स्थिवर दिन चढ़े भिक्षाटन के लिये निकले। उन भिक्षुओं को देख उन्होंने पूछा—आयुष्मानो! क्यों जल्दी ही लौट रहे हो? उन्होंने वह बात कही। 'तो आओ' कह स्थिवर उन्हें ले उसी गली में गये। मनुष्यों ने (पात्र) भर-भर कर रस-पूर्ण भोजन दिया। रोगी-सेवकों ने विहार में लाकर रोगियों को दिया। उन्होंने रस का उपभोग किया

एक दिन भिक्षुओं ने धर्म-सभा में बात-चीत चलाई—आयुष्मानो ! स्थिवर ने जुलाब लेने वालों के सेवकों को रस-पूर्ण भोजन न पा लौटते देख, ले जाकर रसीइयों की गली में से भिक्षाटन कर, बहुत रसपूर्ण भोजन भिज-बाया । शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, इस समय बैंठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

"अमुक बातचीत।"

"भक्षुओ, न केवल अभी सारिपुत्र को श्रेष्ठ मांस मिला, पहले भी कोमल प्रिय-वचन बोल सकने वाले पण्डितों को मिला ही है।"

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

# ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व सेठ-पुत्र थे। एक दिन एक शिकारी गाड़ी में बहुत-सा मांस लिए शहर में वेचने के लिये चला आ रहा था। उसी समय वाराणसी-निवासी चार सेठ पुत्र नगर से निकल किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठे कुछ देखा-सुना बतिया रहे थे। उनमें से एक सेठ-पुत्र ने मांस की गाड़ी देख पूछा—इस शिकारी से मांस-खण्ड मँगवाऊँ?

"जा लिवा ला।"

उसने पास जाकर कहा—अरे शिकारी, मुझे मांस का टुकड़ा दे। शिकारी बोला—"दूसरे से कुछ मांगते समय प्रिय-भाषी होना चाहिये। तेरी वाणी के अनुरूप ही तुझे मांस-खण्ड मिलेगा।" उसने पहली गाथा कही:—

फरुसा वत ते वाचा मंसं याचनको असि, किलीमसदिसी वाचा किलोमं सम्मद ददामि ते॥

[तू मांस माँगता है किन्तु तेरी वाणी कठोर है। मित्र ! तेरी वाणी नीरस है, इसलिये तुझे कठोर (मांस-खण्ड) ही देता हूँ।]

उसने उसे एक नीरस मांस-खण्ड उठाकर दे दिया।

दूसरे सेठ-पुत्र ने पूछा—क्या कहकर मांगा ? 'अरे' कहकर। 'मैं भी मागूंगा' कह उसने जाकर मांगा—''बड़े भाई ! मांस-खण्ड दे।'' 'तुझे तेरी' वाणी के अनुसार मिलेगा', कह उसने दूसरी गाथा कही—



अङ्गमेतं मनुस्सानं भाता लोके पवुच्चति, अङ्गस्स सदिसी दाचा अङ्गं सम्म ददामि ते ॥

[संसार में 'भाई' मनुष्यों का 'अङ्ग' कहलाता है। तुम्हारी वाणी अङ्ग सदश है, इसलिये हे मित्र, तुझे (मांस का) अङ्ग देता हूँ।

ऐसा कह उसने उसे (मांस का) एक अङ्ग उठाकर दिया। तीसरे सेठ-पुत्र ने उसे भी पूछा—क्या कहकर माँगा? 'भाई' कहकर। 'मैं भी माँगूँगा' कह उसने जाकर माँगा—''तात! मुझे मांस-खण्ड दें।'' 'तुझे तेरी वाणी के अनुरूप मिलेगा' कह शिकारी ने तीसरी गाथा कही:—

> ताताति पुत्तो वदमानो कम्पेति हृदयं पितु, हृदयस्स सदिसी वाचा हृदयं सम्म ददामि ते ॥

[पुत्र 'तात' कहता है तो पिता का हृदय काँप उठता है। तुम्हारी वाणी हृदय सद्श है, इसलिये मित्र ! तुझे हृदय देता हूँ।]

इस प्रकार कह हृदय-मांस के साथ मधुर-मांस उठाकर दिया। चौथे सेठपुत्र ने पूछा—क्या कहकर मांगा? 'तात' कहकर। 'मैं भी मांगूंगा' कह उसने भी जाकर याचना की—दोस्त! मुझं मांस-खण्ड दे। 'तेरी वाणी के अनुसार मिलेगा' कह शिकारी ने चौथी गाथा कही—

यस्स गामे सला नित्य यथारञ्जं तथेव तं, सब्बस्स सदिसी वाचा सब्बं सम्म ददामि ते ॥

[जिसका गाँव में कोई सखा नहीं है, उसके लिये वह (गाँव) वैसा ही है जैसा जंगल। तुम्हारी वाणी 'सर्वस्व' सदृश है, इसलिये मित्र, मैं तुम्हें सारा मांस देता हूँ।]

इतना कहकर वह बोला—िमत्र ! यह सारी मांस की गाड़ी मैं तेरे घर ले चलता हूँ। सेठ-पुत्र उससे गाड़ी हुँकवा अपने घर ले गया। वहाँ मांस उतरवा, शिकारी का सत्कार-सम्मान किया। फिर उसके स्त्री-बच्चों की भी बुलवा उसे शिकारी के काम से छुड़वा अपने कुटुम्ब में बसा लिया। उसके साथ वह अभिन्न भाव से जीवन-भर एक चित्त होकर रहा।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शिकारी सारिपुत्र था। सब मांस प्राप्त करने वाला सेठ-पुत्र तो मैं हो था।

#### ३१६. सस जातक

"सत्त मे रोहिता मच्छा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सभी आवश्यकताओं के दान के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में एक गृहस्थ ने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघ के लिये सभी आवश्यक वस्तुओं के दान की तैय्यारी की। उसने गृह-द्वार पर मण्डप रचवा, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघ को निमन्त्रित कर, मण्डप में बिछे श्रेष्ठ आसनों पर बिठाया। फिर नाना प्रकार के रस-पूर्ण श्रेष्ठ मोजन करा, अगले दिन के लिये, और फिर अगले दिन के लिए, इस प्रकार सात दिन तक दान दिया। सातवें दिन पाँच सौ भिक्षुओं को जिनमें बुद्ध प्रमुख थे, सभी आवश्यक वस्तुओं का दान किया। शास्ता ने भोजनानन्तर (दान-) अनुमोदन करते समय कहा— उपासक! नुझे प्रसन्न होना चाहिये। यह दान पुराने पण्डितों की परम्परा के अनुरूप है। पुराने पण्डितों ने याचकों के आने पर अपना बलिदान कर अपना मांस तक दिया है। उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

# ख अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व खरगोश की योनि में उत्पन्न हो, जंगल में रहते थे। उस जंगल के एक तरफ पर्वत, एक तरफ नदी और एक तरफ प्रत्यन्त-ग्राम था। उसके तीन मित्र भी थे—बन्दर, गीदड़ और ऊद-बिलाव।

ये चारों पण्डित एक साथ रहते हुये अपनी-अपनी जगह भोजन खोजकर शाम को एक जगह इकट्ठे होते। खरगोश पण्डित तीनों जनों को उपदेश देता—दान देना चाहिये, शील की रक्षा करनी चाहिये, उपोसथ-ब्रत रखना चाहिए। वे उसका उपदेश मान अपने-अपने निवास स्थान में जाकर रहते।

इसे प्रकार समय व्यतीत होते रहने पर एक दिन बोधिसत्व ने आकाश में चन्द्रमा को देख और यह जान कि कल ही उपोसथ (ब्रत) का दिन है शेष तीनों जनों को कहा—कल उपोसथ है। तुम भी तीनों जने शील ग्रहण कर उपोसथ-ब्रत धारी बनो। शील में प्रतिष्ठित हो जो दान दिया जाता है उसका महान् फल होता है। इसलिये किसी याचक के आने पर अपने खाने के आहार में से उसे देकर खाना। वे 'अच्छा' कह स्वीकार कर अपने निवास-स्थान पर चले गये।

अगले दिन उनमें से ऊदिबलाव प्रातःकाल ही शिकार खोजने के लिये निकल कर गङ्गा तीर पर पहुँचा। एक मछुवे ने सात रोहित मछित्यां पकड़ीं और उन्हें रस्सी में बांध ले जाकर गंगा किनारे वालू में छिपा दिया। वह और मछित्यां पकड़ने के लिए गंगा के नीचे की ओर जा रहा था। ऊद-बिलाव ने मछिता की गन्ध सूँध, बालू हटा, मछितयों को देख, निकाल कर तीन बार घोषणा की—कोई इनका मालिक है ? जब उसे उनका मालिक न दिखाई दिया तो रस्सी के सिरे को मुँह से पकड़ अपने निवास-स्थान पर लाकर रख दिया—समय पर खाऊँगा। उन्हें देख वह अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

गीदड़ ने भी निकल कर, भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली करने वाली की झोपड़ी में, दो कबाब की सींखें, एक गोह और एक दही की हांडी देखी । उसने तीन-तीन बार घोषणा की—कोई इनका मालिक है ? जब कोई मालिक न दिखाई दिया तो दही की हांडी लटकाने की रस्सी को गर्दन में लटका, कबाब की सींख और गोह को मुंह में उठा लाकर अपनी माँद में रक्खा—समय पर खाऊँगा। वह भी अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

बन्दर भी वन-खण्ड में जा आमों का गुच्छा ले आया। वह भी उसे अपने निवास-स्थान पर रख 'समय पर खाऊँगा' सोच अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा। बोधिसत्व तो समय पर ही निकल कर बढ़िया घास खाऊँगा सोच अपनी झाड़ी में ही पड़े-पड़े विचार करने लगे—मेरे पास आने वाले मंगतों को मैं घास नहीं दे सकता। तिल-तण्डुल आदि भी मेरे पास नहीं हैं। यदि मेरे पास मंगता आयेगा तो मैं उसे अपना शरीर-मांस द्गा।

उसके शील तेज से शक का पाण्डुकम्बलवर्ण शिलासन गर्म हो गया। उसने घ्यान लगाकर कारण मालूम किया। तब सोचा—शशराज की परीक्षा लूँगा। वह पहले ऊद-बिलाव के निवास-स्थान पर पहुँच, ब्राह्मण वेश बना करखड़ा हुआ। 'ब्राह्मण! किस लिए खड़ा है?' पूछने पर बोला—

"पण्डित? यदि कुछ आहार मिले तो उपोसथ ब्रती होकर श्रमण धर्म पालन करूँ।"

उसने 'अच्छा' तुझे आहार दूँगा कह उससे बात-चीत करते हुए पहली गाथा कहीं :—

> सत्त मे रोहिता मच्छा उदका थलमुब्भता, इदं ब्राह्मण मे अत्थि एतं भुत्वा वने वस ॥

[हे ब्राह्मण ! पानी में से स्थल पर लाई हुई मेरे पास सात रोहित मछ-लियाँ हैं ! इन्हें खाकर वन में निवास कर ।]

ब्राह्मण 'अभी सबेरा है, रहे पीछे देखूँगा' कह गीदड़ के पास गया। उसके भी 'किस लिए खड़ा है ?' पूछने पर वहीं कहा ! गीदड़ ने 'अच्छा दूँगा' कह उसके साथ बात-चीत करते हुए दूसरी गाथा कही:—

दुस्स मे खेत्तपालस्स रित्तभत्तं अपाभतं, मंस सूला च हे गोधा एकञ्च दिधवारकं, इदं ब्राह्मण मे अत्थि एतं भूत्वा वने वस ॥

[उस खेत की रखवाली करने वाले का रात्रि-भोजन लाया हुआ मेरे पास है—दो कबाब की सीखें, दो गोह और एक दही की हांडी ! हे ब्राह्मण ! वह मेरे पास है । इसे खाकर वन में रह !]

ब्राह्मण 'अभी सबेरा ही है, पीछे देखूँगा' कह बन्दर के पास गया। उसके भी 'किस लिए खड़ा है?' पूछने पर वैसा ही उत्तर दिया। बन्दर ने 'अच्छा, देता हूँ' कह उससे बातचीत करते हुए तीसरी गाथा कही:—



# अम्बपक्कोदकं सीतं सीतच्छायं मनोरमं, इदं ब्राह्मण मे अत्थि एतं भुत्वा वने वस ॥

[पके आम, ठण्डा जल और शीतल छाया—यह है हे बाह्मण! मेरे पास। इसे खाकर बन में रह।]

ब्राह्मण 'अभी सबेरा ही है, पीछे देखूँगा' कह शश-पंडित के पास गया। उसके भी 'किस लिये खड़ा है?' पूछने पर वही बात कही। इसे सुन बोधिसत्व अति-प्रसन्न हो बोले—ब्राह्मण ! तूने अच्छा किया जो आहार के लिये मेरे पास आया। आज मैं ऐसा दान दूँगा जैसा पहले कभी नहीं दिया। तू सदाचारी है, इसलिये हिंसा नहीं करेगा। जा अनेक लकड़ियाँ इकट्ठी कर, अङ्गार बना कर मुझे सूचना दे। मैं आत्म-बलिदान कर अङ्गारों के बीच में गिरूँगा। मेरे शरीर के पकने पर तू मांस खाकर श्रमण-धर्म करना। इस प्रकार उससे बातचीत करते हुए बोधिसत्व ने चौथी गाथा कहीं—

# न ससस्स तिला अत्थि न मुग्गा निष तण्डुला इमिना अग्गिना पक्कं ममं भुत्वा बने बस ॥

[शश के पास न तिल हैं, न मूँग हैं और न हैं चावल । इस आग से पके हुए मुझको ही खाकर बन में रह।]

शक ने उसकी बात सुन अपने प्रताप से एक अङ्गारों का ढेर रच बोधिसत्व को सूचना दी। उसने बढ़िया घास की शैंय्या से उठ तीन बार अपने शरीर को झाड़ा—यदि शरीर के बालों में कोई प्राणी हों तो न मरें। फिर सारे शरीर को दान कर, उछलकर प्रसन्नचित्त हो अङ्गारों के ढेर पर ऐसे कूदा मानों राजहंस कमलों के ढेर में कूदा हो। वह आग बोधिसत्व के शरीर के रोम-छिद्र तक को भी गर्म नहीं कर सकी। ऐसा हुआ जैसे हिम-गृह में प्रवेश किया हो। उसने शक को सम्बोधित कर पूछा—ब्राह्मण! तेरी बनाई हुई आग अति शीतल है ? मेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गर्म नहीं कर सकी है। यह क्या बात है।

"पण्डित! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं शक हूँ। तेरी परीक्षा लेने आया हूँ।" बोधिसत्व ने सिंह-नाद किया—शक ! तेरी तो बात क्या! यदि यह सारा संसार भी मेरे दान की परीक्षा लेना चाहे, तो वह मुझमें न देने की इच्छा नहीं देख सकेगा।



शक बोला—शश-पण्डित! तेरा गुण सारें कल्पों तक प्रसिद्ध रहे। उसने पर्वत को निचोड़, पर्वत का रस ले चन्द्रमण्डल में शश का आकार बना दिया। फिर बोधिसत्व को बुला उस बन-खण्ड में, उसी झुरमुट में, नई दूब की घास पर लिटाया और (स्वयं) अपने देवलोक को चला गया। वे चारों पण्डित भी एक मत हो, प्रसन्न-चित्त रहते हुवे शील को पूरा कर, उपीसथ-ब्रत का पालन कर कर्मानुसार (परलोक) गये।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों के अन्त में सभी आवश्यक वस्तुयें दान करने वाला गृहस्थ स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय ऊद-बिलाव आनन्द था। गीदड़ मौद्गल्लायन था। बन्दर सारिपुत्र था। शक अनुरुद्ध था और शश-पण्डित तो मैं ही था।

# ३१७. मतरोदन जातक

"मतमतमेव रोदथ..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक श्रावस्ती-वासी गृहस्थ के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

उसका भाई मर गया था। वह उसके मरने से शोकाभिभूत हो न नहाता, न खाना खाता, न (चन्दनादि) लेप करता; प्रातःकाल ही श्मशान में पहुँच शोकाकुल हो रोने लगता। शास्ता ने ब्राह्म-मुहूर्त में लोक का विचार करते हुए उसकी स्रोतापत्ति फल प्राप्ति की संभावना को देखा। उन्होंने सोचा कि इसके पूर्वजन्म की बात ला, शोक को शान्त कर इसे स्रोतापत्ति फल दे सकने वाला मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं, इसलिये मुझे इसका सहारा होना चाहिये। अगले दिन भिक्षाटन से लौट भोजनानन्तर अनुगानी-श्रमण के साथ शास्ता उसके गृह-द्वार पर पहुँचे। गृहस्थ ने जब सुना कि शास्ता आये



हैं तो उसने आसन बिछा कर कहा—उन्हें लिवा लाओ। शास्ता अन्दर जाकर बिछे आसन पर बैठे। गृहस्थ भी आकर शास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठा। तब शास्ता ने पूछा—

गृहस्थ ! क्या चिन्तित हो ?

"भनते ! हाँ जब से मेरा भाई मरा है, मैं चिन्तित हूँ।"

"आयुष्मान् ! सभी संस्कार अनित्य हैं, भेदन-स्वभाव भेदन होता ही है। उस विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। पुराने पण्डितों ने भाई के मरने पर भी 'भेदन-स्वभाव का भेदन होता ही है' सोच चिन्ता नहीं की।"

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ घन वाले सेठ-कुल में पैदा हुए । उसके बड़े होने पर माता-पिता मर गये । उनके मरने पर बोधिसत्व का भाई कुटुम्ब को पोसता था । बोधिसत्व उसी के सहारे जीते थे । आगे चलकर वह भी किसी बीमारी से मर गया । ज्ञाति-मित्र इकट्ठे हो हाथ पकड़कर रोते पीटते थे, एक जना भी होश में नहीं रह सका । बोधिसत्व न रोते थे न पीटते । मनुष्यों ने निन्दा की—देखो, इसका भाई मर गया है, लेकिन इसके चेहरे पर एक चिन्ता की रेखा भी नहीं है । बहुत ही कठोर हृदय है । मालूम होता है दोनों हिस्से स्वयं भीगने के लिये यह भाई का मरण ही चाहता है । रिश्तेदार भी निन्दा करने लगे—तू भाई के मरने पर रोता नहीं है ।

उसने उनकी बात सुन कर पूछा—तुम अपने अन्धेपन के कारण, मूर्खता के कारण, आठ लोक-धर्मों से अपरिचित होने से 'मेरा भाई मरा है, कहकर रोते हो। मैं भी मरूँगा, तुम भी मरोगे, अपने आपको भी, 'हम भी मरेंगे' कह कर क्यों नहीं रोते हो? सभी संस्कार अनित्य हैं, होकर नहीं रहते हैं, ऐसा एक संस्कार भी नहीं है जो उसी अवस्था में स्थिर रह सके। तुम अपने अन्धेपन तथा मूर्खता के कारण आठ लोकधर्मों से अपरिचित होंने से रोते हो तो मैं क्यों रोऊँ? इतना कह ये गाथायें कहीं:—

मतमतमेव रोवथ निह तं रोवथ यो मिरस्सित, सब्बेव सरीरघारिनो अनुपुब्बेन जहन्ति जीवितं ॥ देवमनुस्ता चतुष्पदा पिक्खगणा उरगा च भोगिनो, सिह्म सरीरे अनिस्सरा रममानाव जहन्ति जीवितं ॥ एवं चिलतं असिण्ठतं सुखदुक्ख मनुजेसु अपेक्खिय, कन्दित-रुदितं निरत्थकं कि वो सोकगणाभिक्षीररे ॥ द्यता सोण्डा अकता बाला सूरा अयोगिनो, घीरं मञ्जन्ति बालोति ये धम्मस्स अकोविदा ॥

[मरे मरे को ही रोते हो, उसे नहीं रोते जो मरेगा। सभी शरीरवारी कमशः जीवन त्याग करेंगे। देवता, मनुष्य, चतुष्पाद, पिक्षगण, और बड़े फन वाले नाग तक अपने अपने शरीर पर कोई अधिकार न रख, भोगों में आसक्त रहते ही शरीर त्याग करेंगे। इस प्रकार मनुष्यों में सुख-दुःख जब चक्चल है, अस्थिर है तो उसे देखते हुए रोना पीटना निरर्थक है। तुम ये सब शोक क्यों करते हो ? जो धूर्त हैं, जो सुरा आदि पीते हैं, जिन्होंने शास्त्राभ्यास नहीं किया है, जो मूर्ख हैं, जो (अकर्तव्य में) शूर हैं, जो अयोगी हैं और जो आठ लोकधर्मों से अपरिचित हैं वे (मेरे जैसे) धीर को समझते हैं कि यह मूर्ख है।

शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला सत्यों की प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों के अन्त में गृहस्थ स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय जनता को धर्मोपदेश दे, उसके शोक की दूर करने वाला पण्डित मैं ही था।

# ३१८ कणवेर जातक

'पन्तं वसन्तसमये.....'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्वभार्या के आकर्षण के बारे में कही। (वर्तमान) कथा



इन्द्रिय जातक भें आएगी। शास्ता ने उस भिक्षु को 'भिक्षु! इसी के कारण पूर्वजन्म में तलवार से तेरा सिर काटा गया है' कह पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व काशी (जनपद के) गाँव में एक गृहस्य के घर में चोर-नक्षत्र में पैदा हुए। बड़े होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे और लोक में बड़े बलवान बहादुर प्रसिद्ध हो गये। कोई भी उस चोर को पकड़ न सकता था। वह एक दिन एक सेठ के घर में सेंब लगाकर बहुत सा धन ले गया। नागरिकों ने आकर महाराज से शिकायत की—देव! एक डाकू नगर लूट रहा है। उसे पकड़वायें। राजा ने नगर-कोतवाल को उसे पकड़ने की आज्ञा दी।

उसने रात को जहाँ-तहाँ लोगों की टोलियाँ बनाकर उन्हें नियुक्त कर उसे धन सिहत पकड़ लिया और राजा की सूचना दी। राजा ने नगर-कोतवाल को ही आज्ञा दी—इसका सिर काट डालों।

नगर-कोतवाल ने उसके दोनों हाथ पीछे कस कर बँधवा दिये, गर्दन में लाल कनेर की माल डलवा दी, सिर पर ईंट का चूरा बिखरवा दिया और उसे चौरस्ते-चौरस्ते पर चाबुक मारता हुआ, जोर से ढोल बजवाकर बध-स्थान की ओर ले चला। सारा नगर क्षुड्थ हो उठा—इस नगर में डाकू-चौर पकड़ा गया है।

उस समय वाराणसी में हजार लेने वाली सामा नाम की वैश्या थी—राजा की प्रिया और पाँच सौ सुन्दर दासियों वाली। उसने महल की खिड़की खोल खड़े हो उसे ले जाये जाते देखा।

वह रूपवान था, सुन्दर था, अत्यन्त शोभायमान था, देव-वर्ण वाला था, सभी का सिर-मौर प्रतीत होता था। उसे ले जाते देख, आसक्त हो वह सोचने लगी—िकस उपाय से इस पुरुष को मैं अपना स्वामी बनाऊँ? उसे सूझा—एक उपाय है। उसने अपना काम करने वाली के हाथ नगर-कोतवाल के पास एक हजार मुद्रा भिजवाई और कहलवाया—यह चोर सामा

१. इन्द्रिय जातक (४२३)।

का भाई है। सामा के अतिरिक्त इसका और कोई सहारा नहीं है। तुम यह हजार लेकर इसे छोड़ दो। उस काम करने वाली ने वैसा किया। नगर-कोतवाल ने उत्तर दिया—यह प्रसिद्ध चोर है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी मिले तो इसे गाड़ी में छिपाकर, बिठाकर भेज सकता हूँ। उसने जाकर उसे कहा।

उस समय सामा पर आसक्त एक सेठ-पुत्र प्रतिदिन हजार दिया करता था। वह उस दिन भी हजार ले उसके घर पहुँचा। सामा हजार की खैली को जाँध में दबा बैठ कर रोने लगी। 'क्याबात है ?' पूछने पर बोली—स्वामी! यह चोर मेरा भाई है। मैं नीच-कर्म करती हूँ, इसलिये मेरे पास चहीं आता। नगर-कीतवाल के पास भेजने पर उसने संदेश भिजवाया है कि हजार मिलेगा तो छोड़ दूँगा। अब ऐसा कोई नहीं मिलता जो इस हजार को लैकर नगर-कोतवाल के पास जाय। उसने उस पर आसक्त होने के कारण कहा—मैं जाऊँगा। तो यह जो तुम लाये हो, यही लेकर जाओ।

वह उसे ले नगर-कोतवाल के घर पहुँचा। नगर-कोतवाल ने उस सेठ-पुत्र को छिपी जगह में रख, चोर को छिपी गाड़ी में बिठा, सामा के पास भेजा और कहलाया कि यह चोर देश भर में प्रसिद्ध है, अच्छी तरह अन्धेरा ही जाने दे। उसने बहाना बनाया कि लोगों के सो जाने के समय इसे मरवाऊँगा। फिर थोड़ा समय व्यातीत होने पर, जब लोग सोने चले गये थे, उसने सेठ-पुत्र को बड़े पहरे में बध-स्थान पर ले जा तलवार से सिर काट शरीर को सूली पर टाँग नगर में प्रवेश किया।

उस समय से सामा किसी दूसरे के हाथ से कुछ न ग्रहण कर उसी के साथ रमण करती। वह सोचने लगा—यदि यह किसी दूसरे पर असक्त ही गई तो यह मुझे भी मरवाकर किसी दूसरे के साथ रमण करेगी। यह अत्यन्त मित्र-द्रोही है। मुझे चाहिये कि यहाँ न रह कर शीघ्र भाग जाऊँ। लेकिन हाँ जाते समय खाली हाथ नहीं जाऊँगा। इसके गहनों की गठड़ी लेकर जाऊँगा। यह सोच बोला:—

"भद्रे ! हम पिञ्जरे में बन्द मुर्गों की तरह नित्य घर में ही रहते हैं। एक दिन उद्यान-कीड़ा के लिये चलें।" उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया



और सब खाद्य भोजन सामग्री तैयार करा, सभी गहनों से अलंकृत हो उसके साथ पर्दे वाली गाड़ी में बैठ उद्यान को गई।

उससे उसके साथ खेलते हुए 'अब मुझे भागना चाहिए' सोच उसके साथ रमण करने जाते हुए की तरह, उसे कनेर के बृक्षों के बीच ले जा, उसका आलिङ्गन करने के बहाने, उसे दबाकर बेहोश कर गिरा दिया। फिर उसके सब गहने उतार, उसी की ओढ़नी में गठरी बाँघ, उन्हें कंवे पर रख, बाग की दीवार लाँघ भाग गया।

उसे होश आई तो उसने सेविकाओं के पास आकर पूछा—आयं-पुक कहाँ है ? "आर्ये ! हम नहीं जानतीं।" उसने सोचा—मुझे मरा समझ डर कर भाग गया होगा। वह दुखी हुई और घर पहुँच जमीन पर लेट रही—मैं तभी अलंकृत शैय्या पर लेट्रंगी जब अपने प्रिय स्वामी को देख सक्रंगी।

उसने अच्छे वस्त्र पहनने छोड़ दिये। दोनों शाम भोजन करना छोड़ दिया। गन्धमाला धारण करना छोड़ दिया। 'जिस किसी तरह भी आर्य-पुत्र का पता लगाकर उसे बुलवाऊँगी' सोच उसने नटों को बुलवाकर उन्हें एक हजार दिये। उन्होंने पूछा:—

"आर्ये ! क्या करें ?"

''ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ तुम्हारी पहुँच न हो। तुम ग्राम-निगम तथा राजधानियों में घूमते हुए तमाशा करते समय तमाशा देखने वालों के इकट्ठे होने पर पहने पहल यह गीत गाना।'' उसने नटों को पहली गाथा सिखाते हुए ''यदि आर्य-पुत्र उस परिषद में होगा तो तुम्हारे साथ बातचीत करेगा। उसे मेरा आरोग्य कहकर उसे लिवा लाना। यदि न आये तो मुझे सन्देशा भेजना'' कह खर्ची दे विदा किया।

वे वाराणसी से निकल जहाँ तहाँ तमाशा करते हुए एक प्रत्यन्त-ग्राम में पहुँचे । वह चोर भी भाग कर वहीं रहता था। उन्होंने तमाशा करते समय पहले पहल यही गीत गाया—

यन्तं वसन्तसमये कणवेरेसु भानुसु, सामं बाहाय पीळे सि सा तं आरोग्यमत्रवि ॥

[तूने वसन्त समय में लाल लाल कनेर के वृक्षों के बीच में जिस सामा को हाथों से दबाया था, वह तुझे अपने आरोग्य की सूचना देती है।]

चोर ने यह गीत सुन नट के पास आ ''तू सामा जीती है कहता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता' कह उसके साथ बतियाते हुए दूसरी गाथा कही—

> अम्भो न किर सद्धेय्यं यं वातो पब्बतं वहे, पब्बतः वहे वातो सब्बम्पि पर्ठांव वहे यत्य सामा कालकता सामं आरोग्यमब्रुवि ॥

[भो ! इस पर विश्वास नहीं होता कि हवा पर्वत को बहा ले जा सकती है, यदि वह पर्वत को बहा ले जाये तो फिर वह सारी पृथ्वी को भी बहा ले जा सकती है। (इसी लिये इस पर विश्वास नहीं होता कि) जो सामा मर गई वह मुझे अपने आरोग्य की सूचना दे।

उसका कथन सुन नट ने तीसरी गाथा कही-

न चेव सा कालकता न च सा अञ्जिमच्छिति, एकभत्ता किर सामा तमेव अभिकङ्कृति॥

[न वह मरी है, न किसी दूसरे की इच्छा करती है। एक ही भर्ता वाली वह सामा उसी एक ही की इच्छा करती है।]

इसे सुन चोर ने 'चाहे वह जीती हो, चाहे न हो, मुझे उससे प्रयोजन नहीं' कह चौथो गाथा कही-

> असन्थुतं मं चिरसन्थुतेन निमीनि सामा अधुवं धुवेन, मयापि सामा निमिनेय्य अञ्जं इतो अहं दूरतरं गमिस्सं॥

[सामा ने चिरकाल से संसर्ग किये हुए, ध्रुव-स्वामी को छोड़ कर मुझे जिसका पूर्व संसर्ग नहीं था और जो अध्रुव था अपनाया। अब सामा मुझसे भी किसी दूसरे को बदल सकती है, इसलिये मैं यहाँ से भी और दूर जाता हूँ।]

'उसे मेरे यहाँ से भी चल देने की बात कहना' कह उसने उनके देखते ही देखते कपड़े को और जोर से ओढ़ा और भाग निकला।

नट ने जाकर उसका किया उसे सुनाया। उसने पश्चात्ताप करते हुए अपने ढङ्ग से ही दिन काटे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों के अन्त में उद्विग्न-चित्त भिक्षु स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय सेठ-पुत्र यह भिक्षु था। सामा पूर्व-भार्य्या। चीर तो मैं

ही था।

## ३१६. तित्तिर जातक

"सुगुखं वत जीवािम..." यह शास्ता ने कोसम्बी के बदिरकाराम में विहार करते समय राहुल स्थिवर के बारे में कहीं। (वर्तमान) कथा उक्त तिपल्लत्थ जातक में आ ही गई है। धर्मसभा में भिक्षुओं के उस आयुष्मान के गुण कहने पर कि आयुष्मानो, राहुल शिक्षा-प्रेमी है, (बुरे कम्में में) अति संकोची है, उपदेश सुनता है, शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ, यहाँ बैंडे क्या बातचीत कर रहे हो? 'अमुक बातचीत' कहने पर 'भिक्षुओ, न केवल अभी राहुल शिक्षा-प्रेमी है, (बुरे कर्म में) अति-संकोची तथा उपदेश सुनने वाला है, पहले भी राहुल शिक्षा-प्रेमी, (बुरे कर्म में) अति-संकोची तथा उपदेश सुनने वाला है, पहले भी राहुल शिक्षा-प्रेमी, (बुरे कर्म में) अति-संकोची तथा उपदेश सुनने वाला ही रहा है' कह पूर्व-जन्म की कथा कहीं—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला में सभी विद्यायें सीख, निकल कर, हिमालय प्रदेश में ऋषि-प्रबज्या ग्रहण कर, अभिञ्जा तथा समा-पत्तियाँ प्राप्त कीं। फिर घ्यान-कीड़ा में रत रह रमणीय वन-खण्ड में वास करते हुए निमक-खटाई खाने के लिए एक प्रत्यन्त-ग्राम में पहुँवे। मनुष्यों

१. तिपल्लत्थमिग जातक (१६)।

ने उन्हें वहाँ देख उनके प्रति श्रद्धावान हो किसी जङ्गल में पर्ण कुटी बनवा सभी आवश्यक वस्तुयें पहुँचाते हुए (उस कुटी में) बसाया।

उस समय उस गाँव का एक चिड़िमार एक फँसाऊ तीतर को अच्छी तरह से सिखा-पढ़ा पिंजरे में रख पालता था। वह उसे जंगल में ले जा उसकी आवाज पर जो जो तीतर आते उन्हें पकड़ कर जीविका चलाता। तीतर सोचने लगा—मेंरे कारण मेरे बहुत से जाति-वाले मारे जाते हैं। मैं पाप का भागी होता हूँ। उसने आवाज लगानी बन्द कर दी। चिड़ीमार ने उसे चुप देखा तो वह बाँस की चपटी से उसके सिर पर मारने लगा। तीतर दुखित हो आवाज लगाता। इस प्रकार वह शिकारी उसकी मदद से तीतरों को पकड़ जीविका चलाता।

बह तीतर सोचने लगा—ये मरें ऐसी तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जिस कमें के होने से मरते हैं वह कमें मुझे स्पर्भ करता है। मैं आवाज नहीं लगाता तब ये नहीं आते, आवाज लगाता हूँ तभी आते हैं। जो जो आ फँसते हैं, उन्हें यह शिकारी पकड़ कर मार डालता है। मुझे इसमें पाप लगता है वा नहीं? उस समय से वह किसी ऐसे पण्डित को खोजता हुआ विचरने लगा जो उसके इस सन्देह को मिटा सके।

एक दिन शिकारी बहुत से तीतरों को पकड़, टोकरा भर, पानी पीने के लिए बोधिसत्व के आश्रम गया। उस पिजरे को बोधिसत्व के पास रख पानी पी, बालू पर लेट सो गया। उसे सोया जान तीतर ने सोचा कि मैं अपना सन्देह इस तपस्वी से पूछूं। जानता होगा तो मेरे सन्देह को दूर करेगा। उसने पिजरे में पड़े ही पड़े उसे पूछते हुए पहली गाथा कही:—

सुसुखं वत जीवामि लभामि चेव भुञ्जितुं, परिपन्थे च तिट्ठामि कानु भन्ते गति मम।।

[मैं सूख से रहता हूँ और खाना पाता हूँ लेकिन साथ ही उस रस्ते पर रहता हूँ (जहाँ मेरे जाति-वाले आकर फँसते हैं) भन्ते ! मेरी क्या गित होगी ?]

उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही— मनो चे ते पणमति पिक्ख पापस्स कम्मुनो, अव्यावटस्स भद्रस्स न पापमुपलिष्पति ॥



[हे पक्षि ! यदि तेरा मन पापकर्म की ओर नहीं झुकता तो पाप-कर्म न करने वाले तुम भद्र को पाप नहीं लगता ।]

उसे सुन तीतर ने तीसरी गाथा कही-

जातको नो निसिन्नोति बहु आगछते जनो, पटिच्चकम्मं प्रसित तस्मि मे सङ्कृते मनो ॥

[हमारी जातिका बैठा है, समझ बहुत से आ जाते हैं। मेरे होने से इन्हें (प्राणि-हत्या का) कर्म स्पर्भ करता है। इस विषय में मेरे मन में सन्देह है।] उसे सुन बोधिसत्व ने चौथी गाथा कही—

पटिच्चकर्म्म न फुसति मनो चे नप्पदुस्सति, अप्पोसुक्कस्स भद्रस्स न पापमुपलिप्पति ॥

[यदि मन दूषित न हो तो प्रतीत्य-कर्म स्पर्श नहीं करता। जो पाप करने के लिए उत्सुक नहीं है, ऐसे भद्रजन को पाप नहीं लगता।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने तीतर को समझाया। वह भी उनके कारण निश्शंक हो गया। चिड़ीमार जागने पर बोधिसत्व को प्रणाम कर पिजरा ले चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय तीतर राहुल था तपस्वी तो मैं ही था।

### ३२०. सुच्चज जातक

"सुच्चजं वत नच्चजी..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक गृहस्थ के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

वह गाँव में कर्जा वसूल करने के लिए भार्य्या सहित वहाँ गया । कर्जा वसूल कर 'गाड़ी लाकर बाद में ले जाऊँगा' सोच उसने वसूल किया हुआ सामान एक गृहस्य के घर में रखदिया और श्रावस्ती की ओर चला। रास्ते में उन्होंने एक पर्वंत देखा। उसकी भार्या बोली—स्वामी! यदि यह पर्वंत स्वर्णमय हो जाय तो मुझे भी कुछ दोगे?

"तू कौन है, कुछ नहीं दूँगा"

वह असन्तुष्ट हो गई—कितना कठोर-हृदय है यह ! पर्वत के स्वर्ण-मय होने पर भी मुझे कुछ नहीं देगा। वे जेतवन के समीप आये तो पानी पीने के लिये विहार में जा उन्होंने पानी पिया। शास्ता भी अति प्रातः काल ही उनकी प्रतीक्षा करते हुए गन्धकुटी के बरामदे में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी स्रोतापत्ति-फल प्राप्ति की संभावना को देखा था। उनके शरीर से छः वर्ण की रिष्मियाँ निकल रही थीं। वे भी पानी पी आकर शास्ता को प्रणाम कर बैठ रहे। शास्ता ने उनका कुशलक्षेम पूछने के बाद पूछा— कहाँ गये थे?

"भन्ते ! अपने गाँव में वसूली करने के लिये।"

"उपासिका! क्या तेरा स्वामी तेरा हित्तिवतक है ? तेरा उपकार करता है ?"

"भन्ते! मैं तो इससे स्नेह करती हूँ, किन्तु यह मुझसे स्नेह नहीं करता। आज मैंने पूछा—यदि यह पर्यंत स्वर्णमय हो, तो मुझे कुछ देगा? यह बोला—तू कौन है? कुछ नहीं दूँगा। यह ऐसा कठोर-हृदय है।"

''उपासिका! यह ऐसा कहता भर है लेकिन जब यह तेरे गुणों की

याद करता है तो तुझे सब ऐश्वर्य देता है।"

उनके प्रार्थना करने पर कि भन्ते ! (पूर्व-जन्म की कथा) कहें, शास्ता ने पूर्ण-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्ण समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व उसके सर्वार्थसाधक अमात्य हुए ! एक दिन राजा ने राजकुमार को सेवा में आते देख सोचा शायद यह मेरे विरुद्ध षड़यंत्र करे। उसने उसे बुलाकर आज्ञा दी—तात जब तक मैं जीता हूँ तुम नगर में नहीं रह सकते, अन्यत्र रहकर मेरे मरने पर राज्य सँभालना।



उसने 'अच्छा' कह स्वीकार कर पिता-को प्रणाम किया। ज्येष्ठ भार्या को साथ ले नगर से निकल पड़ा। प्रत्यंत-देश में पहुँच पर्ण-कुटी बना जंगल के फल मूल खाकर रहने लगा। समय बीतने पर राजा मर गया।

उपराज ने नक्षत्र देख जाना, कि उसका पिता मर गया। वाराणसी आते हुये रास्ते में एक पर्वत देखा।

भार्या बोली— देव! यदि यह पर्वत स्वर्णभय हो तो मुझे कुछ देंगे? "तू कौन है कुछ नहीं दूंगा।" वह असन्तुष्ट हो गई—मैं इसके प्रति स्नेह न छोड़ सकने के कारण जंगल में आई और यह इस तरह बोलता है। अति कठोर-हृदय है। राजा होकर यह मेरा क्या भला करेगा?

उसने आकर राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर उसे पटरानी बनाया उसे यह यशमात्र दिया, और सत्कार सम्मान कुछ नहीं। मानो वह है ही नहीं। बोधिसत्व ने सोचा—इस देवी ने इस राजा का उपकार किया। अपने दुःख का ख्याल न कर इसके साथ जंगल में रही। लेकिन यह राजा इसका ख्याल न कर दूसरी के साथ रमण करता रहता है। मैं कुछ ऐसा कहाँ जिसमें इसे सब ऐश्वर्य मिलें। एक दिन बोधिसत्व ने उस देवी के पास आकर कहा—महादेवी! हमें तुम से भिक्षा-मात्र भी नहीं मिलता? हमारे प्रति इतनी उपेक्षा क्यों? आप बड़ी कठोर-हदया हैं?

"तात ! यदि मुझे भिले तो तुम्हें भी दूँ। कुछ न मिलने पर क्या दूँ? राजा भी मुझे अब क्या देगा जिसने रास्ते में इस पर्वत के स्वर्णमय होने पर 'मुझे कुछ दोगे?' पूछने पर 'तू कौन है? कुछ न दूँगा' उत्तर दिया था। जो आसानी से दिया जा सकता था वह भी नहीं दिया।

"क्या तुम राजा के सामने यह बात कह सकोगी।"

"तात! क्यों न कह सकूंगी?"

"तो राजा की उपस्थिति में पूछ्गा। तुम कहना।"

''तात! अच्छा।''

बोधिसत्व ने देवी के राजा की सेवा में आकर खड़ी होने पर कहा— आर्ये! हमें तुम से कुछ नहीं मिलता?

"तात ! मुझे मिले तो मैं तुम्हें दूं। मुझे ही कुछ नहीं मिलता। राजा भी मुझे अब क्या देगा। इसने तो जंगल से लौटते समय मेरे एक पर्वत को देखकर 'इस पर्वत के स्वर्णमय होने पर मुझे दोगे ?' पूछने पर 'तू कौन है ? कुछ नहीं दूंगा' उत्तर दिया था जो आसानी से दिया जा सकता था वह भी नहीं दिया।"

यही बात कहने के लिये उसने पहली गाथा कही—
सुच्चजं वत नच्वजी वाचाय अददं गिरि,
कि हि तस्स चजन्तस्स वाचाय अददं पब्बतं ।।

[वाणी से पर्वत का त्याग न कर जो सरलता से दिया जा सकता बा, वह भी नहीं दिया। उसका त्याग करने में क्या लगा था? इसने वाणी से भी पर्वत नहीं दिया।]

इसे सुन राजा ने दूसरी गाथा कही— यं हि कथिरा तंहि वदे यं न कथिरा न तं वदे,

अकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता।।

[जो करे वही कहे, जो न करे वह न कहे। न करते हुए केवल कहने बाले को पण्डित जन पहचान लेते हैं।]

इसे सुन देवी ने राजा के सामने हाथ-जोड़ तीसरी गाथा कही-

राजपुत्त नमो त्यत्थु सच्चे घम्मे ठितोवसि, यस्स से व्यसनं पत्तो सच्चित्मं रमते मनो ॥

[राजपुत्र ! तू सत्य और धर्म में स्थित है। आपित्त में पड़ने पर भी बेरा मन सत्य में ही रमण करता है, तुझे नमस्कार है।]

इस प्रकार देवी के राजा का गुणानुवाद करने पर उसकी बात सुन बोधिसत्व ने उसके गुण कहने के लिये चौथी गाथा कहीं—

या दळिद्दी दळिद्दस्स अड्ढा अड्ढस्स कित्तिमा, सा हिस्स परमा भरिया सहिरञ्जस्त इत्थियो ॥

[जो स्त्री दरिद्र पति के साथ दरिद्री बनकर रहती है और धनी होने पर धनवान बनकर रहती है, वही कीर्तिमान नारी ही उसकी परं श्रेष्ठ भार्या है; यूँ धनवान की स्त्रियाँ तो होती ही हैं।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने देवी के गुण कहे और राजा से निवेदन किया—महाराज ! यह तुम्हारी विपत्ति के सयय तुम्हारे दुःख में शामिल रही। इसका सम्मान करना चाहिये। राजा ने उसके कहने से देवी के गुणों का घ्यान कर 'पण्डित तेरे कहने से मुझे देवी के गुण याद आये' कह उसे सब ऐश्वर्य दिया। 'और तूने मुझे देवी का गुण याद कराया' कह बोधिसत्व का भी बड़ा सत्कार किया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर पित-पत्नी स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुए।

उस समय वाराणसो राजा यह गृहस्था था। देवी यह उपासिका। पण्डित अमात्य तो मैं ही था।

# चौथा परिच्छे इ

## ३. कुटिदूसक वर्ग

## ३२१. कुटिदूसक जातक

"मनुस्सस्सेव ते सीसं..." यह शास्ता ने चेतवन में विहार करते समय महाकश्यप स्थविर की कुटि जला देने वाले तरुण भिक्षु के बारे में कही। घटना राजगृह में घटी।

### क. वर्तमान कथा

उस समय स्थविर राजगृह के पास जंगल में कुटी में रहते थे। दो तरुण (भिक्षु) उसकी सेवा में थे। उनमें से एक स्थविर का उपकारी था और दूसरा बात न सहन करने वाला। वह दूसरे के किये की अपने किये जैसा करके दिखाता था। उपकारी भिक्षु के मुँह घोने का पानी आदि लाकर रखने पर वह स्थविर के पास जा प्रणाम कर 'भन्ते ! मैंने पानी रख दिया है, मुँह घोयें' आदि कहता । उसके प्रात:काल ही उठकर स्थविर का परिवेग साफ करने पर स्थिवर के बाहर निकलने के समय इवर उवर (झाड़ू) मार सारा परिवेण अपने साफ किया जैसा कर देता। कर्तव्य-परायण भिक्षु ने सोचा-यह, बात न सह सकने वाला जो कुछ में करता हूँ उसे अपना किया बना देता है। मैं इसकी करतूत प्रकट करूँगा। उसके गाँव में जाकर, खाकर, आकर सोते समय नहाने का पानी गर्म कर पीछे की कोठरी में रख दिया, और दूसरा आधी नाली मात्र पानी चूल्हे पर रख दिया। उसने उठकर आकर भाप उठती देखी। सोचा-पानी गर्म करके कोठरी में रखा होगा । स्थविर के पास जाकर बोला-भन्ते ! स्नानागार में पानी रखा है, स्नान करें। स्थविर 'नहाता हुँ' कह उसी के साथ आये। कोठरी में जब पानी नहीं दिखाई दिया तो पूछा-कहाँ है ? उसने जल्दी से अग्निशाला में पहुँच खाली बर्तन में कड़छी घुमाई। कड़छी ने खाली बर्तन के तल में लग, 'सर' आवाज की । तब से उसका नाम ही उलुङ्कशब्दक' अर्थात् उलुङ्क शब्द करने वाला पड़ गया । उस समय दूसरे ने पीछे की कोठरों में से पानी लाकर कहा—भन्ते ! स्नान करें । स्थिवर ने स्नान कर विचार करने पर 'उलुङ्कशब्दक' के बारे में यह जान कि यह किठनाई से बात मानने वाला है, शाम को उसके सेवा में आने पर उसे उपदेश दिया—आयुष्मान ! श्रमण को चाहिये कि अपने किये को ही किया कहे, अन्यथा जानवृझ कर झूठ बोलना होता है । अब से ऐसा न करना । वह स्थिवर से ऋुद्ध हो अगले दिन स्थिवर के साथ भिक्षाटन के लिये गाँव में नहीं गया । स्थिवर दूसरे के ही साथ गये । उलुङ्कशब्दक भी स्थिवर के सेवक परिवार में पहुँचा । वहाँ पूछा—भन्ते ! स्थिवर कहाँ है ?

"अस्वस्थ होने से कारण विहार में ही बैठे हैं।"

"भन्ते ! तो क्या क्या चाहिये ?"

''वह दें, वह दें'' कह लेकर अपने मन की जगह जा, खाकर विहार में पहुँचा । अगले दिन स्थविर उसी परिवार में जाकर बैठे । मनुष्यों ने पूछा—भन्ते आर्य को क्या कष्ट है ? कल त्रिहार में बैठे रहे । हमने अमुक तरुण के हाथ आहार भेजा। आर्य ने आहार ग्रहण किया ? स्थितर ने चपचाप भोजन समाप्त कर विहार जा शाम की उसके सेवा में आने पर कहा-आयुष्तान अमूक गाँव में अमूक परिवार में स्थविर के लिए यह चाहिए कहतुम खा गये। मुँह से माँगना अनुचित है। फिर ऐसा अनाचार न करना।। इससे उसके मन में स्थिवर के प्रति बैर बढ़ गया । उसने सोचा, कल इसने केवल पानी के लिए मेरे साथ झगड़ा किया आज इसके सेवकों के घर जो मैंने एक मुट्टी भात खा लिया उसे न सह सकने के कारण फिर झगड़ा करता है। देखूँगा इसके साथ क्या करना चाहिए अगले दिन जब स्थविर भिक्षाटन के लिए गये, उसने मुग्दर ले काम में आने वाले बर्तनों को तीड़ फोड़ दिया। और पर्णकुटी में आग लगा कर भाग गया। वह जीते जी मनुष्य-प्रेत हो सूख गया और मरने पर अबीची नरक में पैदा हुआ। उसका अनाचार जनता में प्रकट हो गया । कुछ भिक्षु राजगृह से श्रवास्ती आये । उन्होंने अनुकृल स्थान पर अपना पात्र चीवर संभाल कर रखा, और शास्ता के समीप जा प्रणाम कर बैठे। शास्ता ने उनसे कुशल-प्रश्न करके पूछा-कहाँ से आये ?

"भन्ते ! राज-गृह से ।"

''वहां उपदेश देने वाला आचार्य कौन है ?''

"भन्ते ? महाकाश्यप स्थविर।"

"भिक्षुओ ! काश्यप सकुशल है ?"

"हाँ भन्ते ! स्यविर तो सुख से हैं, लेकिन उनका शिष्य उनके उपदेश देने से कोषित हो, जिस समय स्यविर भिक्षाटन के लिये गये थे, मुग्दर ले काम के बर्तनों को तोड़ फोड़ स्थविर की पर्ण-कुटी में आग लगा भाग गया।"

शास्ता ने कहा — भिक्षुओ इस प्रकार के मूर्ख के साथ रहने से काश्यप के लिए अकेले रहना ही अच्छा है। उन्होंने धम्म पद की यह गाथा कही:—

चरं चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमनोत्तनो एकचरियं दळहं कियरा नित्य बाले सहायता ।।

[यदि अपने से श्रेष्ठ वा अपने जैसा साथीन मिले तो दृढ़ता पूर्वक अकेला ही रहे। । मूर्ख की संगति अच्छी नहीं है।]

यह कह उन भिक्षुओं की फिर सम्बोधन कर भगवान बोले...

''भिक्षुओं न केवल अभी यह कुटी को नष्ट करने वाला है पहले भी यह कुटी को नष्ट करने वाला ही रहा है। न केवल अभी यह उपदेश देने वाले पर कोधित होता है पहले भी कोधितहुआ ही है।'' फिर उनके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व बयें की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर अपने लिये वर्षा से सुरक्षित सुन्दर घोंसला बना, हिमालय प्रदेश में रहने लगे। एक दिन मूसलाधार वर्षा के समय सर्दी से ठिठुरता हुआ दाँत कटकटाता हुआ एक बन्दर बोधिसत्व के पास आ बैठा। बोधिसत्व ने उसे कष्ट पाते देख, उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही:—

१. बाल बागा (२)

मनुस्ससेव ते सीसं हत्थपादा च वानर, अथ केन नु वण्णेन अगारंते न विज्जति।।

[हे बानर! तेरा सिर भी मनुष्य के समान है और तेरे हाथ पाँव भी। तो फिर क्या कारण है कि तुझे घर नहीं है ?]

इसे सुन बन्दर ने दूसरी गाथा कही:-

मनुस्ससेव में सीसं हत्यपादा च सिंगिल, याहु सेट्टा मनुस्सेसु सा में पञ्जा न विज्जिति ॥

[हेबये! मेरा सिर मनुष्य का ही है और हाथ पाँव भी। लेकिन मनुष्यों में जो श्रेष्ठ कहलाती है वह प्रज्ञा मेरे पास नहीं है।]

यह सुन बोधिसत्व ने शेष दो गाथायें कहीं :-

अनवद्वितिचित्तस्स लहुचित्तस्स बुब्भिनो, निच्चं अध्युवसीलस्स सुचिभावो न विज्जति॥ सी करस्सानुभावं वीतिवत्तस्सु सीलियं; सीतवातपरित्ताणं करस्सु कुटिकं कपि॥

[जो अस्थिर-चित्त है, जो हलके चित्त का है, जो मित्रद्रोही है तथा जिसका शील स्थिर नहीं है उसे सुख नहीं होता। इसलिये हे किप ! तू दुश्शीलता को त्याग कर (कुछ) उपाय कर और एक घर बना, जो शीत-वात से रक्षा कर सके।

बन्दर ने सीचा यह स्वयं वर्षा से सुरक्षित स्थान में बैठा होने के कारण मेरा परिहास करता है। इसे इस घोंसले में न बैठने दूंगा। वह बोधिसत्व को पकड़ने के लिये कूदा। बोधिसत्व उड़कर अन्यत्र चले गये। बन्दर ने घोंसले को नष्ट कर चूर्ण-विचूर्ण कर दिया और चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय बन्दर (यह) कुटी जलाने वाला था। बया तो मैं ही था।

### ३२२. दद्दभ जातक

"दह्भायति भद्दते..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक तैथिक के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

तैथिक जेतवन के पास जहाँ तहाँ काँटों पर सोते थे, पंचािन ताप तपते थे तथा अन्य नाना प्रकार के मित्थ्या तप करते थे। बहुत से भिक्षुओं ने श्रावस्ती में भिक्षाटन कर जेतवन आते समय रास्ते में उन्हें देखा। उन्होंने शास्ता के पास जाकर पूछा—भन्ते! इन अन्य सम्प्रदायों के श्रमण ब्राह्मणों के व्रतों में सार है? शास्ता ने उत्तर दिया—उनके व्रतों में सार या विशेषता नहीं है, उन्हें कसौटी पर कसने पर या परीक्षा करने पर गोबर की पहाड़ी पर खरगोश की जिल्लाहट के समान ठहरते हैं। "भन्ते! हम इसका चिल्लाहट जैसा होना नहीं जानते हैं, हमें कहें।" उनके प्रार्थना करने पर शास्ता ने अतीत कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व शेर की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर जंगल में रहते थे। उस समय पश्चिम समुद्र के पास बेल और ताड़ का बन था। वहाँ एक खरगोश बेल वृक्ष की जड़ में एक ताड़ के गाछ के नीचे रहता था।

एक दिन वह शिकार लेकर आया और ताड़ की छाया में लेट रहा। उसने पड़े-पड़े सोचा यदि यह महान पृथ्वी उल्टे तो मैं कहाँ जाऊँगा? उसी समय एक पका हुआ वेल ताड़ के पत्ते पर गिरा। उसने उसकी आवाज सुन समझा कि पृथ्वी उलट रही है और बिना पीछे देखे भागा। मरने के डर के मारे तेजी से भागते हुये उसे देख दूसरे खरगोश ने पूछा—भो! क्या बात है, अत्यन्त डरकर भाग रहे हो? "भो! मत पूछ।" क्या डर की बात है, पूछता हुआ वह भी पीछे दौड़ने लगा। दूसरे ने रुककर बिना देखे ही कहा—यहाँ पृथ्वी उलट रही है। वह भी उसके पीछे भागा। इस प्रकार उसे दूसरे ने



देखा और फिर तीसरे ने और एक हजार खरगोश इकट्ठे होकर भागने लगे।

एक मृग भी उन्हें देख उनके पीछे भागा। एक सुअर, एक नील गाय, एक भैंस, एक बैंल, एक गैंड़ा, एक व्याघ्र, एक सिंह तथा एक हाथी भी उन्हें देख, 'यह क्या है ?' पूछ 'यहाँ पृथ्वी पलटती है' बताये जाने पर भागा। इस प्रकार कमणः योजन भर की पशु-सेना हो गई।

तब बोधिसत्व ने उस सेना को भागते देख पूछा—यह क्या है ? जब उसने सुना यहाँ पृथ्वी उलटती है तो सोचा पृथ्वी उलटना कभी नहीं होता । निःसंग्रय इन्होंने कुछ देखा होगा । यदि मैं कुछ प्रयत्न न करूँगा तो यह सब नष्ट हो जायेंगे । मैं इन्हें जीवनदान दूंगा । उसने सिहवेग से आगे पहुँच पर्वत के दामन में खड़े हो तीन बार सिह-नाद किया । सिह-भय से भयभीत वे रक कर इकट्ठें हो खड़े हो गये ।

सिंह ने उनके बीच में जा पूछा-क्यों भाग रहे हो ?

''पृथ्वी उलट रही है।''

"पृथ्वी को उलटते किसने देखा?"

"हाथी जानते है।"

हाथियों से पूछा । वे बोले—हम नहीं जानते, सिंह जानते हैं । सिंह भी बोले—हम नहीं जानते, व्याघ्र जानते हैं । व्याघ्र भी—हम नहीं जानते, गैंड़े जानते हैं । गैंड़े भी—हम नहीं जानते, बैल जानते हैं । बैल भी—हम नहीं जानते, भैंसे जानते हैं । भैंसे भी—हम नहीं जानते, नीलगायें जानती हैं। नीलगायें भी—हम नहीं जानती, सुअर जानते हैं । सुअर भी…हम नहीं जानते, मृग जानते हैं । मृग भी—हम नहीं जानते, खरगोश जानते हैं। खरगोशों से पूछने पर उन्होंने वह खरगोश दिखाकर कहा—यह कहता है ।

तब उसे पूछा—सौम्य ! क्या तूने ऐसा देखा कि पृथ्वी उलट रही है ? "स्वामी ! हाँ मैंने देखा।"

"कहाँ रहते हुये देखा ?"

"पश्चिम समुद्र के पास बेल और ताड़ के बन में रहता हूँ। मैंने वहाँ बेल-वृक्ष की जड़ में, ताड़-वृक्ष के ताड़-पत्र की छाया में लेटे-लेटे सीचा था, पृथ्वी उलटी तो मैं कहाँ जाऊँगा ? उसी क्षण पृथ्वी के उलटने का शब्द सुन कर मैं भागा हूँ।''

सिंह ने सोचा, निश्चय से उस ताड़-पत्र पर पका बेल गिरने से 'धब' शब्द हुआ होगा। उसी शब्द को सुन कर यह पृथ्वी पलट रही है समझ भागा होगा। मैं यथार्थ बात जानूंगा। उसने उस खरगीश को ले जनता को आश्वासन दिया—मैं जहाँ उसने देखा वहाँ पृथ्वी का उलटना वान उलटना यथार्थ रूप से जानकर आऊँगा। जब तक मैं आऊँ तब तक तुम यहीं रही।

उसने खरगोश को पीठ पर चढ़ाया और सिंह-वेग से छलांग मार उसे तांड-वन में उतार कर कहा—आ, अपनी देखी जगह दिखा।

"स्वामी ! साहस नहीं होता ।"

"आ, डर मत ।"

उसने बेल-वृक्ष के पास न जा सकने के कारण कुछ दूर पर ही खड़े हो "स्वामी! यह 'बब' आवाज होने का स्थान है" कहते हुए पहली गाथा कही—

> दद्भायति भद्दन्ते यस्मि देसे वसामहं, अहम्पेतं न जानामि किमेतं दद्भायति ॥

[तुम्हारा मला हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 'घब' शब्द होता है। मैं भी नहीं जानता हूँ कि यह क्या है जो 'घब' आवाज करता है।]

ऐसा करने पर सिंह ने बेल-वृक्ष के नीचे जा ताड़-वृक्ष के नीचे खरगोश के लेटे रहने की जगह और ताड़ के पत्ते पर गिरा हुआ पका बेल देखकर पृथ्वी के न पलटने की बात यथार्थ रूप से जानी। वह खरगोश को पीठ पर बिठा सिंह-वेग से पशुओं के संघ में पहुँचा। और पशु समूह की आश्वासन दिया कि डरें नहीं। तब सिंह ने सब को विदा किया। यदि तब बोधिसत्व न होते तो सभी समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते। बोधिसत्व के कारण सब के प्राण बचे।

ये तीन सम्बुद्ध गाथायें हैं :--

वेलुवं पतितं सुत्वा दद्दभंति ससो जवि, ससस्स वचनं सुत्वा सन्तत्ता मिगवाहिनी ॥



अप्पत्वा पदिवञ्जाणं परघोसानुसारितो, पमादपरमाबाला ते होन्ति परपत्तिया।। ये च सीलेन सम्पन्ना पञ्जायुपसमे रता, आरता विरता धीरा न होन्ति परपत्तिया।।

[बेल के गिरने की 'घब' आवाज को सुनकर खरगोश भागा। खरगोश की बात सुन पशु-समूह त्रस्त हुआ। दूसरों की बात सुन वैसा ही करने वाले स्वयं ज्ञान न प्राप्त कर, दूसरों का ही विश्वास करने वाले पर प्रमादी होते हैं। जो सदाचारी हैं, जो प्रज्ञा द्वारा (चित्ताग्नि को) शान्त करने में रत हैं, जो (पाप कर्मों से) दूर हैं, जो विरत हैं, वे धीर-जन दूसरों का अन्धानु-करण करने वाले नहीं होते।। ३।।]

इसी से कहा गया है:-

अस्सद्धो अकतञ्जूच संधिच्छेदो च यो नरो, हतावकासो चन्तासो स वे उत्तमपोरिसी ।।।

[जो (अन्धी) श्रद्धा से रहित है, जो अकृत का ज्ञाता है, जो (जन्म मरण रूपी) सन्धि का छेद कर चुका है, जिसने (दुष्कर्म के अवकाश को नष्ट कर दिया, जिसकी सब आशायें जाती रहीं वही उत्तम पुरुष है।]

शास्ताने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समग्र सिंह मैं ही था।

### ३२३. ब्रह्मदत्त जातक

"द्वयं याचनको राज..." यह शास्ता ने अळी के पास अग्गाळव चैत्य में विहार करते समय कुटी बनाने के नियम के बारे में कही।

१. धम्म-पद, अरहत्तवग्गो।

#### क. वर्तमान कथा

कथा ऊपर मणकण्ठ जातक में बा ही गई है। इस कथा में मगवान ने पूछा—भिक्षुओ! क्या तुम सचमुच अत्यधिक याचना करते, अत्यधिक माँगा करते हो? 'भन्ते! हाँ' कहने पर भगवान ने उन भिन्नुओं की निन्दा की और बोले—भिक्षुओ, पुराने पण्डितों में राजा के मांगने का आग्रह करने पर भी पत्तों की छतरी और एक तले का जूती-जोड़ा माँगने की इच्छा रहने पर भी लज्जाभय के कारण जनता के सामने न मांग, एकान्त में ही माँगा। इतना कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में कम्पिल राष्ट्र में उत्तर-पश्चाल नगर में पाश्चाल-राज के राज्य करते समय बोधिसत्व एक निगम-ग्राम में ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुये। बड़े होने पर तक्षशिला जा, सब शिल्प सीखे। फिर तपस्वी प्रजज्या ले हिमालय में फल-मूल चुगकर खाते हुए जीवनयापन करने लगे। चिर काल तक हिमालय में रह नमक-खटाई खाने के लिए बस्ती की ओर आ उत्तर पश्चाल-नगर में पहुँचे। वहाँ राजोद्यान में ठहर, अगले दिन भिक्षार्थ नगर में जाकर वापिस उद्यान में लौटे।

राजा ने उसकी चर्या से प्रसन्न हो, उसे महान् तल्ले पर बिठा राज-भोजन खिलवाया। फिर प्रतिज्ञा ले राजोद्यान में ही बसाया। उसने नित्य राजा के यहाँ ही भोजन करते हुये वर्षाकाल की समान्ति पर हिमालय लौटना चाहा। उसकी इच्छा हुई कि रास्ता चलते समय उसके पास एक तले का जूता और एक पत्तों का छाता होना चाहिये। उसने सोचा—राजा से मांगूँगा। एक दिन राजा उद्यान में आकर प्रणाम करके बैठा। उसे देख सोचा, जूता और छाता मांगूँगा। फिर सोचा—दूसरे से 'यह दो' (मांगने वाला) मांगते समय रोता है, दूसरा भी 'नहीं है' कहता हुआ रोता है। जनता

२. मणिकण्ठ जातक (२४३)।

मुझे और राजा को रोता हुआ न देखे। एकान्त में छिपे हुये स्थान पर दोनों रोकर चुप हो जायेंगे।

उसने राजा से कहा—महाराज ! एकान्त चाहिये। राजा ने सुना तो राज-पुरुषों को दूर हटा दिया। बोधिसत्व ने सोचा—यदि मेरे याचना करने पर राजा ने न दिया तो हमारी मैत्रो टूटेगी। इसलिये नहीं माँगूंगा। उस दिन नाम न ले सकने के कारण कहा—महाराज! जायें फिर किसी दिन देखूंगा।

फिर एक दिन राजा के उद्यान आने पर उसी तरह, और फिर उसी तरह, इस प्रकार याचना न करते हुए ही बारह वर्ष बीत गये। तब राजा ने सोचा—आर्य ! मुझसे एकान्त चाहते हैं। लेकिन परिषद के चले जाने पर कुछ नहीं कह सकते। कहने की इच्छा रक्खे ही रक्खे बारह वर्ष बीत गये। इन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में रहते चिरकाल बीत गया। माल्म होता है उद्विग्न-चित्त हो भोग भोगने की इच्छा से राज चाहते हैं। लेकिन राज्य का नाम न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं। आज मैं इन्हें राज्य से लेकर जो चाहोंगे सो दूंगा।

उसने उद्यान में जा, प्रणाम कर, बैठने पर, जब बोधिसत्व ने एकान्त चाहा तब लोगों के चले जाने पर, बोधिसत्व के कुछ भी न कह सकने पर कहा—तुम बारह वर्ष से 'एकान्त चाहिये' कह एकान्त मिलने पर कुछ भी नहीं कह सकते। मैं राज्य से लेकर सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो इच्छा हो, वह निभय होकर माँगें।

"महाराज ! जो मैं मांग्रा, वह देंगे ?"

"भन्ते ! द्गा।"

"महाराज! मुझे रास्ता चलते समय एक तलेवाला एक जोड़ा जूता और एक पत्तों का छाता चाहिये।"

"भन्ते ! बारह वर्ष तक आप यह न माँग सके ?"

"महाराज! हाँ।"

"भन्ते ! ऐसा क्यों किया ?"

"महाराज! जो 'यह मुझे दो' कह कर माँगता है, वह रोता है, जो 'नहीं है,' कहता है, वह रोता है। यदि तुम मेरे मांगने पर न दो तो हम दोनों का रोना जनता न देखे, इसीलिये एकान्त चाहता रहा।"

यह कह आरम्भ से तीन गाथायें कहीं-

ह्यं याचनको राज ब्रह्मदत्त निगच्छति, अलाभं धनलाभं वा एवं धम्मा हि याचना । याचनं रोदनं आहु पञ्चालानं रथेसभ, यो याचनं पञ्चक्खाति तमाहु पटिरोदनं ॥ मा मद्दसंसु रोदन्तं पञ्चाला सुसमागता, तुवं वा पटिरोदन्तं तस्मा इच्छामहं रहो ॥

[हे ब्रह्मदत्त राजन् ! मांगने वाले की दी हो गतियाँ होती हैं—धन-प्राप्ति अथवा अप्राप्ति । याचना का यही धर्म है ।।१।। हे पञ्चालेण्वर ! मांगना रुदन कहलाता है और जो मांगने पर न देना है वह प्रतिरुदन कहलाता है ।।२।। इसलिये मैं एकान्त चाहता रहा जिसमें यहाँ इकट्ठे हुये पञ्चाल मेरा रुदन और तेरा प्रतिरुदन न देख सकें ।।३।।]

राजा ने बोधिसत्व के आत्म-गौरव के भाव पर प्रसन्न हो, बर देते हुये चौथी गाथा कही:—

> ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं गवं सहस्सं सह पुङ्गवेन, अरियो हि अरियस्स कथं न दज्जे, सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता॥

[ब्राह्मण ! मैं तुझे बैलों सहित हजार लाल गौवें देता हूँ । तुम्हारी धर्म-युक्त गाथाओं को सुनकर एक (आर्य) दूसरे (आर्य) को कैसे न देवे ?]

'महाराज! मुझे वस्तुओं की इच्छा नहीं है। जी मैं चाहता हूँ तुझे वहीं दे दें।' एक तले का जूता और पत्तों का छाता ले उन्होंने राजा की उपदेश दिया—महाराज! प्रमाद रहित रहें। दान दें। शील की रक्षा करें। उपोसथ-कर्म करें। फिर, राजा ठहरने का आग्रह ही करता रह गया, वे हिमालय चले गये। वहाँ अभिञ्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलोक-गामी हुये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही था।

### ३२४. चम्मसाटक जातक

"कल्याणरूपो वतयं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक चम्मसाटक नामक परिक्राजक के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

चमड़ा ही उसका पहनना-ओढ़ना होता था। वह एक दिन परिब्राजकाराम से निकलकर भिक्षाटन करता हुआ मेढ़ों के लड़ने की जगह पहुँचा। मेढ़ा उसे देख टक्कर मारने के लिये पीछे हटा। परिब्राजक ने सीचा यह मेरे प्रति गौरव प्रकट कर रहा है। वह न हटा। मेढ़े ने जोर से आ उसकी जाँघ में टक्कर मार गिरा दिया। उसका इस प्रकार चण्ड के पास जाना भिक्षु-संघ में प्रसिद्ध हो गया। भिक्षुओं ने घमं सभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो! चमं-साटक परिब्राजक चण्ड के पास जाने से विनाश को प्राप्त हुआ।

शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?" "अमुक बातचीत।"

'भिक्षुओ, केवल अभी नहीं, यह पहले भी चण्ड के पास जाकर विनाश को प्राप्त हो चुका है।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही।

### खः अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक व्यापारी-कुल में पैदा हो व्यापार करते थे। उस समय चम्मसाटक परि- बाजक वाराणसी में भिक्षाटन करता हुआ मेढ़ों के युद्ध करने की जगह पहुँचा। जब उसने मेढ़े की पीछे हटता देखा तो समझा मेरे प्रति गौरव प्रदिश्ति करता है। वह पीछे नहीं हटा। उसने सीचा इतने मनुष्यों में यह

मेढ़ा ही मेरे गुणों से परिचित है। उसने हाथ जोड़े खड़े ही खड़े पहली गाथा कही-

कल्याणरूपो वतयं चतुष्पदो, सुभद्दको चेव सुपेसलो च, यो ब्राह्मणं जातिमन्तुपपन्नं, अपचायति भेण्डवरो यससी॥

[जो यह यशस्वी मेढ़ा जाति मन्त्रयुक्त ब्राह्मण के प्रति गौरव प्रदर्शित करता है, वह यह चतुष्पाद सुन्दर है, भद्र है, प्रियकर है।]

उस समय दुकान पर बैठे हुये पंडित-व्यापारी ने उस परिवाजक को मना करते हुए दूसरी गाथा कही—

मा बाह्मण इत्तरदस्सनेन, विस्सासमापिज चतुष्पदस्स, वळहप्पहारं अभिकङ्कमानो, अपसक्कति दस्सति सुप्पहारं॥

[ब्राह्मण ! क्षण-मात्र के दर्शन से चौपाये का विश्वास मत कर। यह जोर की चोट मारने के लिये पीछे हटा है। यह जोर की चोट करेगा।]

उस पण्डित-व्यापारी के कहते ही समय मेड़े ने जोर से आकर जाँघ पर चोट कर उसे वहीं गिरा दिया। वह वेदनामय हो गया। और पड़ा-पड़ा चिल्लाता था।

शास्ता ने उस बात को प्रकट करते हुये तीसरी गाथा कही—

ऊरट्ठि भागं पतितो खारिभारो,

सन्वं भण्डं बाह्यगस्सेव भिन्नं।

उभोषि वाहा परगय्ह कन्दति,
अभिषावय हञ्जति ब्रह्मचारि॥

[जांच की हड्डी टूट गई। खारि-भार गिर पड़ा। ब्राह्मण के सभी भाण्डे टूठ गये। अब दोनों बाहें पकड़ कर रोता है—दौड़ो, ब्रह्मचारि मारा जाता है।]

परिवाजक ने चौथी गाथा कही:-

### एवं सो निहतो सेति यो अपूजं पसंसति, यथाहमज्ज पहतो हतो मेण्डेन दुम्मति ॥

[जो अपूज्य की प्रशंसा करता है वह इसी तरह मारा जाता है जैसे मैं मूर्ज उस मेढ़े द्वारा चोट खा गया।

वह रोता-पीटता वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का चम्मसाटक अब का चम्मसाटक ही था। पण्डित व्यापारी तो मैं ही था।

### ३२५. गोध जातक

''समणं तं मञ्ज्ञमानो...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय ढोंगी भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

कथा पहले आ ही गई है। यहाँ भी उस भिक्षु की शास्ता के सामने लाकर भिक्षुओं ने कहा—भन्ते! यह भिक्षु डोंगी है। शास्ता ने भिक्षुओ, न केवल अभी, पहले भी यह डोंगी ही रहा है कह पूर्वजन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व गोह की योनि में पैदा हुए। बड़ी आयु तथा शरीर के होने पर जङ्गल में रहने लगे।

एक दुराचारी तपस्वी उससे कुछ ही दूर पर्ण-कुटी बना रहता था। बोधिसत्व ने शिकार खोजते हुए उसे देख समझा सदाचारी तपस्वी की पर्ण-कुटी होगी। वहाँ जा तपस्वी को प्रणाम कर अपने निवास-स्थान पर गये। एक दिन उस कुटिल तपस्वी को सेवकों के घर पका मधुर मांस मिला। पूछा—यह क्या मांस है ? यह सुन कर कि गोह का माँस है, रस-तृष्णा से अभिभूत होने के कारण उसने सोचा कि जो गोह मेरे आश्रम पर नित्य आती है उसे मार कर यथाक्वि पका कर खाऊँगा। घी, दही और मसाले आदि ले वहाँ जा काषाय-वस्त्र से मुँगरी को ढक, पर्ण-कुटी के दरवाजे पर बोधिसत्व की प्रतीक्षा करता हुआ शान्त, दान्त की तरह बैठा।

गोह ने आकर उसकी द्वेष-भरी शक्त देख, सोचा इसने ह्मारी जाति के किसी का मांस खाया होगा। मैं इसकी जांच करती हूँ। उसने जिधर हवा जा रही थी उधर खड़े होकर शरीर की गन्ध सूंघी। उसे पता लग गया कि उसकी जाति के किसी का मांस खाया गया है। वह तपस्वी के पास आकर लौट गई। तपस्वी ने भी उसे न आते देख मुंगरी फेंकी। मुंगरी शरीर पर न लग, पूंछ के सिरे पर लगी। तपस्वी बोला, जा मैं चूक गया। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, मुझे तो चूक गया लेकिन चार अपायों की नहीं चूकेगा। उसने भाग कर चंक्रमण के सिरे पर स्थित, बिल में घुस दूसरे खिद्र से सिर निकाल कर उससे बात करते हुये दो गाथाएँ कहीं—

समणं तं मञ्जमानो उपगञ्छि असञ्जतं। सो मं दण्डेन पाहासि यथा अस्समणो तथा।। किन्ते जटाहि दुम्मेघ किं ते अजिनसाटिया, अब्भन्तरं ते गहणं बाहिरं परिमण्जसि।।

[तुझे श्रमण समझ कर (तुझ) असंयत के पास आयो। जैसे कोई अश्रमण मारे वैसे ही तूने मुझे डण्डे से मारा। हे दुर्बेंद्धि ! जटाओं से तुझे क्या (लाभ ?) और मृगचर्म के पहनने से क्या ? अन्दर से तू मैला है, बाहर से घोता है।

इसे सुन तपस्वी ने तीसरी गाथा कही—

एहि गोध निवत्तस्यु मुञ्ज सालीनमोदनं

तेलं लोणश्व मे अत्थि पहुतं मय्ह पिष्फली।

[हे गोह? आ रुक, शाली धान का भात खा। मेरे पास तेल है, नमक है (और हींग, जीरा, अदरक, मिरच तथा) पिष्फली आदि मसाले भी बहुत हैं।] इसे सुन बोधिसत्व ने चौथी गाथा कहीं— एस भीय्यो पवेक्खामि विम्मिकं सतपोरिसं, तेलं लोणञ्च कित्तेसि अहितं मय्ह पिण्फली ॥

[इस सौ पोरसे के : बिल में फिर प्रवेश करूँगी। तू तेल और नमक की बड़ाई करता है। पिष्फली मेरे अनुकूल नहीं पड़ती।]

ऐसा कह कर फिर उस कुटिल तपस्वी की डराया—अरे कुटिल जिटल ! यदि यहाँ रहेगा तो आस पास के मनुष्यों द्वारा 'यह चीर है' कह पकड़वा, अपमानित कराऊँगी। शीध्र भाग जा ! कुटिल जिटल वहीं से भाग गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय कुटिल जटिल तो यह ढोंगी भिक्षु ही था। गोह-राजा तो मैं ही था।

### ३२६. कक्कार जातक

"कायेन यो नायहरे..." वह शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय देवदत्त के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उसके संघ में फूट डालकर अग्र-श्रावकों तथा परिषद के साथ चले जाने पर मुँह से गर्म खून गिरा। भिक्षुओं ने धर्मसभा में बात चलाई— आयुष्टमानो! देवदत्त ने झूठ बोलकर संघ में फूट डाली। अब रोगी होकर महान दुःख भोग रहा है। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो! 'अमुक बातचीत' कहने पर 'न केवल अभी भिनुओ, पहले भी यह मृषावादी हो था, न केवल अभी मृषावाद के कारण यह दुःख भोगता है, पहले भी भोगा ही है' कह शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व वयोत्रिश-भवन में एक देव-पुत्र हुए। उस समय वाराणसी में महोत्सव था। बहुत से नाग, गरुड़ और भुम्मट्टक देवताओं ने आकर उत्सव देखा। त्रयोन्त्रिश भवन से भी चारों देवपुत्र कक्कार नाम के दिव्य पुष्पों से बने गजरे पहन उत्सव देखने आये। बारह योजन का नगर उन फूलों की सुगन्ध से महक गया। मनुष्य सोचते थे—इन पुष्पों को किसने पहना है? उन देवपुत्रों ने जंब देखा कि लोग हमें खोज रहे हैं तो वे राजाङ्गण में ऊगर उठ महान् देवता-प्रताप से आकाश में स्थित हुए। जनता इकट्ठी हुई। राजा, सेट्ठी तथा उपराज आदि भी आ पहुँचे।

लोगों ने पूछा-स्वामी ! किस देवलोक से आना हुआ ?

"त्रयस्त्रिश देवलोक से आये हैं।"

"किस कार्य्य से आये हैं?"

"उत्सव देखने के लिये।"

"इन फूलों का क्या नाम है ?"

"यह दिव्य-कक्कारु पुष्प हैं।"

"स्वामी! आप दिव्यलोक में दूसरे पहन लें। यह हमें दे दें।"

"यह दिव्य-पुष्प बड़े प्रताप वाले हैं। देवताओं के ही योग्य हैं। मनुष्य-लींक में रहने वाले खराब, मूर्ख, तुच्छ-विचार वाले, दुश्चरित्र लोगों के योग्य नहीं। लेकिन जिन लोगों में यह गुण हों उनके योग्य हैं।"

इतना कह, उनमें जो ज्येष्ठ, देवपुत्र था, उसने यह पहली गाया कही:—

> कायेन यो नावहरे वाचाय न मुसाभणे, यसो लढा न मज्जेय्य स वे कक्कारमरहति।।

[जो काय से किसी की कोई चीज हरण न करे, वाणी से झूठ न कोले तथा ऐश्वर्य्य मिलने पर प्रमादी न हो, वही कक्कारु के योग्य है।]

इसलिये जो इन गुणों से युक्त ही, मांगे, दे देंगे।

यह सुन पुरोहित ने सोचा, यद्यपि मुझमें इन गुणों में से एक भी गुण नहीं है, तो भी झूठ बोलकर ये फूल ले पहनूँ। इससे जनता मुझे इन गुणों से युक्त समझेगी। 'मैं इन गुणों से युक्त हूं' कह उसने वे पुष्प मँगवा कर पहने। तब उसने दूसरे देवपृत्र से याचना की—

धम्मेन वित्तनेसेय्य न निकत्या धनं हरे, भोगे लद्धा न मज्जेय्य स वे कक्कारुनरहति ॥

[जो धर्म से धन खोजे, ठगी से धन पैदान करे और भोग्य-वस्तुओं के मिलने पर प्रमादी न बने, नहीं कक्कार पाने के योग्य है।]

्रपुरोहित ने 'मैं इन गुणों से युक्त हूँ' कह मँगवा, पहन कर, तीसरे देव-पुत्र से याचना की । वह तीसरी गाथा बोला—

> यस्स चित्तं अहाळिहं सद्धा च अविरागिनी, एको साहुं न भुञ्जेय्य सवे कक्कारुमरहित ॥

ृ. [जिन का चित्त हल्दी की तरह नहीं अर्थात् स्थिर प्रेम वाला है और जिसकी श्रद्धा दृढ़ है और जो किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेला नहीं खाता वहीं कक्कार के योग्य है।]

पुरोहित ने "मैं इन गुणों से युक्त हूँ" कह उन फूलों को मंगवा, पहन कर, चौथे देव-पुत्र से याचना की । उसने चौथी गाथा कही—

सम्मुखा वा तिरोक्खा वा यो सन्ते न परिभासति, यथावादी तथाकारी सबे कक्कारुमरहति॥

[जो न सामने और न अनुपिस्थिति में ही सन्त-जनों की हँसी उड़ाता है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है वह कक्कार के योग्य है।]

पुरोहित ने 'मैं इन गुणों से युक्त हूँ' कह उन्हें भी मंगवा कर पहना। चारों देव-पुत्र चारों गजरे पुरोहित को ही देकर देव-लोक गये। उनके चले जाने पर पुरोहित के सिर में बड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगता था जैसे तेज घार से काटा जाता हो वा लोहे के पट्टे से रगड़ा जाता हो। वह दुःख से पीड़ित हो इधर-उधर लोटता हुआ जोर से चिल्लाया। क्या बात है? पूछने पर बोला:—

"मैंने अपने में जो गुण नहीं हैं उनके बारे में झूठ ही हैं कह कर उन देव-पुत्रों से ये पुष्प मांगे। इन्हें मेरे सिर पर से ले जाओ।" उन्हें निकालने का प्रयत्न करने पर न निकाल सके । लोहे के पट्टे से जकड़े जैसे हो गये।

उसे उठाकर घर ले गये। उसके वहाँ चिल्लाते हुये सात दिन बीत गये। राजा ने अमात्यों को बुलाकर पूछा—दुश्चरित्र ब्राह्मण मर जायगा, क्या करें? "देव! फिर उत्सव करायें। देव-पुत्र फिर आयेंगे।"

राजा ने फिर उत्सव कराया। देव-पुत्र फिर आये और सारे नगर को फूलों की सुगन्धि से महकाकर उसी तरह राजाङ्गण में स्थित हुए।

जनता ने इकट्ठे हो उस दुष्ट ब्राह्मण को ला देवताओं के सामने सीधा पीठ के बल लिटा दिया। उसने देव-पुत्रों से याचना की—स्वामी मुझे जीवन दान दें।

वे देव-पुत्र बोले — ये-फूल तुझ दुष्ट, दुश्शील पाजी के योग्य नहीं हैं। तूने सोचा इन्हें ठगूंगा। तुझे अपने झूठ बोलने का फल मिला। इस प्रकार देव-पुत्र जनता के बीच में उसकी निन्दा कर; सिर से फूलों का गजरा उतार, जनता को उपदेश दे, अपने स्थान पर चले गये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया, उस समय ब्राह्मण देवदत्त था। उन देव-पुत्रों में एक काश्यप, एक महामीद्गल्यायन, एक सारिपुत्र। ज्येष्ठ देव-पुत्र तो मैं ही था।

## ३२७. काकाती जातक

"वाति चायं ततो गन्धो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उद्धिग-चित्त भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उस समय गास्ता ने उस भिक्षु! से पूछा-भिक्षु क्या तू सचमुच उद्विग्न-चित्त है ? "भनते ! सचमुच।"

"किस लिये उद्विग्न-चित्त है ?"

"भन्ते ! राग के कारण ?"

"भिक्षु! स्त्रियों की रक्षा नहीं की जा सकती। वे अरक्षणीय होती हैं। पुराने-पण्डितों ने स्त्रियों को समुद्र के बीच में, सेमर वृक्ष पर बसाकर जनको सुरक्षित रखना चाहा। वे नहीं रख सके।"

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय वीधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुये। बड़े होने पर पिता की मृत्यु के अनन्तर राज्य करने लगे। काकाती नामक उसकी पटरानी थी, सुन्दर देवा-प्सरा सदृश। यह यहाँ संक्षिप्त कथा है। विस्तृत अतीत-कथा कुणाल जातक भें आयेगी।

उस समय एक गरुड़-राज मनुष्य-भेस में आया। वह राजा के साथ जुआ खेलता हुआ पटरानी पर अनुरक्त हो उसे गरुड़-भवन ले गया। वहाँ उसने उसके साथ रमण किया। राजा को जब देवी नहीं दिखाई दी तो उसने नटकुवेर नामक गंधवं को उसे खोजने के लिये कहा। उसने पता लगाया कि वह गरुड़-राज के पास है और वह एक सरीवर में एरक-बन में लेटा है। जिस समय गरुड़-राज वहाँ से जाने लगता वह उसके पंखों में से एक में छिप रहता। इस प्रकार गरुड़-भवन पहुँच, वहाँ पंख में से निकल उसके साथ रमण करता। फिर उसके पंख में ही छिप, आकर, जिस समय गरुड़-राज राजा के साथ जुआ खेलता तो वह अपनी वीणा ले, जुआ खेलने के स्थान पर राजा के पास खड़ा हो पहली गाथा गाता:—

वाति चायं ततो गन्धो यत्थ मे वसति पिया, दूरे इतो हि काकाती यत्थ मे निरतो मनो।।

१. कुणाल जातक (५३६)।

[यह सुगन्धि जहाँ मेरी प्रिया रहती है वहीं से आती है। इस स्थान से दूर जहाँ मेरा मन रत है, वहीं काकाती रहती है।]

इसे सुन गरुड़-राज ने दूसरी गाथा कही-

कथं समुद्दमतिर कथं अतिर केबुकं, कथं सत्त समुद्दानि कथं सिम्बलिमारुहि।।

[कैसे तो समुद्र पार किया और कैसे केबुक नदी, कैसे सात समुद्र लांघे और कैसे सेमर वृक्ष पर चढ़ा ?]

इसे सुन नट कुबेर ने तीसरी गाथा कही-

तया समुद्दमर्तीर तया अतिर केंबुकं, तया सत्तसमुद्दानि तथा सिम्बलिमार्शेह ॥

[तेरे (साहाय्य) से ही समुद्र लांघा, तेरें (साहाय्य) से ही केबुक नदी पार की और तेरे से ही सात समुद्र लांघे। तेरे (साहाय्य) से ही सेमर वक्ष पर चढ़ा।]

तब गरुड़-राज ने चौथी गाथा कही-

धिरत्थु मं महाकायं धिरत्यु मं अचेतनं, यत्थ जायायहं जारं आवहामि वहामि च।।

[मेरे महान् शरीर को धिक्कार है, मेरी जड़ता को धिक्कार है जो मैं अपनी पत्नी के जार को उठाकर लाता हूँ और ले जाता हूँ।]

उसने उसे लाकर राजा को दे दिया और फिर नगर में नहीं गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बिठाया। सत्यों की समाप्ति पर उद्घिग्न-चित्त भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय नट-कुवेर उद्घिग्न-चित्त भिक्षु था। राजा तो मैं ही था।

## ३२८ अननुसोचिय जातक

"बहुनं विज्जित भोति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक गृहस्थ के बारे में, जिसकी भार्या मर गई थी, कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह भार्या के मरने से न नहाता था, न खाता था, न कुछ काम करता था, केवल श्मशान भूमि में आकर रोता-पीटता घूमता था। लेकिन घड़े में प्रदीप की तरह इसके भीतर स्रोतापत्ति-मार्ग का आधार प्रज्वलित था।

शास्ता ने प्रातःकाल लोक पर दृष्टि डाली तो उसे देख सोचा—मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो इसका शोक दूर कर उसे स्रोतापित मागं दे सके। मैं इसका आधार होऊँगा। वह भिक्षाटन से लौट, भोजनानन्तर सेवक-श्रमण को साथ ले उसके घर गये। गृहस्थ ने जब आना सुना तो उसने स्वागत सत्कार करके विठाया और स्वयं आकर एक ओर बैठा। शास्ता ने पूछा:—

"उपासक! क्या चिन्तित है?"

''भन्ते ! हाँ मेरी भार्या मर गई है। उसकी सोच करता हुआ चिन्तित हूँ।''

"उपासक ! जिसका धर्म टूटना है वह टूटता ही है। उसके टूटने पर चिन्तित होना अनुचित है। पूर्वकाल में पण्डित लोगों ने भार्या के मरने पर 'जिसका धर्म टूटना है वह टूट गया' सोच चिन्ता नहीं की।"

शास्ता ने उसके प्रार्थना करने पर अतीत-कथा कही। अतीत-कथा दसवें परिच्छेद में चुल्लबोध जातक भें आयगी। यह तो यहाँ संक्षेप हैं :—

### ख. अतीत कथा.

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला में सब शिल्प सीख

१. चुल्लबोघि जातक (४४३)।

माता-पिता के पास लौटे। इस जातक में बोधिसत्व कुमार-ब्रह्मचारी थे। माता-पिता ने उसे सूचना दी कि हम तेरे लिये भार्या खोजते हैं। बोधि-सत्व ने उत्तर दिया—मुझे गृहस्थी से काम नहीं। तुम्हारे बाद प्रव्रजित होऊँगा। उनके बार-बार आग्रह करने पर एक स्वर्ण कुमारी बनवाकर कहा—ऐसी मिलेगी तो ग्रहण करूंगा।

उसके माता-पिता ने उस स्वर्ण-प्रतिमा को ढकी गाड़ी में रखा और अनेक अनुयाइयों के साथ आदिमियों को भेजा कि जाओ और जम्बुद्धीप भर में धूमते हुये जहाँ इस तरह की ब्राह्मण-कुमारी दिखाई दे वहाँ यह प्रतिमा देकर उसे ले आओ। उस समय एक पुण्यवान् प्राणी ब्रह्म लोक से च्युत होकर काशी राष्ट्र में ही एक निगम-ग्राम में अस्सी करोड़ धन वाले ब्राह्मण के घर में लड़की होकर पैदा हुआ। उसका नाम रक्खा गया सम्मिल-हासिनी।

वह सोलह वर्ष की होने पर सुन्दरी थी, मनोरम, देवाप्सरा सदृश और सभी अङ्गों से सम्पूर्ण। उसके मन में भी कभी राग उत्पन्न नहीं हुआ था, खत्यन्त ब्रह्मचारिणी थी। स्वर्ण-मूर्ति लिए घूमने वाले उस गाँव पहुँचे। मनुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो बोल उठे—अमुक ब्राह्मण की लड़की सम्मिल-हासिनी यहाँ किस लिये खड़ी है?

उन मनुष्यों ने यह बात सुनी तो ब्राह्मण के घर जा सिम्मल-हासिनी की वरा। उसने माता-पिता के पास सन्देश भेजा—मुझे गृहस्थी से काम नहीं। मैं तुम्हारे मरने पर, प्रव्रजित होऊँगी। "लड़की! क्या कहती है?" कह उन्होंने वह स्वर्ण-प्रतिमा ले उसे बड़ी शान-बान के साथ विदा किया। बोधि-सत्व और सिम्मल-हासिनी दोनों की इच्छा न रहते भी विवाह कर दिया गया। उन्होंने एक घर में रहते हुए एक शैंय्या पर सोते हुए भी एक दूसरे को रागदृष्टि से नहीं देखा। वे दो भिक्षुओं, दो ब्राह्मणों की तरह एक जगह रहे।

आगे चलकर बोधिसत्व के माता-पिता काल कर गये। उसने उनका शरीर-कृत्य समाप्त कर सिम्मल-हासिनी को बुलाकर कहा—भद्रे! मेरे कुल का अस्सी करोड़ और अपने कुल का अस्सी करोड़ लेकर इस परिवार की बाल। मैं प्रज्ञजित ही होऊँगा।"

"आर्यपुत्र ! तुम्हारे प्रज्ञजित होने पर मैं भी प्रज्ञजित होऊँगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती।" ये दोनों सारा धन दान कर, सम्पत्ति को यूक की तरह छोड़ हिमालय चले गये। वहाँ दोनों ने तपस्थी-प्रज्ञज्या ली। चिरकाल तक जंगल के फलमूल खाते रहकर वे नमक-खटाई खाने के लिए हिमालय से उतर क्रमशः वाराणसी पहुँच राजोद्यान में रहने लगे।

उनके वहाँ रहते समय सुकुमारी परिक्राजिका को रूखा-सूखा, मिला-जुला भोजन खाने से रक्त-विकार रोग हो गया। उचित औषधि न मिलने से दुर्बल हो गई। बोधिसत्व भिक्षाटन के समय उसे नगर-द्वार तक ले जाते और वहाँ एक शाला में पटड़े पर लिटा स्वयं भिक्षा के लिए (नगर में) प्रवेश करते। वह उसकी अनुपस्थित में ही मर गई। जनता परिक्राजिका का सौन्दर्य देख उसे घर रोने-पीटने लगी। बोधिसत्व भिक्षा से लौटे तो उसे मरा देखा। उन्होंने यह सोच कि जिसका स्वभाव टूटना है वह टूटता है, सभी संस्कार अनित्य हैं और यही इनकी गित है, जिस फट्टे पर वह पड़ी थी उसी पर बैठ मिला-जुला भोजन खा मुँह घोया। घर कर खड़े लोगों ने पूछा—

"भन्ते ! यह परिक्राजिका तुम्हारी कौन होती थी ?"

"गृहस्थ रहते यह मेरी चरण-सेविका थी।"

"भन्ते ! हम सहन नहीं कर सकते, रोते हैं, पीटते हैं—तुम क्यों नहीं रोते ?"

"जीती थी तो यह मेरी कुछ लगती थी, अब परलोक-वासिनी होने से मेरी कुछ नहीं लगती। जो दूसरों के वश में चली गई है, उसके लिए मैं क्यों रोऊँ ? ''

बोधिसत्व ने जनता को धर्मोपदेश देते हुए ये गाथाएँ कहीं —
वहूनं विज्जित भोतो तेहि में कि भविस्सति,
तस्मा एतं न सोचामि पियं सम्मिल्लहासिनि ॥१॥
तं तक्ष्चे अनुसोचेय्य यं यं तस्स न विज्जिति,
अत्तानमनुसोचेय्य सदा मच्छुवसं पत्तं ॥२॥
नहेव ठितं नासीनं न सयानं न पद्धगुं,
याव पाति निम्मिस्सिति तत्रापि सरती वयो ॥३॥
तत्थत्तनि वत्पद्धे विनाभावे असंसये,
भूतं सेसं दियत्बबं वीतं अननुसोचियं ॥४॥

[व आप बहुतों के बीच में हैं, उनके बीच में रहती हुई अब मेरी क्या लगती है ? इसीलिय मैं इस प्रिय सम्मिल्ल-हासिनि के बारे में शोक नहीं करता हूँ ।।१।। उसी की सोच करे जो मनुष्य के अपने पास न हो। (यदि मृत्यु के लिए शोक करे) तो सदैव मृत्यु के वश में अपने आप के ही बारे में शोक करे ।।२।। खड़े रहने, बैठने, लेटने तथा चलने के समय की तो बात ही क्या आंख खोलने और बन्द करने के समय भी आयु का क्षय होता ही रहता है ।।३।। जब अपनी आधी आयु पूर्ण होने पर अपना मरण भी संशय-रहित है, तो सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिये और जो बीत जाये उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिये ।।४।।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने चार गाथाओं द्वारा अनित्यता को प्रकाशित करते हुये घर्मोपदेश दिया । जनता ने परिक्राजिका का शरीर-कृत्य किया । बोधिसत्व हिमालय में प्रवेश कर, ध्यान तथा अभिज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मलोक गामी हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में गृहस्थ स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय सम्मिल्ल-हासिनि राहुल-माता थी। तपस्वी तो मैं ही था।

### ३२६. कालबाहु जातक

''यं अन्नपाणस्स...''यह शास्ता ने बेळुबन में विहरते समय देवदत्त के बारे में, जिसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया था कही।

### क. वर्तमान कथा

देवदत्त ने तथागत के प्रति अकारण ही मन में वैर-भाव रख उन्हें • मारने के लिये घनुषधारियों को नियुक्त किया और नालागिरि हाथी भेजा तो उसका द्वेष प्रकट हो गया। जो उसे नियमित बँधा भोजन पहुँचाते थे, वह उन मनुष्यों ने बंद कर दिया। राजा ने भी उसके पास आना बन्द कर दिया। जब उसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया तो वह गृहस्थों से माँग-माँग कर खाता हुआ घूमने लगा। भिक्षुओं ने धर्म सभा में बातचीत चलाई— आप्रुष्मानो! देवदत्त ने लाभ-सत्कार पैदा करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह जो प्राप्त था उसे भी स्थिर न रख सका।

शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुशो, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? "अमुक बात चीत।" "न केवल अभी, भिक्षुशो, यह पहले भी नष्ट-लाभ-सत्कार ही रहा है," कह शास्ता ने पूर्वजन्म की कथा कहीं—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में घनञ्जय के राज्य करने के समय बोधिसत्व राध नामक तोता हुए । बड़ा परिवार, पूर्ण शरीर । छोटे भाई का नाम था पोट्रपाद ।

एक शिकारी ने उन दोनों जनों को बाँघ ले जाकर वाराणसी-राजा को दिया। राजा उन्हें सोने के पिंजरे में बन्द रख, सोने की थाली में मीठे खील और शरबत पिला कर पालता था। बड़ा सत्कार होता था। लाभ और यश दोनों सबसे अधिक थे।

एक वनचर ने काळबाहु नाम का एक बड़ा काला बन्दर लाकर राजा को दिया। वह पीछे आया होने से उसका अधिक लाभ-सत्कार होने लगा। तोतों का लाभ-सत्कार कम हुआ। बोधिसत्व में चित्त की स्थिरता थी, वह कुछ नहीं बोला। छोटे में चित्त की स्थिरता नहीं थी। वह बोला—भाई! इस राजकुल में हमें ही स्वादिष्ट सरस भोजन मिलते थे। अब हमें नहीं मिलते, काळबाहु बन्दर को ही मिलते हैं। जब हमें यहाँ धनञ्जय राजा के पास लाभ-सत्कार नहीं मिलता तो यहाँ क्या करेंगे? आ, जङ्गल में ही चलकर रहें। उसने भाई के साथ बातचीत करते हुए पहली गाथा कही—

यं अन्नपाणस्स पुरे लभाम तन्दानि साखामिगमेव गच्छति, गच्छामदानि वनमेव राघ असक्कतः चस्म धनञ्ज्याय ॥ [इस राजा से हमें जो अन्न-पान मिलता था वह अब बन्दर को ही प्राप्त होता है। ह्वे राध! हम वन को जायें। हम धनञ्जय के द्वारा असरकृत हैं।]

इसे सुन राध ने दूसरी गाथा कही-

लाभो अलाभो अयसो यसोच निन्दा पसंसा च सुलञ्च दुक्लं, एते अनिच्चा मनुजेसु धम्मा मा सोची कि सोचसि पोट्टपाद ॥

[हे पोट्टपाद! लाभ, हानि, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख तथा दुःख यह मनुष्यलोक के अनित्य-धर्म हैं। क्या चिन्ता करता है? चिन्ता मत कर।]

इसे सुन बन्दर के प्रति ईर्ष्या दूर करने में असमर्थ पोट्टपाद ने तीसरी गाथा कही—

> अद्धा तुवं पण्डितकोसि राध जानासि अत्थानि अनागतानि, कथं नु साखामिगं दिक्खसाम निधापितं राजकुलतोव जम्मं॥

[माना। तू हे राध! निश्चय से पण्डित है। भावी बातों को जानता है। यह बता कि इस नीच बन्दर को राज-कुल से निकाला जाता कैसे देखेंगे?]

यह सुन राध ने चौथी गाथा कही-

चालेति कण्णं भक्तींट करोति मुहुँ मुहुँ भाययते कुमारे, सयमेव तं काहति काळबाहु येनारका ठस्सति अन्नशणा॥

[कानों को हिलाता है और मुँह चिढ़ाता है, इस प्रकार बार-बार (राज-) कुमारों को डराता है। यह काळबाहु स्वयं ही ऐसा करेगा जिससे अन्न-पान से दूर हो जाये।]

काळबाहु ने भी कुछ ही दिन में राजकुमारों के सामने कान हिलाना आदि करके उन्हें डरा दिया। वे डरकर चिल्लाये। राजा ने पूछा—क्या बात है ? कारण मालूम होने पर 'इसे निकालों कह उसे निकलवा दिया। तोतों का लाभ-सत्कार फिर पूर्ववत् हो गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना लाजातक का मेल बिठाया। उस समय काळवाहु देवदत्त था। पोट्ठपाद आनन्द था। राध तो मैं ही था।

# ३३०. सीलवीमंस जातक

"सीलं किरेव कल्याणं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सदाचार की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे में कही।

#### ख. अतीत कथा

दो कथायें पहले कही जा चुकी हैं। इस (अतीत) कथा में बोधिसत्व वाराणसी राजा के पुरोहित हुए। उसने अपने सदाचार की परीक्षा लेने के लिये तीन दिन सोने के तख्ते पर से कार्षापण उठाये। उसे 'चीर' मान कर राजा के सामने पेश किया। वह राजा के पास खड़े हो, इस पहली गाथा से शील की महिमा का वर्णन कर, राजा से प्रव्रजित होने की आज्ञा माँग प्रव्रज्या लेने गया:—

> सीलं किरेव कल्याणं सीलं लोके अनुत्तरं, परस घोरविसो नागो सीलवाति न हञ्जति ॥

[संसार में सदाचार ही कल्याणकारी है, सदाचार ही श्रेष्ठ है। देखो, घोर विषेता सर्प भी 'सदाचारी' समझे जाने के कारण मारा नहीं जाता।]

१. सीलवीमंस जातक (८६)।

इस प्रथम गाथा से शील की प्रशंसा कर, राजा से प्रव्रज्या की आजा ले, प्रव्रजित होने के लिये गया। एक कसाई की दुकान से एक बाज़ ने मांस का टुकड़ा लिया और आकाश में उड़ गया। दूसरे पिक्षयों ने उसे घेर पैर, नाखून तथा चोंच से मारना शुरू किया। उसने वह दु:ख न सह सकने के कारण माँस का टुकड़ा छोड़ दिया। तब दूसरे ने ले लिया। जो कोई उसे लेता पक्षी उसी का पीछा करते। जो-जो छोड़ देना वह सुखी हो जाता। बोधिसत्व ने यह देख सोचा कि यह काम-भोग इस मांस के टुकड़े ही की तरह हैं, जो ग्रहण करता है वही दुखी होता है, जो छोड़ता है वह सुखी होता है। उसने दूसरी गाथा कही:—

> यावदेवस्सह किञ्च तावदेव अलादिसुं, सङ्गम्म कुळला लोके न हिंसन्ति अकिञ्चनं ॥

[जब तक इस चील के पास कुछ था, तभी तक पक्षी इकट्ठे होकर इसे खाते रहे। लोक में जिसके पास कुछ नहीं, उसकी हिंसा नहीं करते।]

वह नगर से निकल रास्ते में एक गाँव में शाम के समय किसी के घंर सोया। वहाँ पिङ्गला नाम की दासी ने किसी पुरुष के साथ इशारा किया कि इस समय आना। उसने मालिकों के पाँव घो, उनके सो जाने पर दालान में बैठ 'अब आता होगा, अब आता होगा' प्रतोक्षा करते हुए प्रथम-याम और फिर मध्यम-याम रात्रि भी बिता दी। प्रत्यूष समय में 'अब नहीं आएगा' निराश हो लेट कर सो गई। बोधिसत्व ने देखा कि यह दासी उस पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में इतनी देर आशा लगाये बैठी रही, अब आने की संभावना न रहने पर निराश हो सुख से सोती है। उसने से चा—काम-भोगों के प्रति आशा रखना ही दु:ख है। निराश रहना ही सुख है। यह तीसरी गाथा कही—

मुखं निरासा सुपित आसा फलवती सुखा, आसं निरासं कत्वान सुखं सुपिति पिङ्गला।। [आशारहित सुख से सोता है, आशा फलती है तो 'सुख' होता है। आशा से निराश होकर पिङ्गला सुख से सोती है।] अगले दिन उस गाँव से जंगल में जाते समय जंगल में एक तपस्वी को ध्यानारूढ़ बैठे देख सोचा, इस लोक और परलोक में ध्यान-सुख से बढ़कर मुख नहीं। यह चौथी गाथा कही—

न समाधिपरो अत्थि अस्मिं लोके परिह्म च, न परं नापि अत्तानं विहिसति समाहितो।।

[इस लोक तथा परलोक में समाधि से बढ़ कर सुख नहीं है। एकाग्र-चित्त न अपने को दुख देता है, न दूसरे को।]

उसने जंगल में प्रविष्ट हो, ऋषि-प्रव्रज्या ले, ध्यान तथा अभिञ्जा उत्पन्न की और ब्रह्मलोक-गाभी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया।। उस समय तपस्वी मैं ही था।

# चौथा परिच्छेद

# ४. कोकिल वर्ग

# ३३१. कोकालिक जातक

"यो वे काले असम्पत्ते..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोकालिक के बारे मे कही। (वर्तमान-) कथा तक्कारिय जातक भें बिस्तार से आई है।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसके मन्त्री-रत्न हुए। राजा बड़ा वाचाल था। बोधिसत्व उसकी वाचालता रोकने के लिये एक उपमा खोजते घुमते थे।

एक दिन राजा उद्यान में पहुँच मङ्गल शिला पर बैठा। उसके ऊपर आम का वृक्ष था। उस पर एक कौवे के घोंसले में काली कोयल अपना अण्डा रख गई। कौवी उस कोयल के अण्डे को पोसती रही। आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। कौवी उसे अपना पुत्र समझ चोंच से चोंगा ला उसे पालती थी। उसने असमय ही, जब उसके पर भी नहीं निकले थे कोयल की आवाज की। कौवी ने सोचा, यह अभी और तरह की आवाज करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा? उसने चोंच से ठोंगे मार-मार कर उसकी हत्या कर दी और घोंसले से नोचे गिरा दिया। वह राजा के पैरों में गिरा। राजा ने बोधिसत्व से पूछा—िमत्र ! यह क्या है? बोधिसत्व ने सोचा, मैं राजा को (अधिक बोलने से) रोकने के लिये एक उपमा खोजता रहा, अब मुझे वह मिल गई। उसने कहा—महाराज ! अति वाचाल, बहुत बोलने वालों की यह गित होती है। महाराज ! यह कोयल का बच्चा कौवी द्वारा पोसा

१. तक्कारिय जातक (४८१)।

गया। इसने असमय ही, जब इसके पर नहीं उगे थे, कोयल की आवाज लगाई। उस कौवी को जब यह मालूम हुआ कि यह मेरा पुत्र नहीं हैं तो उसने चोंच से ठोंगे मार-मार कर इसकी हत्या कर दी और घोंसले से गिरा दिया। 'चाहे मनुष्य हों चाहे पशु-पक्षी असमय अधिक बोलने से इस तरह का दु:ख भोगते हैं' कह ये गाथायें कहीं—

यो वे काले असम्पत्ते अतिवेलं पभासति,
एवं सो निह्तो सेति कोकिलायिव अत्रजो ॥१॥
न हि सत्थं सुनिसितं विसं हलाहलम्मिव,
एवं निकट्ठे पातेति वाचा दुब्भासिता यथा ॥२॥
तस्मा काले अकाले च वाचं रक्लेय्य पण्डितो,
नातिवेलं पभासेय्य अपि अत्तसमम्हि वा ॥३॥
यो च कालेमितं भासे मितपुब्बो विचक्ल्लणो,
सब्बे अमिलों आदेति सुपण्णो उरगम्मिव ॥४॥

[जी समय से पूर्व दीर्घकाल तक बोलता है, वह इसी प्रकार मरकर पड़ा रहता है जैसे यह कीयल का बच्चा ।।१।। जिस प्रकार हलाहल विष के समान दुर्भाषित वाणी उसी क्षण गिरा देती है, उस प्रकार अच्छी तरह से तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं ।।२।। इसलिये पण्डित आदमी को चाहिये कि वह समय-असमय वाणी की रक्षा करे, अपने ही समान हो तो भी किसी के साथ बहुत अधिक बातचीत न करे ।।३।। जो बुद्धिमान् समय पर विचार-पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सब पशुओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में ले लेता है जैसे गरुड़ सर्प को ।।४।।]

राजा बोधिसत्व का धर्मोपदेश सुनने के बाद से मितभाषी हो गया। उसने बोधिसत्व को बहुत सम्पत्ति दी।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय कीयल-बच्चा कीकालिक था। पण्डित-अमात्य तो मैं ही था।

# ३३२ रथलद्वि जातक

"अपि हन्त्वा हतो त्र्ति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल-राज के पुरोहित के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह रथ से अपनी जमींदारी के गाँव की ओर जा रहा था। अड़चन की जगह पर रथ हांकते हुए उसने गाड़ियों के काफले की आते देख कहा— अपनी गाड़ियों को हटाओ, हटाओ। गाड़ियों के न हटाये जाने पर को धित हो, उसने चाबुक की लकड़ी से पहली गाड़ी के गाड़ीवान की गाड़ी के रथ की घुरि पर प्रहार किया। वह लकड़ी रथ की घुरी से उचट कर उसी के माथे में लगी। उसी समय माथे पर गोला पड़ गया। उसने रककर राजा से कहा— मुझे गाड़ीवानों ने मारा। गाड़ीवानों को बुलाकर फैसला करने वालों को उसी का दोष दिखाई दिया।

एक दिन (भिक्षुओं ने) धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानी! राजा के पुरोहित ने मुकदमा किया कि गाड़ीवानों ने उसे मारा, किन्तु स्वयं पराजित हुआ। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? "अमुक बातचीत।" "न केवल अभी, भिक्षुओ, पहले भी इसने ऐसा ही किया है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

## खः अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसी के न्याय-मन्त्री थे। राजा का पुरोहित अपनी जमींदारी के गाँव में जाता हुआ..... (सब उपरोक्त की तरह ही)। लेकिन इस कथा में राजा के कहने पर, उसने स्वयं न्याय करना आरम्भ कर, बिना मुकदमा किये ही गाड़ीवानों को बुलाकर कहा कि तुमने मेरे पुरोहित को पीटकर उसके सिर में गोला उठा दिया; और उनके सर्वस्व हरण की आज्ञा दी। बोधिसत्व ने निवेदन किया—महाराज ! तुमने बिना मुकदमा किये ही इनका सर्वस्व हरण कराया। कोई-



कोई स्वयं अपने को चोट लगाकर भी 'दूसरे ने मारा' कहते हैं। इसलिये बिना न्याय किये कुछ करना उचित नहीं। राज्य करने वाले को सुनकर ही फैसला करना चाहिये।

इतना कह ये गाथायें कही:-

अपि हन्त्वा हलो जूति जेत्वा जितोति भासति, पुब्बमक्खायिनो राज एकदत्युं न सद्दहे ॥१॥ तस्मा पण्डितजातियो सुणेय्य इतरस्सपि, उभिन्नं वचनं सुत्वा यथाधम्मो तथा करे।।२॥ अलसो गिही कामभोगी पब्ब जितो साध् असञ्जतो अनिसम्मकारी साध्र राजा पण्डितो कोधनो तं न साध्र ॥३॥ यो निसम्म खतियो कथिरा नानिसम्म दिसम्पति, निसम्मकारिनो रञ्जो यसो कित्ति च वड्ढति ॥४॥

[कोई-कोई स्वयं पीटकर 'पीटा गया' तथा स्वयं जीतकर 'जीता गया' भी कहते हैं। इसलिये राजन्! जो पहले आकर कहे उसी की बात एकदम नहीं मान लेनी चाहिये। पण्डित को चाहिये कि दूसरे की बात भी सुने और दोनों का कथन सुनकर जो न्याय हो सो करे।।१-२।। आलसी गृहस्थ काम-भोगी अच्छा नहीं। असंयमी साधु अच्छा नहीं। बिना विचारे करने वाला राजा अच्छा नहीं। जो पण्डित होकर कोध करे वह भी अच्छा नहीं।।३।। क्षत्रिय को विचार कर करना चाहिये, राजा को बिना विचारे नहीं करना चाहिये। विचार-पूर्वक (काम) करने वाले राजा का यश और कीर्ति बढ़ती है।।४।।

राजा ने बोधिसत्व की बात सुन धर्मानुसार न्याय किया। घर्म से फैसला करने पर ब्राह्मण का ही दोष निकला।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का ब्राह्मण अब का ब्राह्मण ही था। पण्डित-अमात्य तो मैं ही था।

# ३३३. पक्कगोध जातक

"तदेव में त्वं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक गृहस्थ के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

(वर्तमान) कथा पहले विस्तार से आ ही गई है । इस उनके उधार वसूली करके आते समय रास्ते में उन्हें एक शिकारी ने पकी गोह दी कि दोनों जने खायें। उस आदमी ने भार्या को पानी के लिये भेजा और स्वयं सब गोह खा गया। जब वह लौटकर आई तो बोला—भद्रे! गोह भाग गई। वह बोली—अच्छा स्वामी! जब पकी गोह भाग जाती है तब क्या किया जा सकता है?

जेतवन में पानी पीकर जब वह शास्ता के पास बैठी थी, तो शास्ता ने पूछा—उपासिका! क्या यह (पित) तेरा हित-चितक है, स्नेही है, उप-कारी है?

"भन्ते। मैं तो इसकी हित-चिन्तक हूँ, स्नेही हूँ, उपकारिणी हूँ, लेकिन यह मेरे प्रति स्नेह-रहित है।"

"रहने दे, अभी यह ऐसा करता है, लेकिन जब तेरे गुणों का स्मरण करता है तो तुझे सब ऐश्वर्थ्य दे देता है।"

उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

## खः अतीत कथा

अतीत कथा भी पूर्वोक्त सदृश ही है। इस कथा में उनके लौटते समय रास्ते में शिकारी ने उन्हें थका देख एक पकी गोह दी कि दोनों जने

१. सुच्चज जातक (३२०)।

खायें। राज-कन्या उसे लता से बांघ लेकर चली। वे एक तालाब देख रास्ते से हट एक पीपल के नीचे बैठे। राज-पुत्र बोला—भद्रे! जा तालाब से कंवल-पत्र में पानी ले आ, मांस खायें। वह गोह को शाखा पर टांग पानी के लिये गई। दूसरे ने सारी गोह खा ली और पूँछ का सिरा हाथ में ले दूसरी और मुँह करके बैठ रहा। जब वह पानी लेकर आई तो बोला—भद्रे! गोह शाखा से उतर बिल में घुस गई। मैं ने दौड़ कर पूँछ के सिरे से पकड़ा। जी हाथ में था उतना हिस्सा हाथ में ही छोड़ तुड़ा कर घुस गई।

"हो देव ! पकी गोह जब भाग जाय तब क्या करें ? चलें।"

वे पानी पी वाराणसी पहुँचे । राज-पुत्र ने राज्य प्राप्त होने पर उसे केवल पटरानी बना दिया । सत्कार-सम्मान उसका कुछ नहीं ।

बोधिसत्व ने उसका सत्कार-सम्मान कराने की इच्छा से राजा के पास खड़े हो कहा—आर्ये ! हमें तुम से कुछ नहीं मिलता न ? क्या हमारी ओर नहीं देखती ?

"तात ! मुझे ही राजा से कुछ नहीं मिलता, तुम्हें क्या दूँ? और राजा भी अब मुझे क्या देगा, जो जंगल से आने के समय पकी गोह को अकेला ही खा गया।"

"आर्ये! ऐसा मत कहें। देव ऐसा नहीं करेंगे।" "तात! उसका तुम्हें पता नहीं। राजा को और मुझे ही पता है।" यह कह उसने पहली गाथा कही—

तदेव मे त्वं विदितो वनमज्झे रथेसम, यस्स ते खग्गबन्धस्स सन्नद्धस्स तिरीटिनो, अस्सत्यदुमसाखाय पक्का गोधा पलायथ ॥१॥

[हे राजन ! मैंने तुम्हें उसी समय जान लिया था, जब तुम्हारे वल्कल-धारी, जरी-बक्तर पहने और तलवार बांधे हुये रहते पीपल के पेड़ से बंधी गोह भाग गई।]

इस प्रकार राजा के दोष को लोगों के सामने प्रकट करके कहा।
यह सुन बोधिसत्व ने 'आर्ये! जब से देव तुम्हें प्यार नहीं करता तब
से दोनों के लिये कष्टकर होकर यहाँ क्यों रहती हो?' कह ये दो गाथायें
कहीं:—

नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं
किच्चानुकुब्बस्स करेय्य किच्चं,
नानत्थकामस्स करेय्य अत्थं
असम्भजन्तिम्प न सम्भजेय्य ॥२॥
चजे चजन्तं वनथं न कियरा
अपेतिचित्तेन न सम्भजेय्य,
दिजो दुमं खीणफलं व जत्वा
अञ्जं समेक्खेय्य महा हि लोको ॥३॥

[जो अपने प्रति नम्न हों, उसके प्रति नम्न होवे; जो अपने साथ रहना नाहे, उसके साथ रहे; जो अपना काम करे, उसका काम करे; जो अपना अपना अनर्थ नाहता हो उसका अर्थ न करे और जो अपने साथ न रहना नाहता हो उसके साथ न रहे।।२।। जो अपने की छोड़े उसे छोड़ दे; तृष्णा-स्नेह न करे; विरक्त-मन वाले की संगति न करे। जिस प्रकार वृक्ष को फलरहित जान यती अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार (अपने लिये) दूसरा स्थान खोजे। संसार बड़ा है।।३।।]

राजा ने बोधिसत्व के कहते ही कहते उसके गुणों को याद कर कहा —भन्ने, इतने समय तक मैंने तेरे गुणों की कदर नहीं की । पण्डित की बात से ही जाने । तुम मेरे अपराधों को सहन करती रहीं । तुम्हें ही मैं यह सारा राज्य देता हूँ । यह कह चौथी गाथा कही—

> सो ते करिस्सामि यथानुभावं कतञ्जतं खत्तिये पेक्खमानो, सब्बन्ध ते इस्सरियं ददामि यस्सिच्छसि तस्स तुवं ददामि॥

[हे क्षत्रिये ! तेरा कृतज्ञ होने के कारण यथासामर्थ्य तेरे लिये सब करूँगा । तुझे सारा ऐश्वर्य्य दूँगा । जिसकी तू इच्छा करे, वही तुझे दूँगा ॥४॥]

यह कह राजा ने देवी को सब ऐश्वर्थ्य दिया । 'इसने मुझे इसका गुण याद कराया' सोच पण्डित को भी बहुत ऐश्वर्थ्य दिया । शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर दोनों पित-पत्नी स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुए। उस समय के पित-पत्नी इस समय के पित-पत्नी ही थे। पण्डित अमात्य तो मैं ही था।

## ३३४ राजोवाद जातक

"गवञ्चे तरमानानं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय राजीपदेश के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

(वर्तमान) कथा सकुण जातक भें आयेगी। इस कथा में शास्ता ने भहाराज! पुराने राजागण भी पण्डितों की बात सुन धर्मानुसार राज्य कर स्वर्ग पधारे कह राजा के प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की बात कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर सब शिल्प सीखे। फिर ऋषि-प्रब्रज्या ले अभिञ्ञा और समापत्तियाँ प्राप्त कर रमणीय हिमालय प्रवेश में फल-मूल का आहार करते हुए रहने लगे।

उस समय राजा अपने दोष ढूँढ़ने वाला हो, किसी ऐसे आदमी को खोजता था जी उसके दोष कहे। उसने अन्दर के आदिमयों, बाहर के आदिमयों, नगर के आदिमयों तथा नगर के बाहर के आदिमयों में से किसी को भी अपने दोष कहने वाला न पाया। उसने सीचा 'जनपद' में कहेंगे।

१. सकुण जातक (?)।

इसलिये भेस बदल जनपद में घूमा। जब वहाँ भी कोई दोष कहने वाला न मिला, गुण ही सुनने को मिले तो यह सोच कि हिमालय प्रदेश में कहेंगे, वह जंगल में घूमता-घूमता बोधिसत्व के आश्रम पर पहुँचा और प्रणाम किया। बोधिसत्व ने कुशल क्षेम पूछा। वह एक ओर बैठा।

तब बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे मीठे थे, शक्ति-वर्धक थे और शक्कर समान थे। उसने राजा को भी सम्बोधित कर कहा— "महापुण्य! यह गोदे खाकर पानी पियो।" राजा ने गोदे खा, पानी पी, बोधिसत्व से पूछा—भन्ते! क्या बात है यह गोदे बहुत ही मीठे हैं?

"महापुण्य ! राजा निश्चय से धर्मानुसार न्याय से राज्य करता है। उसी से यह मीठे हैं।"

"भन्ते ! राजा के अधार्मिक होने पर अमधुर हो जाता है ?"

"हाँ महापुण्य ! राजाजों के अधामिक होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल-मूल भी अमधुर हो जाते हैं, ओज-रहित हो जाते हैं। केवल ये ही नहीं, सारा राष्ट्र ही ओज रहित हो जाता है, खराब हो जाता है। उनके धार्मिक होने पर वे मधुर होते हैं, शक्ति-वर्धक होते हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली होता है।"

राजा 'भन्ते ! ऐसा होगा' कह और अपना राजा होना बिना प्रकट किये बोधिसत्व को प्रणाम कर वाराणसी चला आया। उसने सोचा तपस्वी के कथन की परीक्षा करूँगा। 'अधर्म से राज्य कर, अब देखूँगा' सोच, कुछ समय बिता, वह फिर यहाँ पहुँचा। प्रणाम करके एक ओर बैठा।

बोधिसत्व ने भी उसे बैठो ही कह पके गोदे दिये। वह उसे कडुए लगे। राजा ने अस्वादिष्ट जान थूक सहित फेंक कहा—भन्ते! कडुआ है।

"महापुण्य ! राजा निश्चय से अधार्मिक होगा । राजाओं के अधार्मिक होने पर जंगल के फल-मूल से लेकर सभी नीरस हो जाता है, ओज-रहित हो जाता है।"

यह कह ये गाथायें कहीं-

गवं चे तरमानानं जिह्यं गच्छति पुङ्गवो, सब्बा गावी जिह्यं यन्ति नेते जिह्यं गते सित ॥१॥ एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्टसम्मतो,
सो चे अधम्मं चरित पगेव इतरा पजा,
सब्बं रठ्ठं दुक्लं सेति राजा चे होति अधिम्मको ॥२॥
गवं चे तरमानानं उजुं गच्छति पुङ्गचो,
सब्बदा गावी उजुं यित नेत्ते उजुगते सित ॥३॥
एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्टसम्मतो,
सो चेषि धम्मं चरित पगेव इतरा पजा,
सब्बं रठ्ठं सुलं सेति राजा चे होति धिम्मको ॥४॥

[गौवों के (नदी) तैरने के समय यदि बैंल टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गौवें टेढ़ी जाती हैं।।।। इस प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह अधर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही अधर्म करती है। राजा के अधार्मिक होने पर सारा राज्य दु:ख को प्राप्त होता है।।।।। गौओं के (नदी) तैरने के समय यदि बैंल सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गौवें सीधी जाती हैं।।।।। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह धर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही धर्म करती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख प्राप्त करता है।।।।

राजा ने बोधिसत्व से धर्म सुन, अपना राजा होना प्रकट किया— भन्ते! मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कडुआ किया। अब फिर मीठा कर्ह्मा। उसने बोधिसत्व को प्रणाम कर नगर में जा धर्मानुसार राज्य कर सब कुछ प्राकृतिक अवस्था में कर दिया।

शास्ता ने वह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय राजा आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही था।

# ३३५. जम्बुक जातक

"ब्रह्मा पवट्टकायो सो..." यह शास्ता ने बेळुवन में विहार करते समय देवदत्त के तथागत की नकल करने के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

कथा पहले आ ही चुकी है। यहाँ पर संक्षिप्त है। शास्ता ने पूछा— सारिपुत्र ! देवदत्त ने तुम्हें देखकर क्या किया ? स्थिवर बोले—भन्ते ! वह आपकी नकल करता हुआ मेरे हाथ में पंखा देकर लेट रहा। तब कोकालिक ने उसकी छाती में घुटने की चोट मारी। इस प्रकार आप की नकल करने जाकर उसने दु:ख भोगा।

यह सुन शास्ता ने 'सारिपुत्र ! न केवल अभी देवदत्त ने मेरी नकल करने जाकर दु:ख भोगा है, पहले भी भोगा ही है' कह स्थिवर के प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही—

## ख अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व सिंह-योनि में पैदा हुए। वह हिमालय में एक गुफा में रहता था। एक दिन भैंसे को मार, मांस खा, पानी पी गुफा को लौटते समय एक प्रागाल ने जब उसे देख तो भाग न सकने के कारण छाती के बल लेट रहा। सिंह ने पूछा—जम्बुक! क्या है? "भद्र! मैं आपकी सेवा करूँगा।" "तो आ" कह सिंह उसे अपने वास-स्थान पर ले गया और रोज-रोज मांस लाकर पोसने लगा। सिंह का मारा हुआ शिकार खा-खा कर मीटे हुए जम्बुक के दिल में एक दिन अभिमान पैदा हो गया। वह सिंह के पास आकर बोला—"स्वामी! मेरे कारण आप को नित्य असुविधा होती है। आप नित्य मांस लाकर मुझे पोसते हैं। आज आप यहीं रहें। मैं एक हाथी को मार, मांस खा, आप के लिये भी लाऊँगा।"

"जम्बुक ! अच्छा हो, यदि तू ऐसी इच्छान करे। तू हाथी मार कर मांस खाने वाली योनि में पैदा नहीं हुआ। मैं तुझे हाथी मार कर दूँगा। हाथी बड़े डील-डौल वाले होते हैं। उलटी बात मत कर। मेरा कहना मान।"

सिंह ने यह कह पहली गाथा कही:-

१. लक्खण जातक (११)।

बहा पवड्ढकायो सो दीघदाठो च जम्बुक, न त्वं तम्हि कुले जातो यत्थ गण्हन्ति कुञ्जरं।।

[हे जम्बुक । वह मोटा, बड़े शरीर वाला तथा लंबे दाँतों वाला होता है । तू उस कुल में पैदा नहीं हुआ है जिसमें पैदा होकर हाथियों को पकड़ते हैं ।]

श्रुगाल सिंह के मना करने पर भी गुफा से निकल, तीन बार 'हुक्का हुक्का' गीदड़ की आवाज लगा, पर्वत के शिखर पर चढ़ गया। वहाँ पर्वत के नीचे उसने एक काले हाथी को जाते देखा, तो सोचा उछल कर इसके माथे पर जा बैठूंगा। वह उसके पाँव में आकर गिरा। हाथी ने अगला पाँव उठा उसके मस्तक पर रख दिया। सिर फूट कर चूर्ण-विचूर्ण हो गया और वह चिल्लाता हुआ वहीं ढेर हो गया। हाथी कौंच-नाद करता हुआ चला गया। बोधिसत्व ने जा, पर्वत के शिखर पर खड़े हो, उसे नाश को प्राप्त हुआ देख, 'अपने अभिमान के कारण यह श्रुगाल विनाश को प्राप्त हुआ' कहा और ये तीन गाथायें कहीं:—

असीहो सीहमानेन यो अत्तानं विकुब्बति, कोत्थुंव गजमासज्ज सेति भुम्या अनुत्युनं ॥२॥ यसस्सिनो उत्तमपुग्गलस्स सज्जातखन्थस्स महब्बलस्स, असमेक्खिय थामबल्पपत्ति ससेति नागेन हतोव जम्बुको ॥ यो चीध कम्मं कुरुते पमाय थामबलं अत्तनि संविदित्वा, जप्पेन मन्तेन सुभासितेन परिक्खवासो विपुलं जिनाति ॥

[जो सिंह न होकर सिंह का अभिमान करता है, वह हाथी पर आक-भण करने वाले श्रुगाल की तरह चिल्लाता हुआ भूमि पर ढेर हो जाता है ॥२॥ यशस्वी, उत्तम व्यक्ति, अच्छे सुदृढ़ शरीर वाले तथा महाबलवान की शक्ति, बल और योनि को न देख कर (जो उसकी बराबरी करता है) वह हाथी द्वारा मारे गये जम्बुक की तरह ढेर हो जाता है ॥३॥ जो अपनी शक्ति और बल को जान कर शक्ति के भौतर काम करता है, वह विचार पूर्वक काम करने वाला अध्ययन, मन्त्रणा और निर्दोष वाणी से बड़े अर्थ की प्राप्त कर लेता है।।४।।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन गाथाओं द्वारा इस लोक में जो कर्तव्य है, सो बताया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय श्रृगाल देवदत्त था। सिंह तो मैं ही था।

## ३३६. ब्रहाछत्त जातक

"तिण तिणन्ति लपसि...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय ढोंगी भिक्षु के बारे में कही । वर्तमान कथा आ ही चुकी है ।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधसत्व उसके अर्थ-धर्मानुशासक अमात्य हुये। वाराणसी-नरेश ने बड़ी सेना से कोशल-राज पर चढ़ाई कर, श्रावस्ती जा, युद्ध करके नगर में दाखिल ही राजा को पकड़ लिया। कोशलराज का छत्र नामक पुत्र था। सो भेस बदल कर निकल तक्षशिला गया। वहाँ तीनों वेद और अट्टारह विद्यायें सीख तक्ष-शिला से निकल (रास्ते में) सब तरह के शिल्प सीखता हुआ एक प्रत्यन्त-ग्राम में पहुँचा। उसके आश्रय से पाँच सौ तपस्वी जंगल में कुटी बना कर रहते थे। कुमार ने उनके पास जा सोचा कि उनसे भी कुछ सीखूँ और प्रब्रजित हो जो वे जानते थे वह सब सीख लिया। वह आगे चलकर गण का शास्ता हो गया।

एक दिन ऋषि-गण को सम्बोधित कर उसने पूछा— 'मित्रो! मध्यम-देश क्यों नहीं जाते ?'' "मित्रो । मध्यम-देश के लोग पण्डित होते हैं । वह प्रश्न पूछते हैं । (पुण्य-) अनुमोदन कराते हैं । मङ्गल (-सूत्र) का पाठ कराते हैं । असमर्थ होने पर निन्दा करते हैं । हम इसी डर से नहीं जाते हैं ।"

"तुम मत डरो । मैं यह सब करूँगा।" "तो चलें।"

सभी अपनी तरह-तरह की चीजें ले क्रमशः वाराणसी पहुँचे। वाराणसी-राजा ने कीशल नरेश को अपने आधीन कर, वहाँ राज्याधिकारी नियुक्त किये और वहाँ जो धन था उसे वाराणसी ले आया। उस धन से उसने लोहे की गागरें भरवा उन्हें उद्यान में गड़वा दिया। स्वयं वह वाराणसी में ही रहने लगा।

वे ऋषि-गण रात भर राजा के उद्यान में रह, अगले दिन भिक्षार्थं नगर में जा राज-द्वार पर पहुँचे। राजा ने उनकी चर्या से प्रसन्न हो उन्हें बुलवाया और महान् तल्ले पर बिठा यवागु और खज्जक खिलाया। फिर भोजन के समय तक अनेक प्रश्न पूछता रहा। छत्त ने राजा के चित्त को प्रसन्न करते हुये सभी प्रश्नों का उत्तर दे भोजनोपरान्त विचित्र दानानुमोदन किया।

राजा ने बहुत प्रसन्न हो. वचन ले, उन सभी को उद्यान में टिकाया। छत्त खजाना निकालने का मन्त्र जानता था। उसने वहाँ रहते हुए मन्त्र-बल से पता लगाया कि इसने मेरे पिता का धन कहाँ छिपा रखा है? उसे पता लग गया कि राजोद्यान में है। 'यह धन लेकर मैं अपना राज्य वापिस लूँगा' सोच उसने तपस्यों को सम्बोधित कर कहा—मित्रो! मैं कोशल-राज का पुत्र हूँ। वाराणसी के राजा ने हमारा राज्य छीन लिया है। भेस बदल कर इतने दिन अपने जीवन की रक्षा की। अब अपने कुल का धन मिल गया है। मैं इसे ले जाकर अपना राज्य लूँगा। तुम क्या करोगे?

"हम तेरे साथ ही चलेंगे।"

उसने 'अच्छा' कह चमड़े के बड़े-बड़े थैंले बनवाये और रात को भूमि खनवा कर धन की गागरें निकलवायीं। (फिर) थैंलों में धन को डाल गागरों में तिनके भरवा दिये। पाँच सौ ऋषियों और अन्य मनुष्यों से धन लिवा भाग कर श्रावस्ती पहुँचा। वहाँ राज्याधिकारियों को पकड़वा, (अपना) राज्य वापिस लिया। फिर चार-दीवारी तथा अटारी आदि की मरम्मत करा

उसे ऐसा बनवा दिया कि फिर भी वह राजा उसे न ले सके। स्वयं नगर में रहने लगा।

वाराणसी-राजा को भी खबर दी गई कि तपस्वी उद्यान से धन लेकर भाग गये। उसने उद्यान जा, गागरों को निकलवाया तो उनमें तृण-मात्र दिखाई दिया। धन (चला जाने) के कारण उसको शोक हुआ। वह नगर में जा 'तृण, तृण' पुकारता घूमने लगा। कोई उसके शोक का शमन नहीं कर सकता था। बोधिसत्व ने सोचा—राजा को शोक बहुत है। विलाप करता घूमना है। मुझे छोड़ कोई दूसरा इसके शोक का शमन नहीं कर सकता। मैं इसके शोक को दूर करूँगा। उसने एक दिन उसके साथ मुख से बैंठे हुए उसके विलाप करने के समय पहली गाथा कही:—

तिणं तिणन्ति लपसि कोनु ते तिणमाहरि, किन्नु ते तिण किच्चत्थि तिणमेव पभाससि ॥१॥

[तृण-तृण ही प्रलाप करता है, कौन है जो तेरे तृण ले गया ? तुझे तृण की क्या आवश्यकता है ? तू केवल तृण ही तृण कहता है।]

राजा ने यह सुन दूसरी गाथा कही-

इयागमा ब्रह्मचारी बहा छत्तो बहुस्सुतो, सो मे सब्बं समादाय तिणं निक्लप्प गच्छति ॥२॥

[यहाँ छत्ता नाम का एक बड़ा और बहुश्रुत ब्रह्मचारी आया। वह मेरा सब लेकर और तृण डालकर चला गया।]

यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:-

एवेतं होति कत्तब्बं अप्पेन बहुमिच्छता, सब्बं सकस्स आदानं अनादानं तिणस्स च, तिणस्स चाटिसु गतो तत्थ का परिदेवना ॥३॥

[जो थोड़े से बहुत की इच्छा करता है उसे ऐसा ही करना होता है; अपने सारेधन का लेना और तृण का न लेना। तृण के घड़ों में जाने पर रोना-पीटना क्या?]

यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही :— सीलवन्तो न कुब्बन्ति बालो सीलानि कुब्बित, अनिच्चसीलं दुस्सील्यं कि पण्डिच्चं करिस्सिति ॥४॥ [सदाचारी (ऐसा) नहीं करते, मूर्ख ही (ऐसा) सदाचार करता है। जिसका शील स्थिर नहीं, जो दुश्शील है उसका पाण्डित्य किस काम का ?]

इस प्रकार उसकी निन्दा कर बोधिसत्व की उन गाथाओं से निश्शोक हो राजा ने धर्मानुसार राज्य किया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय बड़ा छत्त ढोंगी भिक्षु था। पण्डित अमात्य तो मैं ही था।

# ३३७. पीठ जातक

"नते पीठमदायिम्ह..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह जनपद से जेतवन पहुँचा। पात्र चीवर संभाल, रख, शास्ता को प्रणाम कर उसने तरुण श्रमणेरों से पूछा—आयुष्मानो ! अतिथि भिक्षुओं का उपकार कौन करते हैं ?

"आयुष्मान् ! अनाथिपण्डिक नाम का महासेठ और विसाखा नाम की महा-उपासिका, दोनों माता-पिता के समान उपकार करते हैं ?

वह 'अच्छा' कह अगले दिन जब एक भी भिक्षु ने नगर में प्रवेश नहीं किया था, अनाथ-पिण्डिक के गृह-द्वार पर पहुँचा। असमय गया होने से किसी ने घ्यान नहीं दिया। वहाँ कुछ न पाकर वह विसाखा के गृह-द्वार पर पहुँचा। वहाँ भी बहुत सबेरे पहुँचने के कारण कुछ न मिला। फिर जहाँ-तहाँ घूम कर यवागु समाप्त होने पर पहुँचा। और फिर जहाँ-तहाँ घूम कर भात के समाप्त होने पर पहुँचा। वह विहार पहुँचकर दोनों परिवारों की

१. इस प्रकार न उसे प्रातःकाल की भिक्षा मिली और न मध्याह्न का भोजन।

निन्दा करता हुआ घूमने लगा—ये भिक्षु कहते हैं कि ये कुल श्रद्धावान् हैं, भक्ति रखते हैं, किन्तु ये परिवार तो अश्रद्धावान् हैं, भक्त नहीं हैं।

एक दिन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! अमुक जानपदिक भिक्षु अति-प्रात:काल गृहस्थों के घर भिक्षार्थ पहुँचा और अब न मिलने से उनकी निन्दा करता हुआ घूम रहा है । शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'अमुक बातचीत' । शास्ता ने उस मिक्षु को बुलवा कर पूछा, 'क्या सचमुच ?' और उसके 'भन्ते सचमुच' कहने पर शास्ता ने कहा—भिक्षु ! तू कीध क्यों करता है ? पूर्व समय में जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे, उस समय तपस्वी भी गृहस्थों के घर जाकर भिक्षा न मिलने पर शान्त रहे । यह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशिला के सब शिल्प सीखे। आगे चल कर तपस्वी-परिव्रज्या ले हिमालय में रहने लगे। वहाँ चिरकाल तक रहकर आगे चल कर नगर में भिक्षार्थ प्रवेश किया। उस समय वाराणसी सेठ श्रद्धावान् तथा भक्त था। बोधिसत्व ने 'कौनसा परिवार श्रद्धावान् है ?' पूछा! उत्तर मिला—सेठ का घर। वह सेठ के घर पहुँचा। उस समय सेठ राज-दरबार में गया था। दूसरे आदिमयों ने भी उसे नहीं देखा। वह लौटा जा रहा था। राज-दरबार से निकलते समय उस सेठ ने उसे देख लिया। वह प्रणाम कर, भिक्षा-पात्र ले, घर ले गया और वहाँ बिठा, पैरधुला, माख, यवागु-खाद्य आदि परोसा। फिर भोजन करते समय कुछन कह, भोजन की समाप्ति पर प्रणाम कर निवेदन किया—

"भन्ते ! हमारे गृह-द्वार पर कोई भिख-मंगा वा धार्मिक श्रमण-ब्राह्मण आकर खाली हाथ लौट गया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज हमारे बच्चों ने आप को नहीं देखा। इसलिये आज आप को न आसन मिला। न पानी मिला, न पैर धुलाये गये और न यवागु-भात ही मिला। आप यूँ ही लौटे जा रहे थे। यह हमारा अपराध है। हमें क्षमा करना चाहिये।"

उसने यह पहली गाथा कही :-

न ते पीठमदायिम्ह न पाणं निष भोजनं, श्रह्मचारि खमस्सु मे एतं पस्साम अच्चयं ॥१॥

[न तुझे पीढ़ा दिया, न पानी और न भोजन । हे ब्रह्मचारी ! हमें क्षमा करें, हम अपने इस अपराध को स्वीकार करते हैं ।]

यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही:-

नेवाभिसज्जामि न चापि कुप्पे न चापि मे अप्पियमासि किन्ति, अथोपि मे आसि मनो वितक्को एतादिसो नून कुलस्स धम्मो॥२॥

[न आसक्त होता हूँ, न कोच करता हूँ और मुझे कुछ अप्रिय भी नहीं लगा। मेरे मन में यही जितक पैदा हुआ कि इस परिवार का निश्चय से यही धर्म होगा।]

यह सुन सेठ ने दो गाथायें कहीं :-

एसम्हाकं कुले घम्मो पितुपितामहो सदा, आसनं उदकं पज्जं सब्बेतं निपदामसे ॥३॥ एसम्हाकं कुले धम्मो पितुपितामहो सदा, सक्कच्चं उपतिद्वाम उत्तमं विय जातकं ॥४॥

[यह हमारे पिता-पितामह से हमारे कुल का धर्म है कि हम आसन, पानी और पैर में माखने के लिये तेल—यह सब देते हैं। यह हमारे पिता-पितामह से हमारा कुल-धर्म है कि हम उत्तम जनों की सेवा वैसी ही अच्छी तरह करते हैं जैसे अपने सम्बन्धियों की ।।३-४।।]

बोधिसत्व कुछ दिन वाराणसी-सेठ को धर्मोपदेश देते हुए वहीं रहे।

फिर हिमालय जा अभिञ्जा और समापत्तियाँ प्राप्त कीं।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में वह भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय वाराणसी-सेठ आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही था।

## ३३८ थुस जातक

"विदितं थुसं....." यह शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय अजात-शत्रु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उसके माता की कोख में रहने पर उसकी माँ कोशलराज-पुत्री के मन में राजा बिम्बिसार की जांघ का खून पीने का दोहद पैदा हुआ और वह दृढ़ हो गया । सेविकाओं के पूछने पर उसने उन्हें वह बात कही । राजा ने भी सुना तो लक्षणज्ञों को बुलाकर पूछा—इस का क्या अर्थ है ? लक्षणज्ञों ने कहा कि देवी की कोख में जो प्राणी है वह तुम्हें मारकर राज्य लेगा। राजा वोला-यदि मेरा पुत्र मुझे मारकर राज्य लेगा तो इस में क्या हर्ज है ? उसने दाहिनी जाँच को शस्त्र से फाड़, सीने के कटोरे में खून ले, भेजकर, देवी को पिलवाया। उसने सोचा-यदि मेरी कोख से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को मारेगा तो मुझे ऐसे पुत्र से क्या ? गर्भ गिराने के लिये उसने कीख मलवाई। राजा को मालूम हुआ तो देवी को बुलवाकर उसने कहा- 'भद्रे! मेरा पुत्र मुझे मारकर राज्य लेगा । मैं अजर-अमर तो हूँ नहीं । मुझे पुत्र-मुख देखने दे। अब से इस तरह का काम न करना।" तब वह उद्यान में जाकर वहाँ कोख मलवाने लगी। राजा को मालूम हुआ तो उसने उद्यान जाना रोक दिया। उसने गर्भ पूरा होने पर पुत्र को जन्म दिया। नाम-करण के दिन, अजात होने पर भी पिता के प्रति शत्रुता रखने के कारण उसका नाम अजात-शत्रु ही रखा गया। वह पाला-पोसा जाकर बड़ा हो रहा था। एक दिन शास्ता पाँच सौ भिक्षुओं के साथ राजा के घर जाकर बैठे। राजा बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघ को श्रेष्ठ खाद्य भोज्य परीस शास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठ कर धर्म सुनने लगा। उसी समय कुमार को अलंकृत कर राजा को दिया। राजा ने स्नेह की अधिकता से पुत्र की ले, गोद में बिठा लिया। वह पुत्र-प्रेम

के कारण पुत्र से ही लाड़-प्यार करता था—धर्म नहीं सुनता था। शास्ता ने राजा का प्रमाद देखा तो कहा—महाराज ! पहले के राजा पुत्र पर आशङ्का कर उसे किसी जगह छिपा देते थे और आज्ञा देते थे कि मेरे मरने के बाद इसे निकाल कर राज्य पर बिठाना।

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की बात कही :--

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व तक्षणिला में सर्वत्र प्रसिद्ध आचार्य्य हो बहुत से राजकुमारों तथा ब्राह्मण कुमारों को विद्या पढ़ाते थे। वाराणसी के राज-पुत्र ने सीलह वर्ष की आयु होने पर उसके पास जा तीनों वेद और सब शिल्प सीख आचार्य्य से विदा मांगी। आचार्य्य ने अङ्ग-विद्या से जाना कि इसे पुत्र से खतरा है। उसने सोचा कि मैं अपने प्रताप से इसका खतरा दूर करूँगा। उसने चार गाथायें बना कुमार को दीं और नियम किया—तात ! पहली गाथा राज-गद्दी पर बैठ, जब तेरा पुत्र सोलह वर्ष का हो, तेरे साथ बैठा भोजन करता हो उस समय कहना; दूसरी बड़े दरबार के समय; तीसरी महल पर चढ़ने के समय सीढ़ियों के शिखर पर खड़े हो और चौथी शयनागार में प्रवेश करते समय बरामदे में खड़े होकर। वह 'अच्छा' कह, स्वीकार कर आचार्यं को प्रणाम कर गया और उपराज बन पिता के मरने पर राजा बना। उसके पुत्र ने सोलह वर्ष का होने पर उद्यान-क्रीड़ा आदि के लिये बाहर निकले राजा का ऐइवर्यं देखकर उसे मार राज्य पाने की इच्छा की। उसने अपने सेवकों से कहा। वे बोले-देव ! बुढ़ापे में ऐषवर्य्य मिला तो किस काम का ? जिस किस उपाय से राजा को मार कर राज्य ग्रहण करना चाहिये। कुमार ने सोचा-विष खिला कर मारूँगा । वह पिता के साथ शाम की भोजन करते समय विष पास लेकर बैठा। राजा ने थाली में भात डालते ही पहली गाथा कही :-

> विदितं युसं उन्दुरानं विदितं पन तण्डुलं, युसं यूलं विविज्जित्वा तण्डुलं पन खादरे ॥१॥

[चूहों को तुष का भी पता है और तण्डुल का भी पता है। वे स्थूल तुष को छोड़ तण्डुल खाते हैं।] कुमार ने समझा, मेरा पता लग गया। वह भय के मारे थाली में विष नहीं डाल सका और राजा को प्रणाम करके चला गया। उसने यह बात अपने सेवकों को सुना कर पूछा—आज तो मेरा पता लग गया। अब कैसे मारूँ? उन्होंने उद्यान जाते समय छिपकर सलाह की और सोचा—एक उपाय है। उन्होंने व्यवस्था दी—तलवार को तैयार रख, राज-दरबार में जाने के समय, अमात्यों के बीच में खड़े हो, राजा को असावधान देख, तलवार का प्रहार कर मारना चाहिये। कुमार ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया और दरबार के समय तलवारबंद होकर वहाँ जा इधर-उधर राजा पर प्रहार करने का अवसर खोजने लगा। उस समय राजा ने दूसरी गाथा कहीं:—

या मन्तना अरञ्जस्मिं या च गामे निकण्णिका, यञ्चेतं इतिचिति च एतम्पि विदितं मया ॥२॥

[जो जंगल में मन्त्रणा हुई और जो गाँव में काना-फूसी हुई तथा यह जो इधर-उधर अवसर ढूँढ़ता है यह भी मुझे मालूम हो गया ।]

कुमार समझ गया कि पिता मेरे बैरी-भाव को जानता है। उसने भाग कर सेवकों से कहा। उन्होंने सात-आठ दिन बीतने पर कहा—पिता तुम्हारे बैरी होने को नहीं जानता। तुम अन्दाजे से ही ऐसा समझते हो। उसे मारो। वह एक दिन तलवार ले सीढ़ियों के ऊपर कमरे के द्वार पर खड़ा हुआ। राजा ने सीढ़ियों के शिखर पर खड़े हो तीसरी गाथा कही:—

धम्मेन किर जातस्स पिता पुत्तस्स मक्कटो, दहरस्सेव सन्तस्स दन्त्रेहि फलमच्छिदा ॥३॥

[बन्दर-पिता ने धर्म से पैदा हुए अपने पुत्र से यह आशक्का होने के कारण कि वह यूथ-पित हो जायगा, बाल-काल में ही दाँतों से बिश्रया कर दिया।]

कुमार ने समझा पिता मुझे पकड़वाना चाहता है। वह डर के मारे भागा और सेवकों से जाकर कहा कि पिता ने मुझे धमकाया है। उन्होंने आधा-महीना बीत जाने के बाद कहा—कुमार ! यदि राजा तुझे जान जाता तो इतने दिन सहन न करता। उसने अन्दाजे से ही कहा है। उसे मार। वह एक दिन तलवार ले ऊपर महल में शयनागार के अन्दर घुस पलंग के नीचे लेट रहा कि आते ही उस पर प्रहार कहाँगा। राजा ने शाम का

भोजन कर 'लेटूँगा' कह सेवक-जन को विदा किया और शयनागार में प्रवेश कर बरामदे में ही खड़े हो चौथी गाथा कही:—

यमेतं परिसप्पसि अजकाणीव आसये, योपायंहेट्टतो सेसि एतम्पि विदितं मया ॥४॥

[यह जो सरसों के खेत में कानी बकरी की तरह भय से इधर से उधर सरकता है और यह जो नीचे लेटा है—यह भी मुझे ज्ञात है।]

कुमार ने सीचा, पिता की मेरा पता लग गया है, अब मुझे नष्ट कर-वायेगा। उसने भयभीत हो, पलंग के नीचे से निकल, राजा के पैरों में तलवार रख दी और चरणों में साष्टांग लेट गया—देव! क्षमा करें। राजा ने उसे घमकाया—तू समझता है कि मेरी करतूत को कोई नहीं जानता। उसने उसे जंजीर से बंधवा, कैंदलाने में डलवा दिया और उस पर पहरा बिठवा दिया। तब राजा ने बोधिसत्व का गुण समझा। राजा आगे चलकर मर गया। उसका शरीर-कृत्य करने के बाद कुमार को कैंदलाने से निकाल राज्य पर बिठाया गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला "महाराज! इस प्रकार पुराने पण्डित लोग सशंकित विषय में आशङ्का करते थे" कह यह बात समझाई। ऐसा कहने पर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। शास्ता ने जातक का मेल बिठाया। उस समय तक्षशिला में प्रसिद्ध आचार्य्य मैं ही था।

## ३३६. बावेर जातक

"अदस्सनेन मोरस्स....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय नष्ट लाभ-सत्कार तैथिकों के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

बुद्ध के उत्पन्न होने से पहले तैथिकों को लाभ और यश की प्राप्ति थी, बुद्ध के उत्पन्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा; उनकी दशा १६ ऐसी ही हो गई जैसी सूर्य के उदय होने पर जुगनुओं की । उनके इस समाचार के बारे में धर्मसभा में बातचीत चली । शास्ता ने आकर पूछा— भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे थे ? 'अमुक बातचीत ।' ''न केवल अभी भिक्षुओ, पहले भी जब तक गुणवान् पैदा नहीं हुए, तभी तक गुण-हीनों की श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ यश मिलता रहा । गुणवानों के पैदा होने पर गुण-हीनों का लाभ सत्कार जाता रहा ।"

इतना कह पूर्वजन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व मोर की योनि में पैदा हो, बड़े होने पर विशेष सुन्दर हो जङ्गल में विचरने लगे। उस समय कुछ बिनये दिशा-कौआ के कर जहाज से बावेर राष्ट्र गये। उस समय बावेर राष्ट्र में पक्षी नहीं होते थे। उस राष्ट्र के जो-जो निवासी आते उस कौवे को पिजरे में पड़ा देख कहते—इसकी चमड़ी के वर्ण को देखो। गले तक चोंच है। मणि की गोलियों जैसी आंखें हैं। इस प्रकार कौवे को प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से कहा—आर्यो! यह पक्षी हमें दे दो। हमें भी इसकी जरूरत है। तुम्हें अपने राष्ट्र में दूसरा मिल जायगा।

"तो कीमत देकर ले लो।"

"पाँच कार्षापण लेकर दे दें।"

"न देंगे।"

इस प्रकार क्रमशः बढ़ाने पर सौ कार्षापण तक पहुँचे। 'हमारे लिये यह बहुत काम का है, लेकिन खैर तुम्हारी मैत्री का ख्याल है' कह सौ कार्षापण लेकर दे दिया।

उन्होंने उसे सोने के पिजरे में रख नाना प्रकार के मछली-मांस तथा फलाफल से पाला। दूसरे पक्षियों के न होने के कारण यह दुर्गणों से युक्त कौवा भी श्रेष्ठ लाभी हुआ। अगली बार वे बनिये एक मोर को जो चुटकी बजाने पर आवाज लगाता और ताली बजाने पर नाचता, सिखा-पढ़ा कर

१. (स्थल की) दिशा जानने के लिये जहाज पर जो कौआ रखा जाता था 1

साथ ले गये। वह जनता के इकट्ठा हो जाने पर, नौका की धुर पर खड़ा हो, परों को झाड़, मधुर-स्वर से आवाज लगाता हुआ नाचा। मनुष्यों ने प्रसन्न हो कहा—आर्यों! यह सुन्दर सुशिक्षित पक्षी-राज हमें दो।

"पहले हम कौवा लेकर आये, वह ले लिया। अब एक मोर-राज लेकर आये वह भी लेना चाहते हो। तुम्हारे राष्ट्र में पक्षी लेकर आना ही कठिन है।"

आर्यों! जो भी हो। अपने राष्ट्र में दूसरा मिल जायगा। यह हमें दें।" उन्होंने कीमत बढ़ाकर उसे हजार में लिया।

उसे सात रत्नों के सुन्दर पिंजरे में रख, मछली-मांस, फलादि तथा मधु-खील और शर्बत से पाला। मोर-राज को श्रेष्ठ लाभ और यश मिला। जब से वह पहुँचा तब से कौवे का लाभ-सत्कार घट गया। कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। कौवे को जो खाना-भोजन नहीं मिला, तब वह 'का, का' चिल्लाता हुआ जाकर कूड़ा-कर्कट गिराने की जगह पर उतरा। शास्ता ने दो गाथायें मिला, अभि-सम्बुद्ध होने पर ये दो गाथायें कहीं:—

अदस्सनेन मोरस्स सिखिनो मञ्जुभाणिनो, काकं तत्थ अपूजेसं मंसेन च फलेन च ॥१॥ यदा च सरसम्पन्नो मोरो बावेरुमागमा, अथ लाभो च सक्कारो वायसस्स अहायथ ॥२॥ याव नुष्पज्जित बुद्धो धम्मराजा पभङ्करो, ताव अञ्जे अपूजेसुं पुषु समणबाह्मणे ॥३॥ यदा च सरसम्पन्नो बुद्धो धम्मं अदेसिय, अथ लाभो च सक्कारो तित्थियानं अहायथ ॥४॥

[जब तक मधुर-भाषी, शिखी मीर नहीं देखा तब तक वहाँ माँस और फल से कौवे की पूजा हुई ।।१।। जब स्वर-युक्त मीर बावेरु राष्ट्र पहुँचा, तो कौवे का लाभ सत्कार घट गया।।२।। इसी तरह जब तक प्रभङ्कर धर्म-राज पैदा नहीं हुए तब तक अनेक दूसरे श्रमण-बाह्मणों की पूजा हुई, लेकिन जब स्वर-युक्त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो तैथिकों का लाभ-सत्कार नष्ट हो गया।]

यह चार गाथायें कह जातक का मेल बैठाया। उस समय कौवा निगण्ठ नाथ पुत्र (निग्रंन्थ जाति-पुत्र) था। मोर राजा तो मैं ही था।

# ३४०. विसयह जातक

''अदासि दानानि...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय अनाय-पिण्डिक के बारे में कहीं।

#### क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त खिदरङ्गार जातक भें आ ही गई है। इस कथा में शास्ता ने अनाथ-पिण्डिक को सम्बोधन कर "हे गृहपित ! पुराने पिण्डितों ने शाक के आकाश में खड़े हो कर 'दान मत दो' कहने को अस्वीकार करके भी दान दिया" कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व अस्सी करोड़ धन के मालिक विसय्ह नाम के सेठ हुए। वह पाँच शीलों से युक्त था और स्वभाव का दानी। वह चारों नगर-द्वारों पर, नगर के मध्य में तथा अपने दरवाजे पर छः जगहों पर दानशालायें बनवा दान देता। प्रति दिन छः लाख खर्च करता। उसके सारे जम्बुद्वीप को उद्वेलित कर दान देने से, दान के प्रताप से, शक्त का भवन काँप उठा। देवेन्द्र का पाण्डु (-वर्ण) कम्बल-शिलासन गर्मे हो उठा।

शक सोचने लगा—कौन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता है ? उसने देखा कि यह विसय्ह नाम का महासेठ ही है जो अत्यधिक पैर फैलाकर सारे जम्बू-द्वीप में हलचल मचाता हुआ दान देता है। सम्भव है इस दान के प्रताप से मुझे च्युत कर स्वयं शक हो जाय। उसने सोचा—मैं

१. बदिरङ्गार जातक (४०)।

इसके धन का नाश कर इसे दिरद्र बनाऊँगा। जिसमें यह दान न दे सके। तब, उसने उसका सारा धन-धान्य, तेल, मधु, शक्कर, और तो और दास, नौकर-चाकर आदि भी अन्तर्धान कर दिये। दान-प्रबन्धकों ने आकर कहा— स्वामी, दान-शालाएँ खाली हो गईं, जहाँ जो रखा था कहीं कुछ नहीं दिखाई देता।

दान-उच्छेद मत होने दो, खर्चा यहाँ से ले जाओ, कह उसने भार्या को बुलाकर कहा—भद्रे, दान चालू कराओ।

उसने सारा घर खोजा। जब उसे आधे मासे भर भी कहीं कुछ न दिखाई दिया, तो बोली—आर्य्य, जो वस्त्र हम पहने हैं उन्हें छोड़ कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। सारा घर खाली है। सात रत्नों से भरे कोठों के द्वार खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया। सेठ और उसकी भार्या को छोड़ दूसरे दास, नौकर-चाकर भी नहीं दिखाई दिये।

महासत्व ने फिर भार्यों को सम्बोधित किया—भद्रे! दान नहीं बन्द किया जा सकता। सारे घर में खोजकर कुछ अवश्य निकालो।

उसी समय एक घिसयारा दराँती, बहुँगी और घास बाँधने की रस्सी दरवाजे के अन्दर फेंककर भाग गया। सेठ की भार्या ने वही लाकर दी—स्वामी! इन्हें छोड़ घर में और कुछ नहीं दिखाई देता। महासत्व ने कहा—भद्रे! इससे पहले मैंने कभी घास नहीं काटी है। लेकिन आज घास छील कर, लाकर, बेचकर, यथायोग्य दान दूँगा। वह दान देना बन्द न हो, इस डर से दराँती, बहुँगी और रस्सी ले नगर से निकल घास की जगह पर गया। वहाँ घास छील, दो ढेरियाँ बाँध, बहुँगी पर रखकर यह सोच नगर में बेचने के लिये लाया कि एक हिस्से का दाम हमारे लिए होगा और दूसरे हिस्से के दाम से दान देंगे। नगर द्वार पर घास बेचने से उसे जो मासक मिले उनका एक हिस्सा उसने याचकों को दे दिया। याचक बहुत थे। उनके 'मुझे भी दें' चिल्लाने पर दूसरा हिस्सा भी देकर भार्या सहित वह उस दिन निराहार ही रहा।

इस प्रकार छ: दिन बीत गये । सातवें दिन जब वह घास ला रहा था, निराहार रहते तथा अति सुकुमार हीने के कारण माथे पर सूर्य्यातप के लगते ही उसकी आँखें चकरा गईं। वह होश न सँभाले रख सका और घास की बिखेर, गिर पड़ा। शक्र उसकी करनी को देखता हुआ विचरता था। उसी क्षण उसने आकाश में खड़े हो पहली गाथा कही:—

अदासि वानानि पुरे विसयह, ददतो च ते खयंघममो अहोसि । इतो परञ्चे न ददेय्य दानं, तिटेठय्युं ते संयमन्तस्स भोगा ॥

[विसयह ! तूने पूर्व समय से दान दिये हैं। दान देते-देते तेरे धन का क्षय हो गया है। यदि भविष्य में दान देना छोड़ दे तो (दान देने से) संयत रहने पर तेरा सब धन तुझे प्राप्त हो जाय।

महासत्व ने उसकी बात सुनकर पूछा—तू कौन है ? ''मैं शक हैं।'

"शक तो स्वयं दान देकर, शील का पालन कर, उपोसथ-कर्म कर, सात व्रतों की पूर्तिकर, शकत्व की प्राप्त हुआ। लेकिन तू तो अपने ऐश्वर्यं के कारण दान को रोक रहा है। यह अनार्य-कृत्य है?"

इतना कह तीन गाथायें कहीं :-

अनिरयमिरियेन सहस्सनेत्त,
सुदुग्मतेनापि अकिच्चमाहु ।
मा वो धनं तं अहु देवराज,
यं भोगहेतु विजहेमु सखं ॥१॥
धेन एको रथो याति याति तेन परो रथो,
पोराणं निहितं वट्टं वत्ततञ्जेव वासव ॥२॥
यदि हेस्सति दस्साम असन्ते कि ददामसे,
एवं मुतापि दस्साम मा दानं पमदाम्हसे ॥३॥

[हे सहस्रनेत्र ! दरिद्रता को प्राप्त हुए आर्थ के लिये भी यह उचित नहीं कि वह अनार्थ-कर्म करे । हे देवराज ! जिस धन को भोगने के लिये (दान) श्रद्धा का त्याग करना पड़े, वह धन ही न रहे ।।१।। जिस (मार्ग) से एक रथ जाता है, उसीसे दूसरा रथ जाता है । हे वासव ! यह पुराना (दान का) रास्ता चलता ही रहे ।।२।। जब तक पास होगा देगें, न होने पर क्या देंगे ? ऐसी अवस्था होने पर भी देंगे । दान में प्रमादी न बनाइये ।]

शक्त जब उसे रोक न सका, तो पूछा—दान किस लिये देता है ? "न शक्तत्व की इच्छा है, न ब्रह्मत्व की, मैं तो सर्वज्ञता की प्रार्थना करता हुआ दान देता हूँ।"

शक ने उसकी बात सुन प्रसन्न हो उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बोधि-सत्व का शरीर उसी क्षण भोजन खाये हुए के शरीर की माँति भर गया। शक के प्रताप से उसका सारा धन भी पूर्ववत् हो गया। तब शक उसे अपरिमित घन दे और दान देने के लिये प्रेरित कर अपने निवासस्थान को गया। वह कहता गया—महासेठ! अब से तू प्रति दिन बारह-बारह हजार का दान दे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय सेठ की भार्थ्या राहुल-माता थी। विसय्ह तो मैं ही था।

# चौथा परिच्छेद

# ४. चूलकुणाल वर्ग

# ३४१. किन्नरी जातक

"नरानमारामकरासु..." इस जातक की विस्तृत कथा कुणाल जातक भें आयेगी।

## ३४२ वानर जातक

"असिक्लं वत अत्तानं..." यह शास्ता ने वेळ्वन में रहते समय देवदत्तके वघ करने के प्रयत्न के बारे में कही । कथा पूर्व में आ ही चुकी हैर ।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व हिमालय प्रदेश में बन्दर की योनि में पैदा हो, बड़े होने पर गङ्गा-तट पर रहने लगा।

तब गङ्गा में रहने वाली एक मगरमच्छनों ने बोधिसत्व का हृदय मांस खाने का दोहद उत्पन्न कर मगरमच्छ से कहा। उसने उस बन्दर को पानी में डुबा, मार, हृदय-मांस मगरमच्छनी को देने का विचार कर बोधिसत्व से कहा—मित्र, आ द्वीप में आम खाने चलें।

१. कणाल जातक (५३६)।

२. सुंसुमार जातक (२०८), वानरेन्द्र जातक (५७)।

''मैं कैसे जा सकूँगा ?''

"तुझे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊँगा।"

वह उसके मन की बात न जानने के कारण उछलकर पीठ पर जा बैठा। मगरमच्छ ने थोड़ी दूर जा डुबकी लगाना आरम्भ किया।

बन्दर ने उसे पूछा—भो ! क्यों मुझे पानी में डुबाते हो ?
"मैं तुझे मार कर तेरा हृदय-मांस अपनी भार्य्या को दूँगा।"
"तू भी मूर्ख है जो समझता है कि मेरा हृदय-मांस मेरी छाती में है।"
"तो तूने कहाँ रखा है ?"

"उस गूलर के पेड़ पर लटकता हुआ नहीं दिखाई देता?" "देखता हूँ, लेकिन तू मुझे देगा?"

"हाँ, दूंगा।"

मगरमच्छ जड़-बुद्धि होने के कारण उसे ले नदी-तट पर गूलर के वृक्ष के नीचे पहुँचा। बोधिसत्व ने उसकी पीठ पर से छलांग मार गूलर के पेड़ पर बैठ थे गाथायें कहीं:—

> असिंक्ल वत अत्तानं उद्धातुं उदका थलं, नदानाहं पुन तुरहं वसं गच्छामि वारिज ॥१॥ अलमेतेहि अम्बेहि जम्बूहि पणसेहि च, यानि पारं समुद्दस्स वरं सय्हं उदुम्बरो ॥२॥ यो च उप्पीतत अत्थं न लिप्पमनुबुण्झति, अमित्तवसमन्वेति पच्छा च अनुतप्पति ॥३॥ यो च उप्पतितं अत्थं लिप्पमेव निबोधति, मुच्चते सत्तुसम्बाधा न च पच्छानुतप्पति ॥४॥

[हे मगरमच्छ ! मैं अपने आप को पानी से स्थल पर लाकर बचा सका हूँ अब मैं फिर तेरे वश में नहीं आऊँगा।।१।। जो आम, जामुन तथा पणस समुद्र (गङ्गा) पार हैं उनकी मुझे अपेक्षा नहीं। मेरे लिये गूलर ही अच्छा है।।२।। जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्र ही नहीं समझ लेता है, वह शत्रु के वशी-भूत हो पीछे अनुताप को प्राप्त होता है।।३।। जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्र हो समझ लेता है, वह शत्रु के हाथ से बच निकलता है और उसे पीछे पछताना नहीं होता।।४॥]

इस प्रकार इन चार गाथाओं द्वारा उसने लौकिक-कृत्यों की सफलता का कारण कहा और फिर बन-खण्ड की ही चला गया।

शास्ता ने यह वर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय मगरमच्छ देवदत्त था। बन्दर तो मैं ही था।

# ३४३. कुन्तिनी जातक

''अवसिद्धा यवागारे...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल नरेश के घर में रहने वाले एक ऋौ व्य-पक्षी के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह राजा की दूतिनी थी। दो उसके बच्चे भी थे। राजा ने उसे सन्देसा देकर एक राजा के पास भेजा। उसके चले जाने पर राज-कुल के बच्चों ने उन बच्चों की हाथों से मसलकर मार डाला। उसने आकर उन्हें मरा देख, पूछा—मेरे बच्चों को किसने मार डाला?

"अमुक ने, और अमुक ने।"

उस समय राजकुल में एक पीसा हुआ व्याघ्न था, कठीर, परुष, बँधा हुआ ही रहता। वे बच्चे उसे देखने गये। वह भी उनके साथ साथ गई और यह सोच कि जैसे इन्होंने मेरे बच्चे मार डाले, मैं भी वैसा ही करूँगी; उसने उन बच्चों को व्याघ्न के सामने फेंक दिया। व्याघ्न ने तोड़-मरोड़ खा डाला। वह अब मेरा मनीरथ पूर्ण हो गया, सोच, उड़कर हिमालय को चली गई। इस बात को सुन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो! राजकुल में कौन्च-पक्षी, जिन्होंने उसके बच्चे मारे उन बच्चों को व्याघ्न के पैरों में फेंक हिमालय गई। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?

''अमुक बातचीत।"

"भिक्षुओ, केवल अभी नहीं। पहले भी यह अपने बच्चों को मारने वाले लड़कों को व्याघ्न के सामने फेंक हिमालय ही चली गई थी।" इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बोधिसत्व धर्मानुसार न्याय से राज्य करते थे। उसके घर में एक कौन्व-पक्षी सन्देश ले जाने वाली थी। (सभी पूर्व सदृश हाँ, यह विशेष बात है) उसने बच्चों को मरवा डालने के बाद सोचा—अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। जाऊँगी। राजा को बिना सूचित किये ही जाऊंगी। लेकिन उसने (फिर) सोचा राजा को कहकर ही जाऊँगी। वह राजा के पास जा, एक और खड़ी होकर बोली:—

"स्वामी! तुम्हारी ला-परवाही से लड़कों ने मेरे बच्चे मार दिये। मैंने भी क्रोध के वशीभूत हो उन बच्चों को मरवा डाला। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती।"

उसने पहली गाथा कही-

अवसिम्हा तवागारे निच्चं सक्कतपूजिता, त्वमेवदानिमकरि हन्द राज वजाम्हं ॥१॥

[तेरे घर में नित्य सत्कृत तथा पूजित होकर रही। अब तू ही मेरे जाने का कारण हुआ। हन्त! राजन! अब मैं जाती हूँ।]

राजा ने दूसरी गाथा कही :--

यो वे कते पटिकते किब्बिसे पटिकिब्बिसे, एवन्तं सम्मति वेरं यस कुन्तिनी मा गम ॥२॥

[जो समझता है कि बुरे कर्म के बदले में बुरा कर्म किया गया है, उसका वैर शान्त ी जाता है। हे कौन्ब-पक्षी रह। मत जा।]

यह सुन ऋीव-पक्षी ने तीसरी गाथा कही-

न कतस्स च कत्ता च मेत्ति सन्धीयते पुन,

हदयं नानुजानाति गच्छञ्जेव रथेसभ ॥३॥

[दोषी तथा जिसके प्रति तोष किया गया है, उनकी फिर मैत्री नहीं होती। राजन् ! अब मेरा दिल रहने की आज्ञा नहीं देता। मैं जाती ही हूँ।] यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही:-

कतस्स चेव कत्ताच मेत्ति सन्धीयते पुन, घीरानं नोच बालानं वस कुन्तिनी मा गम ॥४॥

[दोषी तथा जिसके प्रति दोष किया गया है, उनकी फिर भी मैत्री हो जाती है—किन्तु धीर पुरुषों की, मूखों की नहीं। हे क्रौ-ख-पक्षी ! रह। मत जा।]

ऐसा होने पर भी 'स्वामी ! मैं यहाँ नहीं रह सकती' कह राजा को प्रणाम कर वह उड़कर हिमालय को ही चली गई।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय जो कौ च पक्षी, वही इस समय कौ च-पक्षी। वाराणसी, राजा तो मैं ही था।

## ३४४. अम्ब जातक

"यो नीलियं मण्डयति"" यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक आम-रक्षक स्थविर के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह बृद्धावस्था होने पर प्रविज्ञित हो जेतवन की सीमा पर आम्रवन में पर्णंकुटो बनाकर आमों की रखवाली करता हुआ रहता था। गिरे हुए पके आमों को खाता और अपने परिचित मनुष्यों को भी देता। उसके भिक्षाटन के समय आम-चोर आमों को गिरा खाते और ले जाते। उस समय चार सेठ लड़िक्याँ अचिरवती में स्नान कर घूमती-घामती उसके आम्रवन में चली आई। बूढ़े ने आकर उन्हें देख कहा—तुम मेरे आम खा गईं।

"भन्ते ! हम अभी आई हैं। हम ने तुम्हारे आम नहीं खाये।"

"तो कसम खाओ।"

''भन्ते ! कसम खाती हैं।"

वृद्ध ने उनसे कसम खिलवा, लिज्जित कर विदा किया। उसकी यह करतूत सुन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! अमुक वृद्ध ने अपने निवासस्थान आम्रवन में आई सेठ लड़िकयों को कसम खिलवा, लिजित कर विदा किया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

''अमुक बातचीत।''

'न केवल अभी भिक्षुओ! इसने पहले भी आम्र-रक्षक हो, सेठ की लड़िकयों से कसम खिलवा, उन्हें लिज्जित कर विदा किया है।"

यह कह पूर्व-जन्म की कथा कही :-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व शकत्व को प्राप्त हुय थे। उस समय एक दुष्ट जटाधारी वाराणसी के पास नदी के किनारे आम्रवन में पणंकुटी बना कर आमों की रखवाली करता हुआ रहता था। वह गिरे पके आमों को खाता, सम्बन्धी मनुष्यों को देता तथा नाना प्रकार की मिथ्या-जीविकाओं से जीविका चलाता था। उस समय देवराज शक लोक में यह देख रहा था कि कौन हैं जो माता-पिता की सेवा करते हैं, कौन हैं जो बड़ों का आदर करते हैं, कौन हैं जो दान देते हैं, कौन हैं जो शिल की रक्षा करते हैं, कौन हैं जो उपोसथ ब्रत करते हैं, कौन हैं जो प्रमण-धर्म का ठीक-ठीक पालन करते हैं, तथा कौन हैं जो दुराचारी हैं ? इस प्रकार देखते हुए उसने इन आमों की रखवाली करने वाले दुराचारी, जटाधारी को देखा। और सोचा कि यह दुष्ट जटिल योगाभ्यास आदि अपने श्रमण-धर्म को छोड़ आम्र-वन की रखवाली करता रहता है। इसे धमकाऊँगा। उसने जिस समय वह भिक्षार्थ गाँव में गया था अपने श्रताप से आमों को गिराकर ऐसा कर दिया मानों चीर लूट ले गये हों।

उस समय वाराणसी से चार सेठ की लड़िकयाँ उस आम्र-वत में घूसीं। दुष्ट तपस्वी ने उन्हें देख रोका—तुमने मेरे आम खाये हैं।

"भन्ते, हम अभी आई हैं। तुम्हारे आम नहीं खाए।" "तो कसम खाओ।"

"कसम खाने से जा सकेंगी?"

''हाँ जा सकोगी।''

"अच्छा भन्ते" कह उनमें से ज्येष्ठ ने कसम खाते हुए पहली गाथा कही-

> यो नीलियं मण्डयति सण्डासेन विहम्प्रति, तस्स सा वसमन्वेतु या ते अम्बे अवाहरि ॥१॥

[जो (सफेद बालों को) काले करता है और जो (सफेद बालों को) चिमटों से (उखाड़ता हुआ) कष्ट पाता है; जिसने तुम्हारे आम लिए हों उसे वैसा पति मिले।]

तपस्वी ने 'तू एक ओर खड़ी रह' दूसरी सेठ की लड़की से कसम खिलवाई। उसने कसम खाते हुए दूसरी गाथा कही:—

वीसं वा पञ्चवीसं या ऊर्नातसंव जातिया. तादिसा पतिमालद्धा या ते अम्बे अवाहरि ॥२॥

[बीस, पच्चीस या उनत्तीस वर्ष की ही होने पर उसे पति मिले जिसने तेरे आम लिए हों।]

उसके भी कसम खाकर एक ओर खड़ी होने पर तीसरी ने तीसरी गाथा कही:—

> दीयं गच्छतु अद्धानं एकिका अभिसारिया, सङ्क्षेते पतिमाइस या ते अम्बे अवाहरि ॥३॥

[वह अभिसारिका बड़ी दूरी तक अकेली जाये और जिस जगह संकेत किया हो वहाँ उसे पति न मिले जिसने तेरे आम लिए हों।]

उसके भी कसम खाकर एक ओर खड़ी होने पर चौथी ने चौथी गाथा कही:—

> अलङ्कृता सुवसना मालिनी चन्दमुस्सदा, एकिका सयने सेतु या ते अम्बे अवाहरि ॥४॥

[अलंकृत हो, अच्छे वस्त्र पहन, माला धारण कर तथा चन्दन का लेप कर वह अकेली शय्या पर सोधे, जिसने तेरे आम लिए हों।] तपस्वी ने उन्हें छोड़ दिया—तुमने बहुत भारी भारी कसमें खाई हैं। आम दूसरों ने खाये होंगे अब जाओ। शक ने भैरव-रूप दिखा दुष्ट तपस्वी को वहाँ से भगाया।

शास्ता ने यह अमंदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय दुष्ट तपस्वी यह आम की रखवाली करने वाला बूढ़ा था। चारों सेठ की लड़-कियाँ यही थीं। देवराज शक तो मैं ही था।

## ३४५. गजकुम्म जातक

"वनं यदग्गि दहति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक आलसी भिक्षु के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्तीवासी कुलपुत्र (बुद्ध-) शासन में हृदय से प्रव्राजित होकर भी आलसी था। (बुद्धवचन का) पाठ करने में, जिज्ञासा में, उचित रूप से सोचने में तथा कर्त्तंच्य पालन में (सीमा से) बाहर था। वह नीवरणों (चित्त-मलों) से अभिभूत था और बैठने-उठने आदि में जहाँ का तहाँ रहता था। उसके उस आलसीपन के बारे में पर्मसभा में बातचीत चली—आयुष्मानो, अमुक भिक्षु इस प्रकार के कल्याणकारी (बुद्ध) शासन में प्रव्राजित होकर भी आलसी बन, नीवरणों से युक्त हो विचरता है। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?

"अमुक बातचीत।"

"न केवल अभी भिक्षुओ, यह पहले भी आलसी ही था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### खः अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसका मन्त्री-रत्न था। वाराणसी राजा आलसी था। बोधिसत्व उसको शिक्षा देने के उद्देश्य से एक उपमा की खोज में थे।

एक दिन राजा अमात्यों सिहत उद्यान में विहार कर रहा था। उस समय उसने एक गजकुम्भ नामक आलसी (जन्तु) देखा। उस प्रकार के आलसी (जन्तु) सारा दिन चलते रहने पर भी एक दो अंगुल मात्र जाते हैं। राजा ने उसे देख बोधिसत्व से पूछा—मित्र! यह कौन जन्तु है?

बोधिसत्व ने उत्तर दिया — महाराज ! यह गजकुम्भ नाम का आलसी (जन्तु) है। इस तरह का आलसी (जन्तु) सारे दिन चलते रहने पर भी एक दो अंगूल मात्र जाता है।

फिर बोधिसत्व ने उस गजकुम्भ से बात करते हुए पूछा—भो गजकुम्भ ! तुम्हारी चाल इतनी सुस्त है, इस जंगल में दावानल उठने पर क्या करोगे ? और पहली गाथा कही:—

> वनं यदिग्ग दहित पावको कण्हवत्तनी, कथं करोसि पचलक एवं दन्धपरक्कमो ॥१॥

[हे पचलक ! तू इस प्रकार मन्द पराक्रमी है। वन की जो आग= पावक = कृष्णवर्तनी जला देती है, उसके लगने पर तू कैंसे करेगा ?]

यह सुन गजकुम्भ ने दूसरी गाथा कही-

बहूनि रुक्खिछिद्दानि पठव्या विवरानि च, तानि च नाभिसम्भोम होति नो कालपरियायो ॥२॥

[बहुत से वृक्षछिद्र हैं तथा पृथ्वी में विवर हैं। यदि उन तक न पहुँचे, तो मरण हो।]

इसे सुन बोधिसत्व ने शेष दो गाथायें कहीं :-

यो दन्धकाले तरित तरणीये च दन्धित , सुक्लपण्णंव अक्कम्म अत्थं मञ्जति अत्तनो ॥३॥ यो दन्धकाले दन्धेति तरणीये च तारिय, ससीव रात्तं विभजं तस्सत्थो परिपूरित ॥४॥ [जो शनै:-शनै: काम करने के समय पर जल्दबाजी करता है, और शीझता करने के समय पर आलस्य करता है, वह अपने अर्थ को उसी प्रकार चूर्ण-विचूर्ण कर नष्ट कर देता है जैसे कोई सूखे पत्तों को पैर के नीचे दबाकर (चूर्ण-विचूर्ण कर देता है)। जो शनै:-शनै: करने के समय शनै:-शनै: करता है और शीझता करने के समय शीझता करता है, उसका अर्थ उसी प्रकार पूर्णता को प्राप्त होता है जैसे (शुक्ल-पक्ष की) रात को (कृष्णपक्ष की रात से) पृथक करता हुआ चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय गजकुम्भ आलसो भिक्षु था। पण्डित अमात्य तो मैं ही था।

# ३४६. केसव जातक

"मनुस्सिन्दं जहित्वान..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय विश्वस्त-भोजन के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

अनाथ-पिण्डिक के घर पाँच सौ भिक्षुओं का नित्य का भोजन बंधा था। उसका घर क्या था भिक्षुओं की इच्छा-पूर्ति का स्रोत था, नित्य काषाय वस्त्र से प्रज्वलित रहता और ऋषियों की हवा बहती रहती।

एक दिन राजा ने नगर की प्रदक्षिणा करते समय सेठ के घर भिक्षु-संघ की देखकर सोचा—मैं भी आर्यसंघ की नित्य भोजन कराऊँगा। उसने विहार जा, शास्ता की प्रणाम कर पाँच सौ भिक्षुओं को नित्य भोजन दिया जाना निश्चित किया। उस समय से राजा के महल में नित्य भिक्षा दी जाने लगी। तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित शाली धान का भात होता, किन्तु विश्वास से, स्नेह से अपने हाथ से परीसने वाले न थे। राजा के अफसर दिलाते थे। भिक्षु बैठकर खाना न चाहते थे। नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन ले, अपने अपने सेवकों के घर पहुँच, वह उन्हें दे और उनका दिया हुआ रूखा वा सूखा जैसा मिलता वैसा भोजन करते। एक दिन राजा के लिये बहुत से फलाफल लाये गये। राजा ने कहा—भिक्षुसंघ की दो। भिक्षुओं ने दानशाला में पहुँच एक भिक्षु को भी नहीं देखा। उन्होंने राजा से कहा—एक भिक्षु भी नहीं है।

"अभी तो समय है न?"

"हाँ समय है। लेकिन भिक्षु तुम्हारे घर से भोजन ले जाकर अपने विश्वस्त सेवकों के घरों पर जा, वह भोजन उन्हें दे और उनका दिया हुआ रूखा-सूखा वा श्रेष्ठ जैसा मिला वैसा भोजन ग्रहण करते हैं।"

राजा ने सोचा—हमारा भोजन बिह्या होता है। किस कारण से उसे न ग्रहण कर दूसरा ग्रहण करते हैं ? शास्ता से पूछूँगा। उसने विहार जा शास्ता को प्रणाम करके पूछा।

शास्ता ने उत्तर दिया—महाराज, भोजन में विश्वास ही बड़ी चीज है। तुम्हारे घर विश्वास उत्पन्न कर, स्नेह पूर्वक भिक्षा देने वालों के न होने से भिक्षु भोजन ले जाकर अपनी-अपनी विश्वस्त-जगह पर खाते हैं। महाराज, विश्वास के समान दूसरा रस नहीं है। अविश्वासी का दिया हुआ चार प्रकार का मधुर-रस विश्वासी के दिए हुए तक की भी बराबरी नहीं करता। पुराने पण्डितों ने रोग उत्पन्न होने पर राजा द्वारा पाँच वैद्यकुलों की औषधि कराने पर भी स्वस्थ न हो, विश्वस्त जनों के पास जा, बिना नमक का सामाकनीवार तथा यवागु और बिना नमक के ही पानी में उबाले पत्ते खाकर स्वास्थ्य लाभ किया है—

फिर उसके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशीराष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। उसका नाम रक्खा गया कल्प कुमार। वह बड़ा होने पर तक्षणिला जा सब विद्यायें सीख आगे चलकर ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हुआ। उस समय केशव नामक तपस्वी पाँच सौ तपस्वियों का शास्ता बन हिमालय में रहता था। बोधिसत्व उसके पास जाकर पाँच सौ शिष्यों में प्रधान शिष्य हो रहने लगा। केशव तपस्वी का आशय मैत्री तथा स्नेह-पूर्ण था। वे परस्पर अति विश्वासी हो गये।

अगे चलकर उन तपस्वियों सहित केशव तपस्वी नमक-खटाई खाने के लिए बस्ती आया। वह वाराणसी पहुँच, राजोद्यान में रह अगले दिन भिक्षार्थं नगर में प्रविष्ट हो राज-द्वार पर पहुँचा। राजा ने ऋषि-गण को देख, बुला, महल के अन्दर भोजन करा, वचन ले उद्यान में बसाया। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर केशव तपस्वी ने राजा से विदा चाही। राजा बोला—भन्ते आप बृद्ध हैं, अभी हमारे पास रहे। तरुण तपस्वियों को हिमालय भेज दें।

उसने अच्छा कह स्वीकार किया और प्रधान-शिष्य के साथ उन तपस्वियों को हिमालय भेज स्वयं अकेला रह गया। कल्प भी हिमालय जा तपस्वियों के साथ रहने लगा। केशव बिना कल्प के रहता हुआ उद्धिग्न रहने लगा। उसे देखने की इच्छा से उसे नींद न आती। नींद न आने से भोजन ठीक-ठीक न पचता। खून के जुलाब लग गये। तींब्र वेदना होने लगी।

राजा ने पाँच वैद्य परिवारों को ले तपस्वी की सेवा की। रोग शान्त नहीं होता था। केशव ने राजा से पूछा— "क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ अथवा स्वस्थ हो जाऊँ?"

"भन्ते ! स्वस्थ होना।"

"तो मुझे हिमालय भेजें।"

"भन्ते, अच्छा' कह राजा ने नारद नाम के अमात्य को बुलाकर कहा—
"नारद! हमारे भदन्त को ले वनचरों के साथ हिमालय जाओ।"

नारद उसे वहाँ पहुँचाकर लौट आया। केशव ने भी ज्यों ही कल्प को देखा, उसका चैतिसक-रोग शान्त हो गया और उद्विग्नता जाती रही। कल्प ने उसे बिना नमक के, बिना छौंके, केवल पानी में उबले पत्तों के साथ सामाक-नीवार-यवागु दिया। उसी क्षण उसके खून के जुलाब बन्द हो गये। राजा ने फिर नारद को भेजा—जा केशव तपस्वी का समाचार ला। उसने जा उसे स्वस्थ देख पूछा—भन्ते! वाराणसी नरेश पाँच वैद्य-परिवारों को लेकर आप की सेवा-सुश्रूषा करता हुआ भी आपको स्वस्थ न कर सका। कल्प ने आपकी सेवा-सुश्रूषा कैसे की?

यह पुछते हुए उसने पहली गाथा कही-

# मनुस्सिन्दं जहित्वान सब्बकामसिमिद्धिनं, कथं नुभगवा केसी कप्पस्स रमित अस्समे ॥१॥

[सब कामनाओं के पूरा करने में समर्थ राजा को छोड़कर भगवान् केशव कल्प के आश्रम में कैसे रमण करते हैं।]

इस प्रकार दूसरे से बातचीत करते हुए की तरह केशव के मन लगने का कारण पूछा। केशव ने दूसरी गाथा कही:—

साधूनि रमणीयानि सन्ति रुक्खा मनोरमा, सुभासितानि कप्पस्स नारद रमयन्तिमं ॥२॥

[सुन्दर, रमणीय तथा मनोहर बृक्ष हैं। और हे नारद! कल्प के सुभाषित (वचन) मेरे मन को लगाये हैं।]

इतना कहकर यह भी कहा कि कल्प ने मुझे बिना नमक के बिना छौंके, केवल पानी में उबले पत्तों के साथ सामाक-नीवार-यवागु पिलाया। उसी से मेरा रोग शान्त हुआ और मैं निरोग हो गया। इसे सुन नारद ने तीसरी गाथा कही:—

> सालीनं ओदनं भुञ्जे सुचिमंसूपसेचनं, कथं सामाकनीवारं अलोणं छादयन्ति तं ॥३॥

[तुम गुद्ध मांस के साथ शाली का भात खाते थे । तुम्हें बिना नमक का सामाक-नीवार कैसे अच्छा लगा ?]

इसे सुन के सब ने चौथी गाथा कही-

सादुं वा यदि वासादुं अप्पं वा यदि वा बहुँ, विस्सहो यत्य भुञ्जेय्य विस्सासपरमा रसा ॥४॥

[स्वादु हो अथवा अस्वादु, थोड़ा हो या बहुत, विश्वस्त होकर जहाँ लाया जाता है (वही अच्छा लगता है)। रसों में विश्वास ही प्रधान

नारद ने उसकी बात सुन राजा के पास जाकर कहा कि केशव ऐसा कहता है।

शास्ता ने धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया ! उस समय राजा आनन्द था। नारद सारिपुत्र। केशव बक-महाब्रह्मा। कल्प तो मैं ही था।

# ३४७. अयकूट जातक

"सब्बासयंकूटं....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लोकोपकार के बारे में कही। (वर्तमान) कथा महाकण्ह जातक में आयेगी।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख में गर्भ धारण किया। बड़े होने पर शिल्प सीख, पिता के मरने पर, राजा हो, धर्म से तथा न्याय से राज्य करने लगे।

उस समय मनुष्य देव-पूजक होने के कारण अनेक भेड़ बकरियों को मार देवाताओं को बिल चढ़ाते थे। बीधिसत्व ने मुनादी कराई कि प्राणियों की हत्या न की जाय। यक्षों को बिल न मिली तो वह बोधिसत्व पर बिगड़ें। उन्होंने हिमालय में सभा कर एक यक्ष को बोधिसत्व की हत्या करने के लिये भेजा। वह बल्ली जितना बड़ा जलता हुआ लोहे का टुकड़ा ले, आकर आधीरात के बाद बोधिसत्व की शैंय्या के सिर पर खड़ा हो गया कि इसके प्रहार से मारूंगा। उस समय शक्त का आसन गर्म हुआ। उसने विचार करने पर वह बात मालूम की और इन्द्रवच्च ले आकर यक्ष के ऊपर खड़ा हो गया। बोधिसत्व ने यक्ष को देख, यह जानने के लिये कि यह मेरी रक्षा करने के लिये खड़ा है, अथवा मुझे मारने के लिये, उससे बात करते हुए पहली गाया कहीं—

सब्बासयं कूटमितप्पमाणं परगयह यो तिट्ठसि अन्तलिक्खे, रक्खाय मं त्वं विहितोनुसण्ज उदाहु में वायमसे वधाय॥१॥

१. महाकण्ह जातक (४६६)।

[बड़े अयस-कूट को लेकर जो तू अन्तरिक्ष में खड़ा है सो तू आज मेरी रक्षा के लिये तैयार है अथवा मुझे मारने के लिये ?]

बोधिसत्व यक्ष को ही देखते थे, शक्र को नहीं। लेकिन यक्ष शक्र के भय से बोधिसत्व पर प्रहार नहीं कर सकता था। उसने बोधिसत्व की बात सुन उत्तर दिया—महाराज! मैं तुम्हारी रक्षा के लिये नहीं हूँ किन्तु इस ज्वलित अयस-कूट के प्रहार से तुम्हें मारने के लिये आया हूँ। शक्र के भय से तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। यही बात प्रकट करते हुए उसने दूसरी गाथा कही—

दूतो अहं राजिथ रक्ससानं वधाय तुग्हं पहितोहमस्मि, इन्दो च तं रक्सित देवराजा तेनुत्तमङ्गं न ते फालयामि॥

[हे राजन् ! मैं राक्षसों का दूत हूँ और तुम्हारे वध के लिये भेआ गया हूँ। लेकिन देवराज इन्द्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसी से मैं तुम्हारा सिर नहीं फाड़ डाल रहा हूँ।]

यह सुन बोधिसत्व ने शेष दो गाथायें कहीं—

सचे च मं रक्खित देवराजा

देवानिमन्दो मघवा सुजम्पति,

कामं पिसाचा विनदन्तु सब्बे

न सन्तसे रक्खिसिया पजाय।।

कामं कन्दन्तु कुम्भण्डा सब्बे पंसुपिसाचका
नालं पिसाचा युद्धाय महती सा विभिसिका।।४॥

[यदि देवराज, देवेन्द्र, मघवा, सुजम्पित मेरी रक्षा करता है तो फिर चाहे सभी पिशाच निनाद करें, राक्षसी प्रजा से मुझे डर नहीं।।३।। चाहे सारे कुम्भण्ड (राक्षस) तथा पशु-पिशाच कन्दन करें उनकी विभीषिका बड़ी होने पर भी वे युद्ध के लिये समर्थ नहीं हैं।]

शक ने यक्ष की भगाकर महासत्व की उपदेश दिया—महाराज डरें नहीं। अब से आपकी रक्षा का भार मुझ पर है। यह कह वह अपने स्थान को गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शक अनुरुद्ध था। वाराणसी राजा तो मैं ही था।

# ३४८. अरञ्ज जातक

"अरङ्ग्रा गाममागम्म..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रौढ़ कुमारी के साथ आशक्ति के बारे में कही। (वर्तमान) कथा चुल्लनारद कस्सप जातक भें आयेगी।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने ब्राह्मण-कुल में जन्म लिया। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प सीख, भार्या के मरने पर पुत्र सहित ऋषि-प्रबच्चा ली। वह हिमालय में रहते समय पुत्र को आश्रम में छोड़ फल-मूल के लिये जाता।

का अविषय प्राप्त प्राप्त के पावों को लूटा था और वे बन्दि यों उस समय चीरों ने सीमा पर के गांवों को लूटा था और वे बन्दि यों को लिये जा रहे थे। एक कुमारी भाग कर उस आश्रम में पहुँची। उसने तपस्वी-कुमार को आकर्षित कर उसका शील नष्ट कर कहा—आ चलें।

'भेरा पिता आ जाये, उससे आज्ञा लेकर जाऊँगा।"

"तो आज्ञा लेकर आ" कह वह निकल कर रास्ते में बैठी। तपस्वी-कुमार ने पिता के आने पर पहली गाथा कही—

अरञ्जा गाममागम्म कि सीलं कि वतं अहं, पुरिसं तात सेवेय्यं तं मे अक्लाहि पुच्छितो ॥१।

[तात ! अरण्य से बस्ती में जाने पर मैं किस शील, किस ब्रत वाले पुरुष की संगति करूँ ? मैं पूछता हूँ, कहें ।]

१. चुल्लनारद कस्सप जातक (४७७)।

उसके पिता ने उपदेश देते हुए तीन गाथायें कहीं— यो तं विस्सासये तात विस्सासश्च समेय्यते, सुस्सूसीच तितिक्खी च तं भजेहि इतोगतो ॥२॥ यस्स कायेन वाचाय मनसा नित्य दुक्कटं, ओरसीव पितद्वाय तं भजे हि इतो गतो ॥३॥ हळिद्दरागं किपचित्तं पुरिसं रागविरागिनं, तादिसं तात मा सेवि निम्मनुस्सम्पिचेसिया ॥४॥

[जो तेरा विश्वास करे और जिसका तू विश्वास कर सके, जो तेरी बात सुनना चाहे और तेरे दोष को सहन कर सके, यहाँ से जाने पर ऐसे पुरुष की संगत करना ॥२॥ जो काय, वाणी तथा मन से दुष्कर्म न करता हो, जो औरस-पुत्र को तरह प्रतिष्ठित हो, यहाँ से जाने पर ऐसे पुरुष की संगत करना ॥३॥ हे तात ! चाहे कोई मनुष्य न भी मिले तो भी जो हल्दी के रंग की तरह अस्थिर हो, जिसका चित्त बन्दर के चित्त की तरह चश्वल हो, जो थोड़ी देर में रागी और थोड़ी ही देर में विरागी होता हो, ऐसे पुरुष की संगति मत करना ॥४॥]

यह सुन तपस्वी-कुमार रुक गया, बोला—तात ! इन गुणों से युक्त पुरुष मुझे कहाँ मिलेगा । मैं नहीं जाऊँगा । तुम्हारे ही पास रहूँगा । उसके पिता ने उसे योग-विधि कही । दोनों घ्यान-प्राप्त हो ब्रह्मलोक-गामी हुए ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय पुत्र और कुमारी ये ही थे। तपस्वी तो मैं ही था।

## ३४९. सन्धिभेद जातक

"नेव इत्थीसु सामञ्जं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चुगल खोरी न करने की शिक्षा के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक समय शास्ता ने जब यह सुना कि षडवर्गीय भिक्षु चुगली खाते फिरते हैं तो उन्हें बुलवाकर पूछा—

"भिक्षुओ, क्या तुम सचमुच झगड़ते हुए, कलह करते हुए, विवाद करते हुए, भिक्षुओं की चुगली खाते फिरते हो ? उससे नये अनुत्पन्न झगड़े पैदा हो जाते हैं, पैदा हुए झगड़े अधिक बढ़ जाते हैं ?"

''हाँ सचमुच ।''

भगवान् ने उनकी निन्दा करते हुए कहा—भिक्षुओ, चुगल-खोरी तीक्ष्ण शस्त्र-प्रहार जैसी होती है, उससे दृढ़ विश्वास भी शीघ्र टूट जाता है, और उसे लेकर आदमी वैसे ही अपनी मैत्री नष्ट कर देता है जैसे सिंह और बैलों की कथा में।

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसका पुत्र होकर जन्मे। बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प ग्रहण कर पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे।

उस समय एक ग्वाला जंगल में गौवें चराकर वापिस लौटते समय एक गाभिन गौ को भूल, उसे जंगल में छोड़ लौट आया। उसकी एक सिंहनी के साथ दोस्ती हो गई। वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं। आगे चलकर गौ ने बछड़े को तथा सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया। वे दोनों कुलागत मैत्री के कारण पक्के दोस्त हो इकट्ठे रहते थे।

एक जंगली आदमी ने जंगल में दाखिल हो उनकी मैत्री देखी। जब उसने जंगल में पैदा हुआ सामान ले जाकर वाराणसी-राजा को दिया तो उसने पूछा—िमत्र ! तू ने जंगल में कोई आश्चर्य्य की बात देखी?

"देव! और तो कुछ नहीं देखा एक सिंह और एक बैल को परस्पर मित्र हो साथ चरते देखा है।" "इन में तीसरा आ मिलने पर विपत्ति आएगी। जब इनमें किसी तीसरे की देखे तो मुझे कहना।"

"देव! अच्छा।"

जंगली आदमी के वाराणसी जाने पर एक गीदड़ सिंह और बैल की सेवा में रहने लगा। जंगली आदमी ने जंगल में जा उन्हें देख सोचा कि मैं अब तीसरे के आ मिलने की बात राजा से कहूँगा। वह नगर की गया। गीदड़ ने सोचा—सिंह और बैल के मांस को छोड़ कर दूसरा कोई ऐसा मांस नहीं है जो मैंने न खाया हो। इनमें फूट डाल कर इनका मांस खाऊँगा। उसने 'यह तुझे ऐसा कहता है, और यह तुझे ऐसा कहता है' कह दोनों में परस्पर फूट डाल उन्हें ऐसा कर दिया कि शीघ्र ही लड़कर मर जायें।

जंगली आदमी ने आकर राजा को सूचना दी—देव ! उनमें तीसरा आ मिला है।

"वह कौन है ?"

"देव! गीदड़ है"

'वह दोनों में फूट डाल उन्हें मार डालेगा । हम उनके मरने के समय पहुँचेंगे' कह राजा रथ पर चढ़ जंगली आदमी के बताए मार्ग से चलकर वहाँ उस समय पहुँचा जब वे परस्पर लड़कर मर चुके थे । गीदड़ प्रसन्न-चित्त हो एक बार सिंह का माँस खाता, एक बार बैल का माँस । राजा ने उन दोनों को मरे देख, रथ पर बैठे ही बैठे सारधी से बात-चीत करते हुए यह गाथाएँ कहीं—

> नेव इत्थीसु सामञ्जं निष भक्तेसु सारिथ, अथस्स सिन्धिमेदस्स पस्स याव सुचिन्तितं ।।१॥ असि तिक्लोव मंसिम्ह पेसुञ्जं परिवत्तति, यत्थूसभव्त सीहव्त भक्त्वयन्ति निगाधमा ॥२॥ इमं सो सयनं सेति यियमं पस्सिस सारिथ, यो वाचं सिन्धिमेदस्स पिसुणस्स निबोधित ॥३॥ ते जना सुखमेधन्ति नरा सग्गगतारिव, ये वाचं सिन्धमेदस्स नावबोधन्ति सारिथ ॥४॥

## देवतापञ्ह ]

[न इनमें स्त्रियों की समानता है न भोजन की (इस प्रकार कलह का कोई भी कारण उपस्थित नहीं); इसलिये इस फूट डालने वाले की चतु-राई देख । चुगल खीरी तेज तलवार की तरह मांस में घुसती है; इसीलिये अधम-पशु सिंह और वृषभ की खाते हैं। सारथी! जो आदमी चुगल-खीर फूट डालने वाले के वचन को सुनता है, वह यह जो तू देखता है इसी अव-स्था की प्राप्त होता है। और हे सारथी! जो फूट डालने वाले चुगल खोर की वाणी की ओर ध्यान नहीं देते वह स्वर्ग-गामी आदमियों की तरह सुख से सीते है।

राजा गाथायें कह सिंह के केसर, चर्म, नख, दाढ़ आदि लिवा नगर की गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा मैं ही था।

# ३५०. देवतापञ्ह जातक

"हन्ति हत्थेहि पादेहि....." यह देवता-प्रश्नाविल उम्मग्ग जातक भें आयेगी।

१. उम्माग जातक (४४६)।

# पाँचवाँ परिच्छेद

# १. मणिकुण्डल वर्ग

# ३५१. मणिकुण्डलजातक

"जीनो रथस्स मणिकुण्डले च....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल-राज के अन्तःपुर के सर्वार्थसाधक दुष्ट अमात्य के बारे में कही। (वर्तमान) कथा पहले कह ही दी गई है।

लेकिन इस कथा में बोधिसत्व वाराणसी राजा था। दुष्ट अमात्य ने कोशल राज को ला काशी राष्ट्र को जितवा, वाराणसी नरेश को कैंद करा कारागार में डलवाया। राजा ध्यावावस्थित हो आकाश में पालथी मार बैठा। चोर-राजा का शरीर जलने लगा। उसने वाराणसी नरेश के पास आ पहली गाथा कही—

जीनो रथस्समणिकुण्डले च पुत्ते च दारेच तथेव जीनो, सब्बेसु भोगेसु असेसितेसु कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ॥१॥

[हे राजन! तेरे रथ, अश्व, तथा मणि-कुण्डल जाते रहे और तू पुत्र-दारा से भी रहित हो गया। सभी अशेष भोगों के (जाते रहने पर भी) तू शोक के समय क्यों दुखी नहीं होता?]

यह सुन बोधिसत्व ने ये दो गाथायें कहीं :-

पुज्बेवमच्चं विजहन्ति भोगा।
मच्चो वा ते पुज्बतरं जहाति,
असस्सता भोगिनो कामकामि
तस्मा न सोचामहं सोककाले॥२॥
उदेति आपूरति वेति चन्दो
अत्थं तपेत्वान पलेति सूरियो,

## विदिता मया सत्तुक लोकधम्मा तस्सा न सोचामहं सोककाले ॥३॥

[हे कामकामि ! मोग ही आदमी को पहले ही त्याग देते है, अथवा आदमी ही उन्हें पहले छोड़ देता है। मोग भोगने वाले अनित्य हैं। इसलिये मैं (औरों के) शोक करने के समय भी शोक नहीं करता हूँ।।२।। हे शत्रुक! चन्द्रमा उदय होता है, बढ़ता है (फिर क्षय को प्राप्त होता है) वा सूर्य्य भी संसार को तपाकर अस्त होता है, उसी तरह सभी लोकधमी को मैं ने (उदयास्त-स्वभाव वाले) जाना है। इसलिये मैं शोक के समय शोक नहीं करता हूँ।।३।।

इस प्रकार बोधिसत्व ने चोर-राजा को धर्मोपदेश दे, फिर उसी की निन्दा करते हुए ये गाथायें कहीं :—

> कामभोगी गिही अलसो साध् पब्बजितो असञ्जतो साधु, अनिसम्मकारी साध् राजा पण्डितो कोधनो साधु ॥४॥ यो तं निसम्म खत्तियो कथिरा नानिसम्म दिसम्पति, निसम्मकारिनो रञ्जो यसो कित्ति वढ्डति ।।५॥

[आलसी गृहस्थ कामभोगी अच्छा कहीं। असंयमी साधु अच्छा नहीं। बिना विचारे करने वाला राजा अच्छा नहीं। जो पण्डित होकर कोध करे, वह भी अच्छा नहीं।।४।। क्षत्रिय को विचार कर करना चाहिये, राजा को बिना बिचारे नहीं करना चाहिये। विचार पूर्वक (काम) करने वाले राजा का यश और कीर्ति बढ़ती है।।५।।

चोर राजा बोधिसत्व से क्षमा माँग, (उसे) राज्य सौंप, स्वयं जनपद ही चला गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय कीशल राजा आनन्द था। वाराणसी राजा तो मैं ही था।

१. ये दोनों गाथायें पूर्वोक्त रथलिंह जातक ( ३३२ ) में आ चुकी हैं।

# ३५२ सुजात जातक

"िकन्नुसन्तरमानीव..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक गृहस्थ के बारे में कही, जिसका पिता मर गया था।

## क. वर्तमान कथा

वह पिता के मरने पर रोता-पीटता फिरता था। शोक को रोक नहीं सकता था। शास्ता ने उसके स्रोतापित-फल-प्राप्त होने की सम्भावना को देखा तो श्रावस्ती में भिक्षार्थ घूमते हुए एक श्रमण को साथ लिये उसके घर पहुँचे। वहाँ बिछे आसन पर बैठ, उस उपासक के प्रणाम कर बैठने पर पूछा—उपासक! क्या सोच करता है? "भन्ते! हाँ" कहने पर "उपासक पुराने पण्डितों ने पण्डितों की बात सुन पिता के मरने पर चिन्ता नहीं की" कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व (एक) गृहस्थ के घर में पैदा हुए। उसका नाम रखा गया सुजात कुमार। उसके बड़े होने पर उसका पितामह मर गया। उसका पिता (अपने) पिता के मरने के बाद से शोकाकुल हो गया। उसने श्मशान जा, वहाँ से हिंडुयाँ ला, अपने उद्यान में भिट्टी का स्तूप बनाया। उन हिंडुयों को उस स्तूप में रखा। फिर समय असमय स्तूप की पुष्पों से पूजा करता, चैत्य के चारों और चक्कर काटता हुआ रोता-पीटता, न स्नान करता, न (चन्दनादि का) लेप करता, न खाता और न (खेती का) काम देखता।

यह देख बोधिसत्व ने सोचा कि अय्या के मरने के बाद से पिता शोकातुर है। मुझे छोड़ और कोई इसे नहीं समझा सकता। एक उपाय से इसका शोक दूर करूँगा। उसने गाँव के बाहर एक मरा बैंल देखा और घास-पानी ले उसके सामने कर 'खा खा, पी पी' कहने लगा। जो कोई आता उसे देख कहता—सुजात! क्या पगले हो? मरे हुए बैंल को घास-पानी देते हो? वह कुछ उत्तर न देता। उन्होंने उसके पिता से जाकर कहा—तेरा पुत्र पगला गया है। मरे बैंल को घास-पानी देता है। यह सुन गृहस्थ का पितृ-शोक जाता रहा, उसकी जगह पुत्र-शोक उत्पन्न हो गया। उसने जल्दी-जल्दी आकर पूछा—''तात सुजात! क्या तू पण्डित नहीं है? मरे बैंल को घास-पानी क्यों देता हैं?''

यह कह उसने दो गाथायें कहीं-

किन्नु सन्तरमानोव लायित्वा हरितं तिणं, खाद खादाति विलिप गतसत्तं जरग्गवं ॥१॥ नहि अन्नेन पाणेन मतो गोणो समुद्रहे, त्वश्च तुच्छं विलपसि यथा तं दुम्मतो तथा ॥२॥

[यह क्या जल्दबाज की तरह हरे-घास को लेकर निष्प्राण बूढ़े बैल के सामने 'खा खा' कह कर विलाप करता है ? ।।१।। अन्न से और पानी से मरा बैल नहीं जी उठता । तू मूर्ख की तरह बेकार विलाप करता है ।।२।।

तब बोधिसत्व ने दो गाथायें कहीं-

तथेव तिट्ठति सीसं हत्थपादा च वाळिघ, सोता तथेव तिट्ठन्ति मञ्जे गोणो समुद्ठहे ॥३॥ नेवय्यकस्स सीसं वा हत्थपादा न दिस्सरे, रुदं मत्तिकथूपहिमं ननु त्वञ्जेव दुम्मती ॥४॥

[उसका सिर वैसे ही है, उसके हाथ-पाँव और पूँछ वैसी ही है तथा उसके कान भी वैसे ही है; इसिलये मैं सोचता हूँ कि (शायद) बैल जी उठे ।।३।। लेकिन, अय्या का तो न सिर दिखाई देता है, न हाथ-पैर दिखाई देते हैं । क्या तू ही दुमर्ती नहीं है, जो उसे मिट्टी का स्तूप बना कर रोता है ? ।।४।।]

यह सुन बोधिसत्व के पिता ने सोचा, मेरा पुत्र पण्डित है, इहलोक-कृत्य तथा परलोक-कृत्य दोनों जानता है। मुझे समझाने के लिये ही उसने यह कर्म किया है। वह बोला—तात सुजात पण्डित! मैं समझ गया कि सभी संस्कार अनित्य हैं। पिता का शोक हरण करने वाले पुत्र को ऐसा ही होना चाहिये। यह कह पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा:—

आदित्तं वत मं सन्तं घतिसत्तंव पावकं, वारिना विय ओसिश्वं सब्बं निब्बापये वरं ॥ अब्बूळहं वतमे सल्लं सोकं हृदयनिस्सितं, यो मे सोकपरेतस्स पितुसोकं अपानुदि ॥ सोहं अब्बूळहसल्लोस्मि वीतसोको अनाविलो न सोचामि न रोदामि तव सुत्वान माणव ॥ एवं करोन्ति सप्पञ्जा ये होन्ति अनुकम्पका, विनिवत्तयन्ति सोकम्हा सुजातो पितरं यथा ॥

[धी पड़ी हुई आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दुःख को पानी से अग्नि शान्त कर देने की तरह शान्त कर दे। मेरे हृदय में लगे हुए शोक-शल्य को निकाल दिया, जो यह मुझ शोकातुर का पितृ-शोक दूर कर दिया। हे माणव! तेरी बात सुनकर मैं शोक-रहित हो गया हूँ, चन्चलता रहित हो गया हूँ, शल्य-रहित हो गया हूँ। अब मैं न चिन्ता करता हूँ, न रोता हूँ। इस प्रकार जिन प्रज्ञावानों के हृदय में अनुकम्पा होती है, वे (दूसरों को) शोक से उसी प्रकार मुक्त कर देते हैं जैसे सुजात ने पिता को।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में गृहस्थी स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय सुजात मैं ही था।

## ३५३. घोनसाख जातक

"नीयदं निच्चं भवितब्बं..." यह शास्ता ने भग्ग (जनपव) में सुंसुमार-गिरि के पास भेसकलावन में विहार करते समय बोधि-राजकुमार के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय उदयन का बोधि-राजकुमार नाम का पुत्र संसुमार-गिरि में रहता था। उसने एक चतुर बढ़ई को बुलवा, कोकनद नाम का एक ऐसा प्रासाद बनवाया जैसा और किसी राजा का न हो। प्रासाद बनवा चुकने पर उसने ईध्यों के कारण उस बढ़ई की आँखें निकलवा दीं, जिसमें कहीं वह किसी दूसरे राजा का भी वैसा ही प्रासाद न बना दे। उसकी जाँख निकलवा देने की बात भिक्षु संघ में प्रकट हो गई। भिक्षुओं ने धमंसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! बोधि-राजकुमार ने वैसे बढ़ई की आँखें निकलवा दीं। ओह ! वह कितना कठोर है, परुष है, दुस्साहिसक है। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'अमुक बात चीत' कहने पर 'भिक्षुओ, न केवल अभी यह कठोर, परुष तथा दुस्साहिसक है, न केवल अभी किन्तु पहले भी हजार क्षत्रियों की आँखें निकलवा कर उनके मांस की बिल दिलवाई' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व तक्षशिला में प्रसिद्ध आचार्य्य हुए। जम्बुद्धीप भर के क्षत्रिय-विद्यार्थी तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसी के पास विद्या सीखते थे। वाराणसी-राज के पुत्र ब्रह्म-दत्त कुमार ने भी उसके पास तीनों वेद पढ़े। वह स्वभाव से कठोर, परुष तथा दुस्साहसी था। बोधिसत्व ने उसके शरीर-लक्षणों से ही उसका कठोर, परुष तथा दुस्साहसिक स्वभाव पहचान उसे उपदेश दिया—तात! तू कठोर, परुष तथा दुस्साहसी है। इस प्रकार के आदमी द्वारा प्राप्त ऐश्वर्यं स्थायी नहीं होता। ऐश्वर्यं नष्ट होने पर उसे वैसे ही आश्रय नहीं मिलता जैसे समुद्र में नौका के नष्ट होने पर । इसलिये ऐसा मत हो। उसने दो गाथायों कहीं:—

नियदं निच्चं भवितब्बं ब्रह्मदत्त, खेमं सुभिक्खं सुखताच काये,

अत्यच्चये मा अहु, सम्पमूळहो,
भिन्नप्लवो सागरस्तेव मज्झे ॥१॥
यानि करोति पुरिसो तानि अत्तनि पस्सति,
कल्याणकारी कल्याणं पापकारीच पापकं,
यादिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलं ॥२॥

[हे ब्रह्मदत्त ! कल्याण, अच्छी पैदावार तथा शरीर का सुख—ये सब सदैव (एकसा) नहीं रहता। इसलिये जिस प्रकार सागर के मध्य में नौका टूट जाने पर (आदमी) दिशा-मूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार अर्थ का क्षय होने पर तू भी मूढ़ न होना ।।१।। मनुष्य जो-जो कर्म करता है, उन्हें अपने भोगता है—शुभ-कर्म करने वाला शुभ-फल भोगता है, अशुभ-कर्म करनेवाला अशुभ-फल। जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा फल पाता है ।।२।।]

वह आचार्यं को प्रणाम कर, वाराणसी जा, पिता को शिल्प दिखा, युवराज-पद पर प्रतिष्ठित हो, पिता के मरने पर राजा बना। उसका पिङ्गिय नाम का पुरोहित था कठोर, पुरुष। उसने ऐश्वर्यं के लोभ से सोचा कि, मैं इस राजा द्वारा सकल जम्बुद्धीप के सारे राजा पकड़वाऊँ। ऐसा होने पर यह एकछत्र राजा होगा और मैं एक ही पुरोहित। उसने उस राजा को अपनी बात समझाई।

राजा ने बड़ी भारी सेना के साथ निकल एक राजा के नगर की घेर उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार सारे जम्बुद्धीप के राज्य ले, हजार राजाओं के साथ तक्षणिला का राज्य लेने के लिये वहाँ पहुँचा। बोधिसत्व ने नगर की मरम्मत करा उसे ऐसा बना दिया कि दूसरे उसका व्वंस न कर सकों।

वाराणसी-राज भी गङ्गा नदी के तट पर, बड़े बटबृक्ष के नीचे, कनात विरवा और उस पर चन्दवा तनवा, उसके नीचे शैय्या बिछवाकर रहने लगा। उसने जम्बुद्धीप के हजार राजाओं को जीतकर तक्षशिला को न जीत सकने पर पुरोहित से पूछा — आचार्य्य ! हम इतने राजाओं के साथ आकर भी तक्षशिला नहीं ले सकते। क्या करना चाहिये?

"महाराज! हजार नरेशों की आंखें निकाल, (उन्हें) मार, कोख चीर, पाँच प्रकार का मधुर-मांस ले इस वट वृक्ष पर रहने वाले देवता की बिल दें, आंतों की बत्ती से वृक्ष को घर, लहु के पञ्चङगुली-चिह्न लगायें। इस प्रकार शीघ्र ही हमारी जय होगी।"

राजा ने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर कनात के अन्दर महायोधा मल्लों को रखा। फिर एक-एक राजा को बुलवा, दबवा कर बेहोश करवा, आँखें निकलवा (उन्हें) मरवा डाला। मांस लेकर लाशें गङ्गा में बहा दी गईं। फिर जैसे कहा गया है वैसे ही बिल चढ़ा, बिल-भेरी बजवा युद्ध के लिये निकला। तब अञ्जिसकत नाम का एक यक्ष आया और राजा की दाहिनी आँख निकाल कर ले गया। बड़ी वेदना हुई। वह पीड़ा से बेहोश हो आकर वट-वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर चित पड़ा रहा।

उस समय एक गींध ने एक तीक्ष्ण सिरे वाली हड्डी ले, वृक्ष की शाखा पर बैठ, मांस खा गिरा दी। हड्डी की नोक आकर राजा की बाई आंख में लोहे के कांटे की तरह लगी और उसकी आंख फोड़ दी। उस समय उसे बोधिसत्व का वचन याद आया। उसने कहा—मालूम होता है हमारे आचार्य ने यह देखकर ही कहा था कि जिस प्रकार बीज के अनुरूप फल होता है, उसी प्रकार कर्मानुरूप विपाक अनुभव करते हैं। उसने विलाप करते हुए दी गाथायें कहीं:—

इदं तदाचिरयवचो पारासिरयो तदबवि, मास्सु त्वं अकरा पापं यं तं पच्छा कर्त तपे ।।३।। अवमेव सो पिङ्गिय वेनसाखो, यिन्ह घातींय खत्तियानं सहस्से, अलङ्कृते चन्दनसारिलसे, तमेव दुक्खं पच्चागतं मर्म ।।४।।

[यही वह आचार्य्य का वचन है, पाराशर्य (आचार्य्य) ने जो कहा था कि तूपाप न करे जो तुझे पीछे कष्ट दे ।।३।। हे पिङ्गिय ! यही वह विस्तृत शाखाओं वाला वट-वृक्ष है, जहाँ अलंकृत तथा चन्दनसार लगाये हुए हजार क्षत्रियों को मार डाला । अब वही दु:ख मेरे पास लौट आया है ॥४।।]

इस प्रकार रोते-पीटते उसने पटरानी को याद किया-

सामापि सो चन्दन लित्तगत्ता, सिङ्गद्व सोभञ्जनकस्स उग्गता,

## अदिस्वाव कालं करिस्सामि उब्बरि, तं मे इतो बुक्खतरं भविस्सति।।१।।

[चन्दन लिप्त गातवाली, सिङ्गू (?) वृक्ष की लता के समान ऊपर उठी हुई शोभायमान (मेरी) श्यामा भार्या है। अब मैं उस उब्बरि को बिना देखे ही मर जाऊँगा यह मेरे लिये इससे भी अधिक दुखदायक होगा।]

वह इस प्रकार विलाप करता हुआ ही मरकर नरक में पैदा हुआ। न वह ऐश्वर्य्य-लोभी पुरोहित ही उसकी रक्षा कर सका, न उसका अपना ऐश्वर्य्य। उसके मरते ही भारी सेनायें तितर-बितर हो भाग गई।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा बोधिसत्व-राजकुमार था। पिङ्गिय देवदत्त था। प्रसिद्ध आचार्य्य मैं ही था।

## ३५४. उरग जातक

"उरगीव तचं जिण्णं.." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक ऐसे गृहस्थ के बारे में कही, जिसका पुत्र मर गया था।

## क. वर्तमान कथा

कथा उसकी (कथा) सी ही जिसकी भाष्यी और पिता मर गया था। इस (कथा) में भी शास्ता वैसे ही उसके घर गये। वह आकर प्रणाम करके बैठा। शास्ता ने पूछा—आयुष्मान! क्यों क्या चिन्ता करता है?"

''हाँ भन्ते! जब से पुत्र मरा है तब से मैं सीच में पड़ा हूँ।''

"आयुष्मान! जिसका टूटने का स्वभाव है वह टूट जाता है; जिसका नष्ट होने का स्वभाव है, वह नष्ट हो जाता है। वह न एक ही को होता है, न एक ही गाँव में। अनन्त चक्रवालों तथा तीनों-भवों में एक भी ऐसा नहीं जिसका मरण न हो। उसी अवस्था में ठहरने वाला एक भी शाश्वत संस्कार



नहीं है। सभी प्राणी मरणशील हैं, संस्कार अनित्य हैं (टूटने वाले) हैं। पुराने पण्डितों ने भी पुत्रों के मरने पर 'नष्ट होने वाले नष्ट हो गये' सोच चिन्ता नहीं की।"

यह कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व वाराणसी के द्वार पर के गाँव में ब्राह्मण कुल में पंदा हो कृषी-कर्म से जीविका चलाते थे। उसका पुत्र और पुत्री, दो बच्चे थे। आयु होने पर वह पुत्र के लिये समान-कुल की लड़की ले आया।

दासी के सहित वे छः जने हो गये—बोधिसत्व, भार्या, पुत्र, लड़की, पुत्र-बधु और दासी। वे आपस में बड़े भेल से, प्रसन्न-चित्त, प्रेम-पूर्वक रहते थे। बोधिसत्व शेष पाँचों को इस प्रकार उपदेश देते—तुम जो मिले उसमें से दान दो, शील की रक्षा करो, उपोसथ-बत रखो, मरण-स्मृति की भावना करो, अपने मरण का ख्याल करो, इन प्राणियों का मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है, सभी संस्कार अनित्य हैं, क्षय-व्यय स्वभाव वाले हैं। रात-दिन अप्रमादी होकर विचरो।

वे 'अच्छा' कह, उपदेश ग्रहण कर, अप्रमादी हो मरण-स्मृति की भावना करते थे।

एक दिन बोधिसत्व पुत्र के साथ खेत पर जा, हल चला रहे थे। पुत्र कूड़ा निकाल जला रहा था। उसके पास एक बिल में विषेता साँप था। युआं उसकी आंखों में लगा। उसने कोधित हो, निकल यह सोच कि इसी से मुझे भय है, चारों दाँत गड़ा कर उसे उस लिया। वह मरकर ही गिर पड़ा। बोधिसत्व ने लौट उसे गिरा देखा तो बैलों को रोक, जाकर उसे मरा पाया, उठा लाकर एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया और कपड़े से ढक दिया। वह न रोया, न चिल्लाया। इस प्रकार अनित्यता का विचार कर कि टूटने के स्वभाव वाला टूट गया, मरण-स्वभाव वाला मर गया, सभी संस्कार अनित्य हैं, मरण-शील हैं, वह हल चलाने लगा।

उसने सेत के पास से जाने वाले एक विश्वस्त आदमी की देख कर पूछा—तात! घर जाते हो?

**"हौ ।"** 

"तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को कहना कि आज पूर्व की तरह दो जनों का भोजन न ला एक ही जने का भोजन लाये। पहले अकेली दासी ही भोजन लाती थी, आज चारों-जने शुद्ध वस्त्र पहन, हाथ में सुगन्धि-फूल लिये आयें।"

उसने 'अच्छा' कह ब्राह्मणी से वैसे ही जा कहा।

"तात ! यह सन्देश तुझे किसने दिया ?"

''आर्यें ! ब्राह्मण ने ।"

वह जान गई कि मेरा पुत्र मर गया है, किन्तु उसे कम्पन मात्र भी नहीं हुआ। इसी प्रकार मुसंयत-चित्त वाली वह स्वच्छ वस्त्र पहन हाथ में सुगन्धि-फूल ले, आहार लिवा बाकियों के साथ खेत पर पहुँची। एक भी न रोई, न चिल्लाई। बोधिसत्व ने जहाँ पुत्र पड़ा था, वहीं छाया में बैठकर खाया। भोजनानन्तर सब ने लकड़ियाँ ले, चिता पर रख, गन्ध-पुष्पों से पूजा कर आग लगाई। किसी को आँख से एक बूँद भी आँसू नहीं गिरा। सभी ने मरणानुस्मृति का अभ्यास किया था। उनके शील के तेज से शक्त का भवन गर्म हो गया।

उसने विचार किया—कौन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता है? उसे पता लगा कि उनके गुण-तेज से ही उसका महल गर्म हुआ है। वह प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मुझे इनके पास जा इनसे सिंह-घोषणा करा, सिंह-घोषणा कर चुकने पर इनके घर की सात रत्नों से भर देना चाहिये। वह शी घ्रता से वहाँ पहुँचा और दाह-क्रिया के स्थान पर एक ओर खड़ा होकर बोला—"तात! क्या करते हो ?"

"स्वामी! एक मनुष्य को जला रहे हैं।"

"मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मनुष्य की नहीं जला रहे हो, किन्तु एक मृग को मार कर पका रहे हो।"

"नहीं, स्वामी ! मनुष्य को ही जला रहे हैं।"
"तो किसी बैरी मनुष्य को जला रहे होंगे?"

"स्वामी! बैरी-पुरुष नहीं है, ओरस-पुत्र है।"
"तो अप्रिय-पुत्र होगा।"
"स्वामी! मेरा अति-प्रिय पुत्र है।"
"तो क्यों नहीं रोते हो?"
उसने न रोने का कारण कहते हुए पहली गाथा कही—
उरगोब तचं जिण्णं हित्वा गच्छति संतनुं
एवं सरीरे निक्मोगे पेते कालकते सित।
डयहमानो न जानाति आतीनं परिवेबितं,
तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति॥१॥

[जिस प्रकार सर्प अपनी केचूली को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार (प्राणी) अपने गरीर को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार भोगहीन गरीर के काल कर जाने पर जब उसे जलाया जाता है तो वह रिश्तेदारों के रोने की नहीं जानता है। इसलिए मैं इसका सीच नहीं करता हूँ। वह जो उसकी गित होगी, वहाँ गया ॥१॥]

शक ने बोधिसत्व की बात सुन बाह्मणी से पूछा-"माँ! तेरा वह क्या

होता या ?"

"स्वामी ! दस महीने कोख में लेकर, स्तन पान करा, हाथ-पाँव ठीक

कर पाला-पोसा हुआ पुत्र ।"
"माँ ! पिता चाहे परुष होने के कारण न रोये, किन्तु माता का हृदय
कोमल होता है, तू क्यों नहीं रोती ?"

उसने न रोने का कारण कहते हुये ये दो गाथायें कहीं— अनिकातो ततो आग अननुष्ठआतो इतो गतो, यथागतो तथागतो तत्य का परिदेवना ॥१॥ उय्हमानो न जानाति आतीनं परिदेवितं, तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥

[बिन बुलाये वहाँ से आया, बिना आज्ञा लिये यहाँ से गया। जैसे आया, वैसे चला गया, उसमें अब रोना-पीटना क्या ? ।।१।। जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसलिये मैं उसका मोच नहीं करती हूँ। वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया।।२।।]

तब शक ने ब्राह्मणी की बात सुन बहन से पूछा—
''अम्म! तेरा वह क्या होता था?''

"स्वामी! मेरा भाई होता था।"

"अम्म! बहनों का भाई से प्रेम होता है। तू क्यों नहीं रोती?" उसने भी न रोने का कारण कहते हुए ये दो गाथायें कहीं:—

सचे रोदे किसा अस्सं तस्सा में कि फलं सिया, आतिमित्तासुहज्जानं भीयो नो अरती सिया ॥१॥ उय्हमानो न जानाति आतीनं परिदेवितं, तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥

[यदि रोऊँ तो कृष हो जाऊँगी, उससे मुझे क्या लाभ होगा ? हमारे जाती-मित्र तथा सुहृदों को और भी अरुचि होगी।।१।। जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसलिये मैं उसका सोच नहीं करती हुँ। वह जो उसकी गति होगी, वहाँ गया।।२।।]

शक ने बहन की बात सुन उसकी भार्या से पूछा-

"अम्म! तेरा वह क्या था?"

"स्वामी! मेरा पति था।"

"पित के मरने पर स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, अनाथ। तू क्यों नहीं रोती ?"

उसने भी उसे (अपना) न रोने का कारण बताते हुए ये दो गाथायें कहीं—

यथापि दारकोचन्दं गच्छन्तं अनुरोदति, एवं सम्पदमेवेतं योपेतमनुसोचित ॥१॥ उय्हमानो न जानाति जातीनं परिदेखितं, तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥

[जैसे बालक जाते हुए चन्द्रमा की देख (उसे लेने के लिये) रोता है, वैसा ही उसका आचरण है जो किसी मरे हुए की रोता है।।१।। जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता। इसीलिये मैं उसका सोच नहीं करती हूँ। वह जो उसको गित होगी, वहाँ गया।।२।।]

शक ने भार्या की बात सुन दासी से पूछा-

"अम्म ! तेरा वह क्या होता था ?"

"स्वामी! मेरा आर्य।"

''निश्चय से उसने तुझे पीड़ित कर पीटकर काम लिया होगा, इसी से तू सोचती है कि अच्छा हुआ यह मर गया, और रोती नहीं है।''

"स्वामी ? ऐसा न कहें। यह इनके योग्य नहीं है। क्षमा, मैत्री तथा दया से युक्त मेरा आर्य-पुत्र हृदय से पाले पुत्र के समान था।"

"अम्म! तो तू क्यों नहीं रोती है ?"

उसने भी अपना न रोने का कारण कहते हुए दो गाथायें कहीं—
यथापि उदककुम्मो भिन्नो अप्पटिसन्धियो,
एवं सम्पदमेवेतं यो पेतमनुसोचित ॥१॥
उप्हमानो न जानाति आतीनं परिवेवितं
तस्मा एतं न सोचामि गतो सो तस्स या गति ॥२॥

[जैसे टूटा हुआ पानी का घड़ा फिर जुड़ नहीं सकता (और उसके लिये रोना बेकार होता है) वैसा ही उसका आचरण है जो मरे के लिये रोता है।।१।। जलाया जाता हुआ...।।२।।]

शक ने सब की धर्म-कथा मुन प्रसन्न होकर कहा "तुमने अप्रमादी हो मरणानुस्मृति का अभ्यास किया है। अब से तुम अपने हाथ से काम न करो। मैं शकदेवराज हूँ। मैं घर में अनन्त सात-रत्न कर दूँगा। तुम दान दो, शील रखो, उपोसथ ब्रत करो और अप्रमादी रहो।" उन्हें उपदेश दे और उनके घर को असीम धन से भर शक चला गया।

शान्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों का प्रकाशन होने पर गृहस्थ स्रोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय दासी खज्जुत्तरा थी। लड़की उत्पल-वर्णा थी। पुत्र राहुल था। माता खेमा थी। बाह्मण तो मैं ही था।

#### ३५५. घत जातक

"अञ्जेसीचन्ति रोदन्ति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोशल राज के एक अमात्य के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

कथा उक्त कथा के समान ही है। इस (कथा) में राजा ने अपने उपकारी अमात्य को बहुत-सा ऐश्वर्य दे, (फिर) फूट डालने वालों की बात पर विश्वास कर उसे बँधवा कारागार में डलवा दिया। उसने वहाँ बैठे बैठे स्रोतापत्ति-मार्ग प्राप्त कर लिया। राजा ने उसके गुणों को याद कर उसे छुड़वाया । वह सुगन्धि-माला ले, शास्ता के पास जाकर प्रणाम करके बैठा । शास्ता ने उसे पूछा--

"तेरे साथ अनर्थ हुआ ?"

"हौं भन्ते ! लेकिन अनर्थं में से मुझे अर्थं प्राप्त हो गया । स्रोतापत्ति-मार्ग का लाभ हुआ।"

"उपासक! तूने ही अनर्थ से अर्थ की प्राप्ति नहीं की है, पुराने पण्डितों ने भी अनर्थ से अर्थ की प्राप्ति की है।"

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही-

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कीख में गर्भ धारण किया। उसका नाम रखा गया घृत कुमार । वह आगे चलकर तक्षशिला जा, शिल्प सीख धर्मानुसार राज्य करने लगा। उसके अन्तःपुर में एक अमात्य ने दुराचार किया। उसने उसका दोष प्रत्यक्ष देख उसे देश से निकाल दिया।

उस समय श्रावस्ती में धङ्कराजा राज्य करता था। उसने उसके पास जा



ध्यानारूढ़ हो आकाश में पालथी मार बैठे। धङ्क का शरीर जल उठा। उसने जाकर बोधिसत्व के मुँह को देखा। वह सोने के दर्पण की तरह, खिले कमल की तरह शोना-युक्त था। उसने बोधिसत्व को पूछते हुए यह पहली गाथा कही:—

> अञ्जे सोचन्ति रोदन्ति अञ्जे अस्सुमुखा जना, पसन्नमुखवण्णोसि कस्मा घत न सोचसि॥

[हे घृत ! तुझे छोड़ कर अन्य लोग रोते हैं, अन्यों के मुँह पर आँसू हैं। तेरा मुख-वर्ण-प्रसन्न है। तुक्यों नहीं रोता है ?]

बोधिसत्व ने उसे अपने न सोचने का कारण कहते हुए शेष गाथायें कहीं—

> नाक्मतीतहरो सोको नानागतमुखावहो, तस्मा धङ्क न सोचामि नत्थि सोके दुतीयता ॥ सोचं पण्ढुं किसो होति भत्तश्वस्स न रुच्चति, अमित्ता सुमना होन्ति सल्लविद्धस्स रुप्पतो ॥ गामे वा यदि वा रञ्जे निन्ने वा यदि वा यले, ठितं मं नागमिस्सति एवं विट्ठपदो अहं॥ यस्सत्ता नालमेकोव सब्बकामरसाहरो, सब्बापि पठवी तस्स न सुखं आवहिस्सति ॥

[न तो बीते मुस को ला सकता है, न भविष्यत् के मुस को। शोक किसी प्रकार सहायक (-द्वितीय) नहीं होता। इसिलये हे धक्कः! मैं चिन्ता नहीं करता। चिन्ता करने से पाण्डु-वर्ण हो जाता है, कृषगात्र हो जाता है। चिन्ता करने वाले को भात भी अच्छा नहीं लगता। शोक-शल्य से दुःख पाने वाले के शत्रु प्रसन्न होते हैं।। हे धक्कः! मैंने अब वह पद प्राप्त कर लिया है कि चाहे मैं गाँव में रहूँ, चाहे आरण्य में रहूँ, चाहे निम्न स्थान में रहूँ, चाहे स्थल पर रहूँ—कहीं रहूँ—मेरे पास पाण्डु-वर्ण होना आदि दुःख नहीं आयेंगे।। जिसका अकेला, अपना आप ही उसे सब काम-रस (सुख) नहीं दे सकता, उसे सारी पृथ्वी भी सुखी नहीं कर सकती।।

धन्द्व यह नारों गाथायें सुन, बोधिसत्व से क्षमा माँग, राज्य सौंप, नला गया। बोधिसत्व भी अमात्यों की राज्य सौंप, हिमालय की जा, ऋषि-प्रवज्या ले, ध्यानावस्थित हो, ब्रह्मालोकगामी हुआ। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय धङ्क राजा आनन्द था। घृत-राजा तो मैं ही था।

# ३५६. कारण्डिय जातक

"एको अरञ्जे....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय धर्म-सेनापित के बारे में कहीं।

#### क. वर्तमान कथा

स्थिवर जो जो दुराचारी आते—शिकारी, मछुवे आदि—जिसे जिसे देखते सभी की 'शील लो, शील लो' कह शील देते। वह स्थिवर के प्रति आदर का भाव होने से और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण शील ले लेते, किन्तु शील प्रहण कर उसकी रक्षा न करते। (शिकार करना, मछली पकड़ना आदि) अपना काम ही करते। स्थिवर ने अपने साथियों को बुलाकर कहा—आयुष्मानो, इन मनुष्यों ने मुझसे शील प्रहण किये। लेकिन प्रहण करके उनकी रक्षा नहीं की।

"भन्ते! आप उनकी अरुचि से उन्हें शील देते हैं। यह आप की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण ग्रहण करते हैं। आप अब से ऐसों को शील न दें।"

स्थिवर असन्तुष्ट हो गये। यह समाचार मुन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो, आयुष्मान सारिपुत्र जिसे देखते हैं उसे शील देते हैं। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे ही? "अमुक बातचीत।" "न केवल अभी भिक्षुओ, यह पहले भी जिसे देखते उसे बिना माँगे ही शील देते थे" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

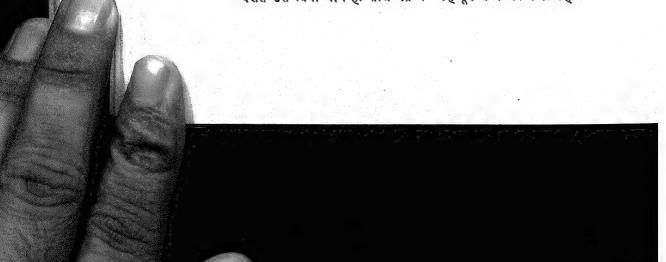

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर, बड़े होने पर तक्षशिला के प्रसिद्ध शिष्य हुए। नाम था कारण्डिय।

उस सयम वह आचार्य जिसे जिसे देखते—मछुओं आदि की— बिना मांगे ही 'शील लो, शील लो' कह शील देते। वे ग्रहण करके भी नहीं रखते थे। आचार्य ने वह बात अपने शिष्यों से कही। शिष्यों ने उत्तर दिया—भन्ते! आप इनकी अरुचि से ही शील देते हैं। इसीलिये शील भङ्ग करते हैं। अब से माँगने वालों को ही शील दें, बिना माँगे नहीं। वह असन्तुष्ट हुए। किन्तु ऐसा होने पर भी जिसे जिसे देखते शील दे ही देते।

एक दिन एक गाँव से लोग आये और उन्होंने आचार्य्य की पाठ करने के लिये निमन्त्रित किया। उसने कारण्डिय माणव को बुलाकर भेजा—तात! मैं नहीं जाता हुँ। तू इन पाँच सौ ब्रह्मचारियों को ले, वहाँ जा, पाठ समाप्त कर हमारा हिस्सा ले आ।

उसने जा लौटते समय रास्ते में एक कन्दरा को देख कर सोचा— हमारा आचार्यं जिसे देखता है, बिना माँगे ही शील दे देता है। अब से ऐसा करूँगा कि वह शील की मांग करने वालों को ही शील दे। जिस समय वह ब्रह्मचारी सुख से बैठे थे, उसने उठकर एक बड़ी शिला उठा कर कन्दरा में फेंकी। फिर (एक और भी) फेंकी। फिर भी फेंकी।

उन ब्रह्मचारियों ने उठकर पूछा—आचार्य्य ! क्या करते हो ? वह कुछ नही बोला । उन्होंने जल्दी से आकर आचार्य्य से कहा । आचार्य्य ने आकर उसके साथ बातचीत करते हुए पहली गाथा कही :—

> एको अरञ्जे गिरिकन्दरायं, पगगरह पगगरह सिलं पवेण्झसि, पुनप्युनं सन्तरमानरूपो, कारण्डिय को नुतविषदयो।।१।।

१. ब्राह्मण वाचन-कथा।

[कारण्डिय! तू अकेला जंगल में पर्वत-कन्दरा पर चढ़-चढ़कर बार-बार बहुत जल्द-बाज की तरह शिला फेंक रहा है, इससे तुझे क्या लाभ है?]

उसने उसकी बात सुन आचार्यं की दोषी ठहराने के लिये दूसरी गाथा कही-

> अहं हिमं सागरसेवितन्तं, समं करिस्सामि यथापि पाणि, विकिरिय सानूनि च पब्बतानि च, तस्मा सिलं दरिया पक्खिपामि ॥२॥

[मैं इस सागर से घिरी पृथ्वी को बालू-पर्वत तथा शिलापर्वतों को विखेर कर हाथ की हथेली के समान बराबर कर दूँगा। इसीलिये कन्दरा में शिलाओं को फेंक रहा हूँ।।२।।]

इसे सुन ब्राह्मण ने तीसरी गाथा कही—
नियमं महि अरहित पाणिकप्पं,
समं मनुस्सो करणायमेको,
मञ्जामि मञ्जेव दर्रि जिगिसं,
कारण्डिय हाहिस जीवसोकं ॥३॥

[कारिण्डय ! अकेला मनुष्य इस पृथ्वी को हाथ की हथेली के समान करने में असमर्थ है । मैं मानता हूँ कि इसी एक कन्दरा की भरने का प्रयत्न करते हुये (तू) जीव-लोक को छोड़ जायेगा ।।३।।]

यह सुन ब्रह्मचारी ने चौथी गाथा कही—
सचे अयं भूतधरं न सक्को,
समं मनुस्सो करणायमेकी,
एवमेव त्वं ब्रह्मो इसे मनुस्से
नानादिट्टिके नानयिस्ससि ते ॥४॥

[यदि एक मनुष्य इस पृथ्वी की समान नहीं कर सकता, तो हे ब्रह्म ! तू भी इन नाना बृष्टि के लीगों को (अपने मत में) न ला सकेगा।] इसे सुन आचार्य्य ने सोचा, कारण्डिय ठीक कहता है। अब से ऐसा

न करूँगा। उसने 'अपने से विरुद्ध होना' जान पांचवीं गाथा कही-

सिद्धित्तरूपेन भवं ममत्यं, अक्लासि कारण्डिय एवमेतं, यथा न सक्का पठवीसमायं, कातुं मनुस्सेन तथा मनुस्सा ॥५॥

[कारण्डिय ! आपने मुझे संक्षेप से यह बात समझाई कि जिस प्रकार (एक) मनुष्य इस पृथ्वी को समान नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई (सारे) मनुष्यों को भी।।१।।]

इस प्रकार आचार्यं ने ब्रह्मचारी की प्रशंसा की। वह भी उसे समझा कर घर ले गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय ब्राह्मण सारिपुत्र था, कारण्डिय-पंडित तो मैं ही था ।

# ३५७. लटुकिक जातक

"वन्दामि तं कुञ्जर सिंहहायनं..." यह शास्ता ने वेळूवन में विहार करते समय देवदत्त के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक दिन भिक्षुओं ने धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो, देवदत्त कठोर है, पुरुष है, दुस्साहसी है। प्राणियों के प्रति उसमें करणा भी नहीं है। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? 'अमुक बातचीत' कहने पर शास्ता ने 'न केवल अभी, भिक्षुओ यह पहले भी करुणा-रहित ही था' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व हाथी की योगि में पैदा हुए। बड़े होने पर सुन्दर, महान् शरीर वाले हो, अस्सी हजार हाथियों के नेता बन, हिमालय प्रदेश में रहने लगे।

उस समय एक लटुकिका चिड़ी ने हाथियों के विचरने की जगह पर अण्डे दिये। अण्डे सेये जाकर उनमें से चोगे बाहर आये। अभी जब उनके पर नहीं निकले थे, जब वह उड़ नहीं सकते थे, उसी समय हजार हाथियों के साथ बीधिसत्व चरते-चरते वहां आ पहुँचे। उसे देख लटुकिका ने सीचा— यह हस्ति-राज मेरे बच्चों को कुचल कर भार देगा। हन्त! मैं इन बच्चों की रक्षा के लिये इससे धार्मिक-याचना करूँ। उसने दोनों पह्स जोड़ उसके आगे खड़ी हो पहली गाथा कही—

> वन्दामि तं कुञ्जरसिंहहायनं, भारञ्ज्ञकं यूथपींत यसिंस, पक्ले हि तं पञ्जलिकं करोमि, मा मे वधी पुत्तके बुब्बलाय ॥१॥

[हे आरण्यक ! हे यूथपित ! हे यशस्वी ! हे साठे हाथी ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ । मैं पङ्क्षों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ —मुझ दुर्बल के पुत्रों का बध मत करी ।।१।।]

बोधिसत्व ने कहा—लटुकिके ! मैं तेरे पुत्रों की रक्षा करूँगा । तू चिन्ता न कर । वह उन बच्चों के ऊपर खड़े हो गये । फिर अस्सी हजार हाथियों के चले जाने पर लटुकिका को सम्बोधित कर कहा—हमारे पीछे एक अकेला हाथी आती है । वह हमारा कहना नहीं मानता । उसके आने पर उससे भी प्रार्थना कर पुत्रों की रक्षा करना । यह कह चला गया ।

उसने उसका स्वागत कर दो पङ्खों से हाथ जोड़ दूसरी गाथा कही-

बन्दामि तं कुञ्जरएकचारि आरञ्जकं पब्बतसानुगोचरं, पक्लेहि तं पञ्जलिकं करोमि मा मे वधी पुत्तके दुब्बलाय ॥२।



[हे आरण्यक ! हे पर्वत-वासी ! हे एकचारी कुञ्जर ! मैं तुझे नम-स्कार करती हूँ । मैं प्रक्वों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ—मुझ दुर्वल के पुत्रों का वध मत करें ।]

उसने उसकी बात सुन तीसरी गाथा कही :—
विध्नसामि ते लद्दकिके पुत्तकानि
कि मे तुवं काहसि दुब्बलासि,
सतंसहस्सानिपि तादिसी नं
वामेन पादेन प्रोथयेय्यं।।

[लट्टुकिके ! तू दुर्वल है, मेरा क्या करेगी ? मैं तेरे बच्चों की मारूँगा । तेर जैसी लाखों को भी मैं बाँयें पाँव से कुचल दूँगा ।]

यह कह वह उसके बच्चों को पाँव से चूणं-विचूर्ण कर उन्हें अपने मूत्र ने बहा चिवाइता हुआ चला गया। लटुकिका ने वृक्ष की शाखा पर बैठ— हाथी! अब तो तू चिवाइता हुआ जाता है। कुछ दिन में मेरी किया देखेगा। तू नहीं जानता है कि शरीर-बल से ज्ञान-वल बढ़ कर है। अच्छा तुझे जना-ऊँगी। उसे धमकाते हुए चौथी गाथा कहीं:—

न हेव सब्बत्य बलेन किच्चं बलं हि बालस्स वधाय होति, करिस्सामि ते नागराजा अनत्यं यो मे वधी पुत्तके दुब्बलाय।।

[बल ही सर्वत्र काम नहीं देता। बल मूर्ख के बध का कारण होता है। हे नागराज! तूने मुझ दुर्बल के बच्चों को मारा है, मैं भी तेरा अनर्थं करूँगी।]

यह कह उसने कुछ दिन एक कौवे की सेवा की । कौवे ने प्रसन्न होकर पूछा—तेरे लिये क्या करूँ ?

"स्वामी! मैं और कुछ नहीं कराना चाहती, केवल यही आशा करती हूँ कि आप अपनी चोंच से इस अकेले घूमने वाले हाथी की आंख फीड़ दें।"

उसके 'अच्छा' कह स्वीकार कर लेने पर उसने एक मनखी की सेवा की। उसके भी 'तेरे लिये क्या करूँ?' पूछने पर 'इन कौवे द्वारा इस अकेले २२ षूमने वाले हाथी की आँख फोड़ दिये जाने पर, मैं नुमसे चाहती हूँ कि नुम उस जगह पर अण्डा दे देना। उसने भी 'अच्छा' कह स्वीकार किया। तब उसने एक मेढक की सेवा की। उसने पूछा—''क्या करूँ?''

"जब अकेला घूमने वाला हाथी अन्धा हो पानी की खोज करे, तब तुम पर्वत के ऊपर खड़े हो आवाज करना और उसके पर्वत पर चढ़ जाने पर, तुम उतर कर (नीचे) प्रपात में आवाज लगाना। मैं इतना ही तुमसे चाहती हैं।"

उसने उसकी बात सुन 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

एक दिन कौवे ने हाथी की दोनों आंखें चोंच से फोड़ दीं। मक्खी ने आकर अण्डे दे दिये। वह कीड़ों से खाया जाता हुआ, वेदना से व्याकुल हो, पानी खोजता हुआ घूमता था। उसी समय मेढक ने पर्वत के ऊपर खड़े हो आवाज दी। हाथी 'यहाँ पानी होगा' समझ पर्वत पर चढ़ा। मेढक ने उतर प्रपात में खड़े हो आवाज लगाई। हाथी 'पानी होगा' समझ प्रपात की ओर जाता हुआ फिसल कर पर्वत के नीचे गिरा और मर गया।

लटुकिका ने उसे मरा जाना, तो प्रसन्न हुई कि शत्रु की पीठ देख ली। वह उसके शरीर पर चल फिर कर यथा-कर्म (परलोक) गई।

"भिक्षुओ! किसी के साथ वैर नहीं करना चाहिये। इस प्रकार के बलवान हाथी को भी इन चार जनों ने मिलकर मार डाला" कह शास्ता ने निम्नलिखित अभिसम्बुद्ध गाथा कहीं और जातक का मेल बैठाया:—

काक अपस्स लटुकिकं मण्डूकं नीलमिक्सिकं, एते नागं अपातेसुं पस्स वेरस्स वेरिनं, तस्मा वेरं न कथिराय अप्पियेनपि केनचि ।।

[वैरियों के वैर की (दुर्गति) देखी—कौवे, लटुकिका, मेडक और मक्खी ने (मिलकर) हाथी मार डाला। इसलिये किसी अप्रिय से भी वैर न करे।

तब अकेला विचरने वाला हाथी देवदत्त था। हाथियों के समूह का नेता तो मैं ही था।

## ३५८. चुल्लधम्मपाल जातक

"अहमेव दूसिया भूनहता....." यह शास्ता ने वेळ्वन में विहार करते समय देवदत्त के बध करने के प्रयत्न के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

दूसरी जातक कथाओं में देवदत्त बोधिसत्व को त्रास भी नहीं पहुँचा सका। लेकिन इस चुल्जधम्महाल जातक में तो सात महीने की अवस्था में बोधिसत्व के हाथ, पैर, सिर कटवा कर असिमालक बनाया। दहर जातक में गर्दन मरोड़ कर मार डाला और चूल्हे पर माँस पका कर खाया। खिन्तवादि जातक में दो चाबुकों से हजार चाबुक मार, हाथ, पांव तथा कान, नाक, काट जटाओं से पकड़ कर खींचा और चित लिटाकर छाती में पैर की ठोकर लगा भाग गया। बोधिसत्व ने उसी दिन प्राण त्याग किया। चुल्ल नित्य जातक तथा महाकिप जातक में भी मार ही डाला। इस प्रकार दीर्घकाल तक बध के लिए प्रयत्न करते रह बुद्ध (होने के) समय भी प्रयत्न किया। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म सभा में बात चलाई—आयुष्पान देवदत्त बुद्धों के मारने का उपाय करता है। सम्यक सम्बुद्ध को मारने के लिये उसने धनुधिरियों को नियुक्त किया, शिला गिराई, नालागिरी (हाथी) भेजा। शास्ता ने पूछा—भिक्षुओ, यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'अमुक बातचीत' कहने पर 'न केवल अभी किन्तु भिक्षुओ, पहले भी मेरे बध के लिये प्रयत्न

१. चुल्लधम्मपाल जातक (३५८)।

२. दहर जातक (१७२)।

३. खन्ति-वादि जातक (३१३)।

४. चुल्लनन्दिय जातक (२२२)।

प्र. महाकपि जातक (४०७)।

किया है, अब तो त्रास मात्र भी नहीं दे सका है, किन्तु पहले धर्मपाल-कुमार के समय अपने पुत्र समान मुझे मरवा कर असिमालक बनवाई' कह पूर्व जन्म की कथा कही।

#### ख, अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में महाप्रताप राजा के राज्य करते समय बोधिसत्व उसकी चन्दा देवी नामक पटरानी की कोख से पैदा हुए। नाम धर्मपाल रक्खा गया। सात महीने की अवस्था में माता उसे सुगन्धित जल से नहला, सजा, बैठी खिला रही थी। राजा उसके निवास-स्थान पर गया। वह पुत्र से खेल रही थी। इसलिये स्नेह के वशीभूत हो वह राजा को देख कर भी नहीं उठी। राजा ने सोचा—यह अभी पुत्र के कारण मान करती है, मुझे कुछ भी नहीं समझती। पुत्र के बढ़ने पर मुझे मनुष्य भी नहीं समझेगी। अभी मरवाता हैं।

उसने लौट, जाकर, राज्यासन पर बैठ घातक को आज्ञा भिजवाई— अपनी तैंय्यारी के साथ आये। वह काषाय वस्त्र पहने, लाल माला घारण किये, कन्धे पर फरसा लिये, अपने सिर के नीचे रखने के बर्तन तथा हाथ-पाँव जकड़ने के दण्डों के साथ आ पहुँचा और राजा की प्रणाम कर बोला—देव! क्या कहूँ।

"देवी के शयनागार में जा धर्मपाल को ले आ।" देवी भी राजा के कृद्ध होकर लौटने की बात समझ बोधिसत्व को छाती से लगाए बैठी रो रही थी।

घातक ने जाकर उसकी पीठ पर मुक्का मार हाथ से कुमार को छीन लिया और राजा के सामने लाकर बोला—देव! क्या कहूँ? राजा ने आज्ञा दी—एक पटड़ा मंगवा कर, सामने बिछवा। इसे उस पर लिटा। उसने बैसा ही किया। चन्दा देवी पुत्र के पीछे रोती हुई आई। घातक ने फिर पूछा—देव! क्या कहूँ?

धर्मपाल के हाथ काट। चन्दादेवी—महाराज ! मेरा पुत्र सात महीने का बच्चा है। कुछ नहीं जानता। इसका कुछ दोष नहीं है। दोष बड़ा होने पर भी भेरा ही होगा, इसलिए मेरे हाथ कटवार्ये। यही बात प्रगट करते हुए उसने पहली गाथा कही:—
अहमेव दूसिया भूनहता रञ्जो महापतापस्स,
एतं मुञ्चलु धम्मयालं हत्थे मे देव छेदेहि॥

[मैं भ्रूण हत्यारी ही राजा महाप्रताप की दोषी हूँ। देव ! इस

धर्मपाल को छोड़ दें, मेरे हाथ काट दें।]

राजा ने घातक की ओर देखा । देव ! क्या करूँ ? देर न करके हाथ काट डाल । उसी क्षण घातक ने तेज फरसा ले कुमार के नये बाँस के पोरे के समान दोनों हाथ काट डाले । हाथ कटते समय न वह रोया न चिल्लाया। शान्ति तथा मैत्री को आगे करके (दू:ख) सह लिया।

चन्दादेवी कटे हाथों को गोद में ले, लहू से तर-बतर हो, रोती-पीटती घूमने लगी। घातक ने फिर पूछा—देव! क्या करूँ? "दोनों पाँव काट।" यह सुन चन्दा देवी ने दूसरी गाथा कही:—

अहमेव दूसिया भूनहता रञ्जो महापतापस्स, एतं मुश्चतु धम्मपालं पादे मे देव छेदेहि॥

[अर्थ पूर्वोक्तानुसार ही है] राजा ने भी फिर घातक को आजा दी। जसने दीनों पाँच काट डाले। चन्दा देवी ने कटे पैरों को गोद में ले लहू से तर-वतर हो रोते-चिल्लाते हुए कहा—स्वामिन! महाप्रताप क्या तुम्हारे द्वारा कटे हाथ पैर वाले बच्चों का पालन पोषण माताओं द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए? मैं मजदूरी करके इसे पोस लूंगी। मुझे इसे दें। घातक ने पूछा—देव, राजाज्ञा का पालन हुआ, क्या भेरा याम समाप्त है?

"नहीं, अभी समाप्त नहीं"

''तो क्या करूँ ?''

"इसका सिर काट डाल।"

चन्दा देवी ने तीमरी गाथा कही-

अहमेव दूसिया भूनहता रञ्जो महापतापस्स, एतं मुश्चतु धम्मपालं सीसं मे देव छेदेहि॥

'यह कह' उसने अपना सिर आगे कर दिया। घातक ने फिर पूछा— देव! क्या करूं?

"इसका सिर काट डाल।"

उसने सिर काट कर पूछा—देव ! राजाज्ञा का पालन हो गया ? "नहीं, अभी नहीं।"

"देव ! क्या करूँ ?"

तलवार की नोंक पर इसे ले 'असिमाला' बनाओ।

उसने उसकी लाश को आकाश में फेंक तलवार की नोंक पर ले 'असिमाला' बना महान तल्ले पर बिखेर दिया । चन्दादेवी बोधिसत्व के माँस को गोद में ले महान तल्ले पर रोती-पीटती ये गाथायें बोली:—

> नहनूनिमस्स रञ्जो मित्ता मञ्जाव विज्जरे सुहवा, ये न वदन्ति राजानं मा घातिय ओरसं पुत्तं ॥ नहनूनिमस्स रञ्जो मित्ता आतीव विज्जरे सुहवा, ये न वदन्ति राजानं मा घातिय अत्रजं पुत्तं ॥

[निश्चय से इस राजा के कोई मित्र, अमात्य या सुहृद (ऐसे) नहीं हैं जो राजा को कहें कि अपने ओरस-पुत्र की हत्या मत करा।]

ये दो गाथायें कह चन्दा देवी ने दोनों हाथों से हृदय-मांस की सँभालते हुए तीसरी गाथा कही:—

> चन्दनसारानुलित्ता बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्य दायादस्य पठव्या पाणा मे देव रुज्जन्ति ॥

[पृथ्वी (राज्य) के उत्तराधिकारी धम्मपाल की चन्दन सार से लिप्त बाहें छीज रही हैं (पैर छीज रहे हैं, सिर छीज रहा है); और (यह देख) हे देव! मेरे प्राण अवरुद्ध होते हैं।]

उसके इस प्रकार रोते हुए, जलते वेणुवन में वेणु के फटने के समान उसका हृदय फट गया। उसका वहीं शरीरांत हो गया। राजा सिंहासन पर न बैठा रह सका। महान तल्ले पर गिरा। दरार फट गई । वह वहाँ से पृथ्वी पर आ पड़ा। दो लाख चौरानवे योजन घनी मोटी पृथ्वी भी उसका दुर्गुण न सह सकने के कारण फट पड़ी और उसने रास्ता दिया। अवीची (नरक) से ज्वाला उठी और उसने कुल-प्रदत्त कम्बल में लपेट लेने की तरह उसे लपेट अवीची नरक में फोंका। आमात्यों ने चन्दा और बोधिसत्व का शरीर-कृत्य किया।

### सुवण्णमिग]

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा देवदत्त था। चन्दा देवी महा प्रजापती गौतमी। धम्मपाल कुमार तो में ही था।

# ३५६. सुवण्णमिग जातक

"विक्कम रे महामिग..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय श्रावस्ती की एक कुल-कन्या के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती में दोनों प्रधान-श्रावस्कों के सेवक-परिवार की लड़की थी-श्रद्धालु, बुद्ध, धर्म तथा संघ को प्यार करने वाली, सदाचारिणी, पण्डिता और दान आदि पुण्य-कर्मों में रत। उसे श्रावस्ती में ही दूसरे समान जाति के कुल में, जो मिध्या-मत मानने वाला था, व्याह दिया गया। उसके माता पिता ने कहा-हमारी लड़की श्रद्धालु है, तीनों रत्नों को प्यार करती है, और दानादि पुण्य कियाओं में रत है। तुम मिथ्या दृष्टि वाले होने से इसे भी यथा-रुचि दान देना, धर्म सुनना, विहार जाना, भील पालन करना अथवा जपोसथ-ब्रत धारण करना न करने दोगे। इसलिये हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। अपने जैसे मिध्या-दृष्टि कुल से ही कुमारी ले आओ।" वे बोले-"तुम्हारी लड़की हमारे घर जाकर यथारुचि यह सब करे। हम उसे नहीं रोकेंगे। हमें दें।"

''तो ले जाओ।''

वह शुभ नक्षत्र में (विवाह-) मङ्गल कर उसे अपने घर ले आये। वह लड़की कर्तव्य-परायण सदाचारिणी थी, पति को देवता तुल्य समझती थीं और सास-श्वसुर तथा पति (की सेवा आदि) के कर्तन्य किये ही रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा-

"आर्यपुत्र! मैं अपने कुल-विश्वस्त स्थिवरों को दान देना चाहती हैं।"

"भद्रे ! अच्छा यथा-रुचि दे।"

उसने स्थिवरों को निमन्त्रण भिजवा बड़ा सत्कार कर, प्रणीत भोजन करा, एक ओर बैठ कर प्रार्थना की—भन्ते! यह मिथ्या दृष्टि कुल है, अश्रद्धावान् तीनों रत्नों के गुणों से अपरिचित । अच्छा हो, आर्य! जब तक इस कुल के लोग तीन रत्नों के गुणों से परिचित रो, तब तक यहीं भिक्षा ग्रहण करें।

स्थिवरों ने स्वीकार किया और प्रति दिन उसी घर में भोजन करने लगे।

उसने फिर अपने पित से कहा—आर्य पुत्र ! स्थिवर यहाँ प्रतिदिन आते हैं। तुम क्यों उनके दर्शन नहीं करते ?

"अच्छा, करूँगा।"

उसने अगले दिन फिर स्थितरों के भोजन कर चुकने पर उसे कहा। वह जाकर स्थविरों से जुशल-श्रेम पूछ एक ओर बैठा। धर्म-सेनापित ने उसे धर्मोपदेश दिया। वह स्थिविर के धर्मोपदेश तया उनकी चर्या पर प्रसन्न हुआ और तब से स्थिनिरों के लिए आसन बिछाता, पानी छानता और भोजनान्तर धर्मो बदेश मुनता । आगे चलकर उसकी निष्या-दृष्टि जाती रही । एक दिन स्थविर ने उन दोनों को धर्मा उदेश देते हुए (आर्य) सत्यों की प्रकाणित किया। सत्यों के अन्त में दोनों श्रोतापत्ति फला में प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद उनके माता-पिता से आरंभ कर दास तथा नौकरों-चाकरों तक सभी मिण्याद्ष्टि छोड़ बुद्ध, धर्म तथा संघ के भक्त हो गये। एक दिन उस लड़की ने पति से निवेदन किया-आर्य पुत्र ! मुझे गृहस्थी से क्या ? मैं प्रव्रजित होना चाहती हूँ। वह बोला-भद्रे, अच्छा मैं भी प्रव्रजित होऊँगा और अनेक लोगों के साथ उसे भिक्षुणी-उपाश्रय ले जाकर प्रव्रजित कराया और स्वयं भी शास्ता के पास जा प्रश्नज्या की याचना की। शास्ता ने उसे प्रश्नज्या तथा उपसंपदा दी। उन दोनों ने विदर्शना-भावना का अभ्यास कर अचिर काल में ही अर्हत्व प्राप्त किया। एक दिन धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो! अमुक नाम की तरुण भिक्षुणी अपनी सहायक हुई। अपने स्वामी की।

बह स्वयं भी प्रविज्ञत हो अहं त्व को प्राप्त हुई और उसे भी अहं त्व की प्राप्ति कराई। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'अमुक बातचीत' कहने पर 'भिक्षुओ ! न केवल अभी इसने स्वामी को राग-पाश से मुक्त किया है, किन्तु इसने पहले भी पुराने पण्डितों को मरण-पाश से मुक्त किया है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व मृगयोति में पैदा हुए। बड़े होने पर सुन्दर हुआ, मनोरम हुआ, दर्शनीय हुआ। वह स्वर्णवर्ण का था, उसके हाथ पाँव ऐसे थे मानो लाखरस से चित्रित हों, सींग ऐसे थे मानो चाँदी की माला हों, आँखें ऐसी थीं मानो मणियाँ हों, मूँह ऐसा था मानो लाल-कम्बल की गेंद हो। उसकी भार्या भी तरुण मृगी सुन्दर थी, ननोरम थी। वे मेल से रहते थे। अस्सी हजार सुन्दर मृग बोधिसत्व की सेवा में थे। उस समय शिकारी मृगों का वय करते थे, जाल लगाने थे।

एक दिन बोधिसत्व मृगों के आगे-आगे जा रहा था। उसका पाँव जाल में फँस गया। जाल को तोड़-डालूँगा, सोच उसने पाँव खींचा। चमड़ा छिल गया। और खींचा तो मांस कठ गया, नस कट गई और जाल हड्डी पर जाकर ठहरा। जब वह जाल को न छेद सका तो उसने मरण-भय से भयभीत हो बन्धन-शब्द किया। उसे सुन भयभीत मृग-समूह भाग गया। लेकिन उसकी भार्या ने भागते समय, जब उसे मृगों में नहीं देखा तो सोचा, यह ख्तरा मेरे प्रिय स्वामी को पैदा हुआ होगा। वह शी घ्रता से उसके पास पहुँची और आँखों में आँसू भर उसे उत्साहित करती हुई बोली—स्वामी, तू महा बलवान है। क्या इस जाल को नहीं सहन कर सकता? झटका देकर तोड़ डाल।

उसने पहली गाथा कही :-

विक्कम रे महामिग विक्कम रे हरिपद, छिन्द वारत्तिकं पासं नाहं एका वने रमे॥

[हे महामृग ! विक्रम कर, हे स्वर्णपाद ! विक्रम कर, यह चर्म-जाल तोड़ दे। मैं अकेली वन में नहीं रह सकती।] यह सुन मृग ने दूसरी गाथा कही:—

विकक्तमामि न पारेमि सूमि सुम्भामि वेगसा,

दळहो वारितको पासो पादं मे परिकन्ति।।

[भद्रे, पराक्रम करता हूँ, ज्मीन को जोर से झटका देता हूँ किन्तु (जाल को तोड़) नहीं सकता हूँ। चमड़े का जाल मजबूत है। यह मेरे पाँव काटता है।]

तब मृगी बोली—स्वामी डरें नहीं। मैं अपने बल से शिकारी से याचना कर तुम्हारी रक्षा करूँगी। यदि याचना करके सफल न होऊँगी तो अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगी। इस प्रकार बोधिसत्व को आश्वासन दे लहू से लथपथ बोधिसत्व को ले खड़ी हुई। शिकारी भी तलवार और शक्ति ले कल्पान्त-अग्नि की तरह आया। वह उसे आता देख बोली—स्वामी, शिकारी आता है। मैं अपना प्रयत्न करूँगी। आप मत डरें। उसे आश्वासन दे वह शिकारी के रास्ते में जा लौट कर एक ओर खड़ी हुई और उसे नमस्कार कर बोली—स्वामी, मेरा पित स्वर्ण-वर्ण का है, सदाचारी है, अस्सी हजार मृगों का राजा है। इस प्रकार बोधिसत्व की प्रशंसा कर मृगराज के खड़े रहते ही उसने अपने बध की याचना करने हुए तीसरी गाथा कही:—

अत्यरस्सु पलासानि असि निब्बाह लुद्दक, पठमं मं विधित्वान हुन पच्छा महासिगं।।

[शिकारी ! (माँस रखने के लिए) पत्तों को फैला और तलवार निकाल कर पहले मेरा बध कर, पीछे महामृग का ।]

यह सुन शिकारी ने सोचा—मनुष्य होकर भी (लोग) स्वामी के लिए अपने प्राण नहीं देते, यह पशु होकर भी अपना प्राण परित्याग कर रही है, और मनुष्य-भाषा में मधुर-स्वर से बोल रही है। आज इसे और इसके पित को जीवन दूँगा। उसने प्रसन्न-चित्त हो चौथी गाथा कही:—

न मे सुतं वा विद्ठं वा भासन्ति मानुसिं मिगि, त्वश्व भद्दे ! सुली होहि एसो चापि महामिगो॥

[मैंने मानुषी भाषा बोलने वाली मृगी न देखी, न मुनी। भद्रे ! तू सुखी हो, और यह महामृग भी सुखी होवे।] [इस प्रकार दोनों जनों को आग्रवासन दे शिकारी ने बोधिसत्व के पास जा छुरी-कुल्हाड़ी से चमड़े का बन्धन काट दिया और पाँव से लगा हुआ फन्दा धीरे से हटा, नसों को नसों से, माँस को माँस से तथा चमड़ी को चमड़ी से ढक पाँव पर हाथ फेरा। उसी क्षण बोधिसत्व द्वारा पूरी की गई पारमिताओं के प्रताप से, शिकारों के मैत्री-चित्त के प्रताप से और मृगी के मैत्रीधर्म के प्रताप से मांस, चर्म और नसें पूर्ववत् हो गई। बोधिसत्व भी सुखी दुख-रहित हो खड़ा हुआ।

मृगी ने बोधिसत्व को सुखी देख प्रसन्न चित्त हो शिकारी का अनुमोदन

करते हुए पाँचवीं गाथा कही:-

एवं लुद्क नन्दस्सु सह सब्बेहि जातिहि यथाहमज्ज नन्दामि मुत्तं दिस्या महामिगं।।

[शिकारी, सभी जातियों के साथ उसी तरह आनन्दित होओ जैसे मैं

महामृग को मुक्त देखकर आज प्रमन्न हूँ।]

बोधिसत्व ने 'यह शिकारी मेरा उपकारी हुआ, मुने भी इसका उपकारी होना चाहिए' सोच चरने की जगह पर एक मणि-छेरी देख, उसे देकर कहा—सौम्य, अब से प्राणी-हिंसा मत करना । इससे कुटुंव का पालन करते हुए, बच्चों का पोषण करते हुए, दान शीलादि पुण्य कर्म करना । इस प्रकार इसे उपदेश दे बोधिसत्व जंगल को गये।

शास्ता ने धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शिकारी छत्र था। मृगी तरुण भिक्षुणी। मृगराज तो मैं ही था।

# ३६०. सुसन्धि जातक

"वातिगन्धो तिमिरानं....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उद्विग्न-चित्त-भिक्षु के बारे में कहीं—

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे पूछा—भिक्ष् ! वया तू सचमुच टहिंग्न-चित्त है ? 'हाँ सचगुच' कहने पर पूछा—क्या देखकर उहिंग्न-चित्त हुआ ? वह बोजा— अलंज़त स्त्री को देख कर । तब शास्ता ने कहा—यह जो स्त्री है, इसकी सुरक्षित रखा नहीं जा सकता; पुराने पण्डित गरुड-भवन में ले जाकर सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने पर भी असमर्थ रहे।

इतना कह उनके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में तम्ब-राजा नामक राजा राज्य करता था। उसकी सुसन्धि नामक भार्या थी, उत्तम रूप वाली। उस समय बोधिसत्व गरुड़-योनि में पैदा हुए थे, और उस समय नाग-द्वीप का नाम सेरुम द्वीप था। बोधिसत्व इस द्वीप में गरुड़-भवन में रहते थे। वह गरुड़-भवन से निकल वाराणसी जा तम्ब-राजा के साथ युवक के वेष में जुआ खेलते थे। उसका रूप-सौन्दर्य देख परिचारिकाओं ने मुसन्धि से कहा—हमारे राजा के साथ इस प्रकार का युवक जुआ खेलता है। यह सुन वह एक दिन उसे देखने की इच्छा से सज-सजाकर जुआ खेलते के स्थान पर आई और परिचारिकाओं में खड़ी होकर उसने उसे देखा। उसने भी देवी को देखा। दोनों परस्पर आकर्षित हो गये। गरुड़-राज ने अपने प्रताप से नगर में आँबी उठा दो। घरों के गिरने के डर से राज-महल के निवासी बाहर निकल पड़े।

तब उसने अपने प्रताप से अँथेरा कर दिया और देवी की आकाश मार्ग से ले जा नाग द्वीप में अपने भवन में प्रविष्ट हुआ। कोई नहीं जानता था कि सुसन्धि कहाँ गई। वह उसके साथ रमण कर जाकर राजा के साथ जुआ खेलता। राजा का अग्र नामक गन्थवं था। राजा को जब देवी के जाने की जगह का पता नहीं लगा तो उसने उस गन्थवं को बुला कर प्रेरित किया —तात! सब स्थल-पथों तथा जल-पथों में घूमकर पता लगाओं कि देवी कहाँ गई?

वह खर्चा ले द्वार-गाम से ही खोज करता-करता भरकच्छ पहुँचा। उस समय भरकच्छ के व्यापारी नौका से स्वर्ण-भूमि जाते थे। वह उनके पास जाकर बोला—

मैं गन्धर्व हूँ। नौका का किराया न देकर उसकी बजाय तुम्हारे लिये गाना-बजाना करूँगा। मुते भी नौका में ले चलें।

उन्होंने 'अच्छा' कह स्थीकार किया और नौका छोड़ थी। सुख से चली जा रही नौका में उन्होंने उसे बुलाकर कहा—

"हमारे निये गाना-वजाना करो।"

"यदि मैं गाऊँ-त्रजाऊँगा, तो मेरे गाने-बजाने पर मछलियाँ चश्वल हो जावेंगी। तुम्हारी नौका टूट जायगी।"

"मनुष्य-मात्र के गाना-बजाना करने से मछलियाँ चश्चल नहीं होतीं। (गाना-बजाना) करो।"

"तो मुझ पर क्रोधित न होना।"

उसने बीगा खोली, तार के स्वर से गीत का स्वर और गीत के स्वर से तार का स्वर मिला कर गाना-बजाना किया। उसके स्वर से मस्त होकर मच्छ चश्वल हो गये।

एक मगर-मच्छ उछल कर नाव में आ पड़ा। नौका तोड़ दी। वह अग्र लकड़ी के तक्ते से चिपटा हुआ, वायु के अनुसार बहता-बहता नाग-द्वीप में गरुड़-मबन- के पास निग्नोध-वृक्ष के समीप पहुँचा। सुसन्धि देवी भी गरुड़-राज के जुआ खेलने जाने पर विमान से उत्तर समुद्र-तट पर विचरती थी। उसने उस अग्र गन्धर्य को देख, पहचान कर पूछा—

''कैंसे आया ?'' उसने सब कहा। 'ती डर मत' कह उसे बाँहों से पकड़, विमान पर ले जा शैय्या पर लिटाया। विश्राम कर चुकने पर दिब्य भोजने दे, दिव्य गन्धोदक से नहला, दिव्य वस्त्र पहना, दिव्य सुगन्धित पुष्पों से सजा उसे फिर दिव्य शैय्या पर लिटाया।

इस प्रकार उसकी सेवा करती हुई वह गरुड़-राज के आने के समय उसे छिपाकर रखती, चले जाने पर उसके साथ रमण करती। तब महीने

१. वर्तमान भड़ौच (गुजरात)।

डेढ़ महीने के बाद वाराणसी-निवासी व्यापारी लकड़ी-पानी लेने के लिये उस द्वीप के निग्नोध-वृक्ष के पास पहुँचे। वह उनके साथ नौका पर चढ़ वाराणसी पहुँचा। वहाँ राजा को देखते ही, उसके जुआ खेलते समय, वीणा ले, राजा के सम्मुख गाना-बजाना करते हुए उसने पहली गाथा कही—

> वाति गन्धो तिनिरानं कुसमुहा च घोसवा, दूरे इतो हि सुसन्धि तम्ब कामा तुदन्ति मं।।

[(जहाँ) तिमिर (-वृक्षों) की गन्ध बहती है, समुद्र घोषणा करता है, (वहाँ) यहाँ से दूर मुसन्धि है, हे तम्ब ! काम मुझे बींधते हैं।] यह यह सुन गरुड़-राज ने दूसरी गाथा कही—

कथं समुद्दमतरि कथं अद्दिष्ण सेरुमं, कथं तस्स च तुरहञ्ज अह अग्ग समागमो ॥

[कैसे समुद्र पार किया ? कैसे सेरुम देखा ? हे अग्र ! उसका और तुम्हारा समागम कैसे हुआ ?]

तब अग्र ने तीन गाथायें कहीं--

भरकच्छा पयातानं वाणिजानं घनेसिनं, भकरेहिब्भदा नावा फलकेनाहमण्लींव ॥ सा मं सण्हेन मुदुना निच्चं चन्दनगन्धिनी, अङ्गेन उद्धरी भद्दा माता पुत्तंव ओरसं॥ सा मं अन्नेन पाणेन वत्थेन सयनेन च, अत्तनापि च मदृखी एवं तम्ब विजानहि॥

[भरुकच्छ से चले अनेच्छुक व्यापारियों की नौका मगर-मच्छों ने तोड़ दी। मैं उसी नाव के तस्ते से तट पर लगा । उस भद्रा ने—जी नित्य चन्दन की सुगन्धी देती है—प्रिय तथा मृदु-वाणी के साथ (मेरा) अङ्ग पकड़ कर मेरा उद्धार किया, वैसे ही जैसे माता ओरस-पुत्र का। उस मस्त-आंख वाली ने, हे तम्ब! तू यह जान ले कि अन्न-पान, वस्त्र, शयन तथा अपने-आप से (मेरी सेवा की)।

गरुड़-राज को गन्धर्व के कहने के ही समय पश्चात्ताप हुआ। उसने सोचा-मैं गरुड़-भवन में रहता हुआ भी इसको सुरक्षित नहीं रख सका, मुझे इस दुण्णीला से क्या ? वह उसे लाया और राजा को लौटा कर चला गया। फिर उसके बाद नहीं आया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों की समाप्ति पर उद्विग्न-चित्त भिक्षु श्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय राजा जानन्द था। गरुड़-राज तो मैं ही था।

# पांचवां परिच्छेद

## २. वण्णारोह वर्ग

## ३६१. वण्णारोह जातक

"वण्णारोहेन..." यह शास्ता ने श्रावस्ती के पास जेतवन में विहार करते समय दीनों प्रशान-श्रावकों के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

एक बार दोनों महास्थिवर 'इस वर्षा-काल में आरण्य-वास करेंगे' सोच, शास्ता से आज्ञा ले, मण्डली छोड़, अपना-अपना पात्र-चीवर स्वयं अपने ही उठा, जेतवन से निकल, एक प्रत्यन्त-गाँव के पास के जङ्गल में रहने लगे। एक उच्छिष्ट खाने वाला आदमी भी स्थिवरों की सेवा करता हुआ वहीं एक ओर रहने लगा। उसने स्थिवरों को मेल-मिलाप से रहते देख सोचा—यह अत्यन्त प्रेम से रहते हैं। क्या मैं इनमें परस्पर फूट डाल सकता हूँ? वह सारि-पुत्र स्थिवर के पास गया और पूछने लगा—भन्ते! क्या आर्य महामौदगल्यायन स्थिवर के साथ आपका किसी प्रकार का वैर है?

"क्यों, आयुष्मान!"

"भन्ते, यह मेरे आने पर आपकी यही कह कर निन्दा करते हैं कि सारिपुत्र जाति, गोत्र, कुल अथवा सुत्तन्त अथवा ज्ञान अथवा ऋदि में मेरा नया मुकाबला कर सकता है ?"

स्थिवर ने मुस्कराकर कहा—आयुष्मान तू जा। दूसरे दिन वह महामौदगल्यायन स्थिवर के पास जाकर भी यही बोला। उसने भी मुस्कराकर कहा—आयुष्मान तू जा। महामौदगल्यायन स्थिवर ने सारिपुत्र स्थिवर के पास जाकर पूछा—आयुष्मान ! यह उच्छिष्ट-भोजी तुम्हारे पास आकर कुछ कहता था?

"आयुष्मान, यह मुझसे भी कहता था इसे निकाल देना चाहिए"।

"अच्छा आयुष्मान, निकाल" कहने पर स्थिवर ने "यहाँ मत रह" कह चुटकी बजाकर उसे निकाल दिया। वे दोनों मेल मिलाप से रहे। फिर शास्ता के पास जा प्रणाम कर बैठे। शास्ता के कुशल क्षेम पूछने के बाद प्रश्न किया—भन्ते! एक उच्छिष्ट-भोजी ने हममें फूट डालने का प्रयत्न किया। वह असफल रहा और भाग गया।

"न केवल अभी सारिपुत्र, इसने पहले भी तुममें फूट डालने का प्रयत्न किया, परन्तु असमर्थ रहा और भाग गया।"

शास्ता ने उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदृत्त के राज्य करने के समय बोधि-सत्व जंगल में वृक्ष-देवता हुए। उस समय एक सिंह और व्याघ्र जंगल में पर्वत गुफा में रहते थे। एक गीदड़ उनकी सेवा में रह कर उिच्छिष्ट खाकर मोटा ही गया और एक दिन सोचने लगा—मैंने सिंह और व्याघ्र का मांस कभी नहीं खाया। मुझे इन दोनों जनों में फूट डालनी चाहिए। जब ये झगड़ा कर मरेंगे तब इनका मांस खाऊँगा। उसने सिंह के पास जाकर पूछा—"स्वामी! क्या आपका व्याघ्र के साथ कुछ वैर है?"

"सौम्य, क्या बात है ?"

"भन्ते, यह मेरे आने के समय तुम्हारी यह कह कर निन्दा ही करता है कि सिंह न शरीर-वर्ण में, न शरीर की गठन में, न जाति में, न बल में और न वीर्य में ही मेरा एक हिस्सा भी है।"

सिंह ने उत्तर दिया—तूजा। यह ऐसा नहीं कहेगा। उसने व्याझ के पास भी जाकर इसी प्रकार कहा। व्याझ यह सुन सिंह के पास पहुँचा। उसने 'मित्र क्या तूने यह कहा ?' पूछते हुए पहली गाथा कही—

> वणारोहेन जातिया बलनिक्समणेन च, सुबाहु न मया सेय्यो सुदाठ इति भाससि ॥

[हे मृगराज ! क्या तूने यह कहा है कि सुबाहु न वर्ण में, न शरीर-गठन में, न जाति में, न काय-बल में और न पराक्रम में ही मुझसे बढ़कर है ?]

यह सुन सुदाठ ने शेष चार गाथायें कहीं-

वण्णारोहेन जातिया बलनिक्खमणेन च, सुदाठो न मया सेय्यो सुबाहु इति भाससि । एवडचे मंबिहरन्तं सुबाहु सम्म दुब्भिस, तदानाहं तया सिंद्ध संवासं अभिरोचये॥ यो परेसं वचनानि सद्हेय यथातथं, सिप्पं भिज्जेथ मित्तींसम वेरञ्च पसवे वहें ॥ सो मिलो यो सदा अप्पमलो रन्धमेवानुपस्सी, मेदासङ्की यस्मिञ्च सेति उरसीव पुत्तो सवे मित्तो यो अभेज्जो परेहि॥

[हे मित्र सुबाहु! जब से उसने मुझे यह कह कर कि सुबाहु मुझे ऐसा कहता है कि सुदाठ न वर्ण में, न शरीर-गठन में, न जाति में, न काय-बल में और न पराक्रम में ही मुझ से बढ़कर है, मेरे मन में द्वेष पैदा करना चाहा है, तब से मुझे इसके साथ रहना पसन्द नहीं। जो दूसरों के जैसे तैसे वचनों का विश्वास कर लेता है वह जल्दी ही मित्रों से फूट पड़ता है और उसके मन में बहुत वैर पैदा हो जाता है। जो सदा फूट की आशंका से अप्रमादी हो मित्र के छिद्र ही ढूंढ़ता रहता है, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है, जिसे दूसरे फोड़ नहीं सकते और जिसकी गोद में ऐसे सिर रख कर सोया जा सकता है, जैसे पुत्र (माता की गोद में)।

इन चार गाथाओं द्वारा सिंह ने जब मित्र के गुणों का वर्णन किया तो क्याझ ने अपने को दोषी समझ सिंह से क्षमा मांगी। वे उसी प्रकार मेल मिलाप से रहे। लेकिन स्रुगाल भागकर अन्यत्र चला गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय मृग उच्छिष्ट-भोजी था। सिंह सारिपुत्र ! व्याघ्र मौदगल्यायन। उस बात को प्रत्यक्ष देखने वाला तथा उस वन में रहने वाला वृक्ष-देवता तो मैं ही था।

## ३६२. सीलवीमंस जातक

"सीलं सेय्यो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक सदाचार की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

राजा उसे अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा विशेष मानता था, (क्योंकि) वह सदाचारी था। उसने सोचा—क्या राजा सदाचारी होने के कारण मेरा सम्मान करता है अथवा (बहु-) श्रुत होने के कारण ? मैं परीक्षा करूँगा कि सदाचार अधिक महत्व का होता है वा (बहु-) श्रुत होना ? उसने एक दिन सराफ के तस्ते पर से कार्षापण उठा लिया। सराफ गौरव का स्थाल कर कुछ न बोला। दूसरी बार भी उसने कुछ न कहा। लेकिन तीसरी बार तो उसे पकड़ ले जाकर राजा को दिखाया—यह डाकू-चोर है। राजा ने पूछा—इसने क्या किया ?

"कुटुम्ब (की सम्पत्ति) लूटता है।"

''ब्राह्मण! क्या सचमुच ?''

"महाराज ! कुटुम्ब (की सम्पत्ति) नहीं लूटता हूँ। मेरे मन में सन्देह उत्पन्न हुआ था कि सदाचार अधिक महत्व की चीज है वा (बहु-) श्रुत होना। इसलिये इन दोनों में कौन अधिक महत्व का है, परीक्षा करने के लिये मैंने तीन बार कार्षापण उठाये। यह मुझे बाँध कर तुम्हारे पास ले आया है। अब मैं समझ गया हूँ कि (बहु-) श्रुत होने की अपेक्षा सदाचारी होना बढ़कर है। मुझे गृहस्थी नहीं चाहिये। मैं प्रक्रजित होऊँगा।"

उसने प्रश्नज्या की स्वीकृति ले, बिना घर द्वार की ओर देखे जेतवन जा शास्ता से प्रश्नज्या की याचना की । शास्ता ने उसे प्रश्नज्या तथा उप-सम्पदा दिलवाई । वह उपसम्पदा के थोड़े ही समय बाद विपश्यना-भावना का अभ्यास कर अग्र-फल में प्रतिष्ठित हुआ । भिक्षुओं ने धर्मसभा में बात-

१. अग्र-फल = अर्हत्व।

चीत चलाई—आयुष्मानो ! अमुक ब्राह्मण अपने शील की परीक्षा कर, प्रव्रजित हो अहंत्व को प्राप्त हुआ। शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्ष्वो, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?" "अमुक बातचीत" कहने पर "भिक्षुबो, न केवल अभी किन्तु पहले भी पण्डितों ने अपने शील की परीक्षा कर, प्रव्र-जित हो, अपने आपको प्रतिष्ठित किया है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर उसने तक्षिशिला जा, सब विद्यायें सीख, वाराणसी लौट राजा से भेंट की। राजा ने उसे अपना पुरोहित बनाया। वह पश्चशीलों की रक्षा करता था। राजा भी उसे सदाचारी जान उसका आदर करता था। उसने सोचा क्या राजा मेरा आदर सदाचारी होने के कारण करता है अथवा (बहु-) श्रुत होने के कारण.....सारी कथा 'वर्त-मान-कथा' के समान है। लेकिन इस कथा में उस ब्राह्मण ने 'अब मैंने (बहु-) श्रुत होने की अपेक्षा सदाचारी होने को बड़ा समझ लिया' कह ये पाँच गाथायें कहीं:—

सीलं सेय्यो सुतं सेय्यो इति मे संसयो अहु,
सोलमेव सुता सेय्यो इति मे नित्थ संसयो ॥
मोघा जाति च वण्णो च सीलमेव किरुत्तमं,
सीलेन अनुपेतस्स सुतेन अत्थो न विज्जति ॥
खत्तियो च अधम्मद्वो वेस्सो चाधम्मनिस्सितो,
ते परिच्चज्जुभो लोके उपपञ्जन्ति दुग्गीत ॥
खत्तिया बाह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डाल पुक्कुसा,
इघ धम्मं चरित्वान भवन्ति तिदिवे समा ॥
न वेदा सम्परायाय न जाति न पि बन्धवा,
सकश्च सीलं संसुद्धं सम्पराय सुखावहं ॥

[सदाचारी होना श्रेष्ठ है, अथवा (बहु-) श्रुत होना श्रेष्ठ है, इस बारे में मुझे संशय था। लेकिन अब मुझे संशय नहीं है, सदाचार ही (बहु-) श्रुतता से श्रेष्ठ है।।१।। जाति और वर्ण व्यर्थ है, शील ही श्रेष्ठ है। जो



शील से युक्त है, उसे (बहु-) श्रुत होने से काम नहीं ।।२।। अधार्मिक क्षत्रिय हो, चाहे अधार्मिक वैष्य हो, वे (देव-लोक तथा मनुष्य-लोक) दोनों लोकों को छोड़ दुर्गित को प्राप्त होते हैं ।।३।। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैष्य, श्रूद्र, चण्डाल तथा पुक्कुस —सभी इस लोक में धर्माचरण करने से देवताओं के समान होते हैं ।।४।। न वेद, न जाति और न बन्धु ही परलोक में मुख दे सकते हैं, अपना शुद्ध शील ही परलोक में सुख का दायक होता है ।।५।।]

इस प्रकार बोधिसत्व शोल की प्रशंसा कर, राजा से प्रबच्या की स्वीकृति ले, उसी दिन हिमालय चला गया और वहाँ ऋषि-प्रबच्या ले, अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्म-लोक-गामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शील की परीक्षा कर ऋषि-प्रवाज्या लेने वाला मैं ही था।

## ३६३. हिरि जातक

"हिर्दि तरन्तं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय अनाथ पिण्डिक के मित्र प्रत्यन्त-निवासी सेठ के बारे में कही।

## (क) वर्तमान कथा (ख) अतीत कथा

दोनों कथायें प्रथम परिच्छेद के नौवें वर्ग के अन्तिम जातक में विस्तार से आ ही गई हैं। लेकिन उस कथा में जब प्रत्यन्त (देश) निवासी सेठ के आदिमियों ने वाराणसी सेठ से कहा कि हम सब सम्पत्ति छिन जाने पर, अपने पास का माल कुछ भी पास न रहने पर भागे तो वाराणसी सेठ ने 'जो अपने

१. शव ख्रोंड़ने वाले चण्डाल तथा फूल (= हड्डियाँ ?) छोड़ने वाले पुक्कुस ।

पास आने वालों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, उन्हें भी कोई उप-कार करने वाला नहीं मिलता' कह ये गाथायें कही :—

> वि जिगुच्छमानं हिरि तरन्तं भासमानं, तवाहमस्मि अनादियन्तं सेय्यानि कम्मानि ने सो ममन्ति इति नं विजञ्जा।। यं हि कथिरा तं हिवदे यं न कथिरा न तंवदे, अकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता।। न सों मित्तों यों सदा अप्पमत्तों रन्धमेवानुपस्सी, मेदासङ्की सेति उरसीव पुत्तो यस्मिश्व अमेज्जो मित्तो यो परेहि पसंसावहनं सुखं, पामोज्जकरणं ठानं फलानिसंसों भावेति वहन्तो पोरिसं घुरं।। पविवेक रसं पीत्वा रसं उपसमस्स च, निद्दरो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पियं ॥

[लज्जा-रहित, घृणित, 'मैं तेरा हूँ' यूं ही बात बनाने वाला, उचित कमों का न करने वाला (जो आदमी हो) उसे जान ले कि यह मेरा नहीं है। जो करे वही कहे, जो न करे वह न कहे; बिना किये (केवल) कहने वाले को पण्डित जान जाते हैं। जो सदा फूट को आशक्का से अप्रमादी हो मित्र के छिद्र ही ढूंढ़ता रहता है, वह मित्र नहीं है, मित्र तो वही है, जिसे दूसरे फोड़ नहीं सकते।। प्रमीद देनेवाले, प्रशंसा देने वाले तथा सुख देने वाले मैत्री-भाव को पुरुष के कर्तव्य को करने वाले (प्रमीद प्रशंसा और सुख के) फल की आशा से बढ़ाते हैं।। एकान्त (-वास) तथा शान्ति के रस को पान कर आदमी निडर होता है और धर्म के प्रेम-रस को पान कर निष्पाप।।

इस प्रकार बोधिसत्व ने पाप-मित्र संसर्ग से उद्विग्न हो (एकान्त-) वास के रस से अमृत महानिर्वाण की प्राप्ति करा धर्म-देशना को ऊँचे से ऊँचे उठाया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का प्रत्यन्त वासी अबका प्रत्यन्त-वासी ही था। उस समय का वाराणसी सेठ मैं ही था।

## ३६४. खज्जोपनक जातक

"कोनु सन्तम्हि पज्जोते—" यह खज्जोपनक-पञ्हो महा-उम्मगग जातक में विस्तर से आई है।

## ३६५. अंहिगुण्डिक जातक

"धुत्तोम्ह..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक वृद्ध भिक्षु के बारे में कहीं।

### क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त सालक जातक ने आई है। इस कथा में भी वह वृद्ध ग्राम-बालक को साधु बना गाली देता और पीटता था। लड़का भाग गया और साघु नहीं रहा। दूसरी बार भी उसे साघु बना वैसा हो किया। दूसरी बार भी वह साघु नहीं रहा। और फिर कहने पर उधर देखना भी नहीं चाहता था। भिक्षुओं ने धर्म सभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो, अमुक वृद्ध न

१. महाउम्मग्ग जातक (५४६)

२. सालक जातक (२४६)

अपने श्रामणेर के साथ रह सकता है न उसके बिना। लड़का उसका दीष देख फिर इधर देखना भी नहीं चाहता। कुमार का दिल अच्छा है। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? "अमुक बात चीत" कहने पर भिक्षुओ ने न केवल अभी किन्तु पहले भी यह श्रामणेर सुहृदय ही रहा है और एक बार दोष देखकर फिर उधर देखना भी नहीं चाहा" कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व धान्य व्यापारी के कुल में पैदा हो बड़े होने पर धान्य विकी करके ही जीविका चलाते थे। एक सपेरा बन्दर ले, उसे सिखा, साँप का खेल करता था। वाराणसी में उत्सव की घोषणा होने पर वह उस बन्दर को धान्य व्यापारी के पास छोड़ तमाशा करता हुआ सात दिन विचरता रहा। उस व्यापारी ने बन्दर को खाद्य भोज्य दिया। सपेरे ने सातर्वे दिन लौट उत्सव-कीड़ा की मस्ती के कारण उस बन्दर को बांस की छपटी से तीन बार मारा। वह उसे लेकर उद्यान गया और बांध कर सो गया। बन्दर बन्धन खोल आम के वृक्ष पर चढ़ गया और बैठ कर आम खाने लगा। सपेरे ने उठकर वृक्ष पर बन्दर को देखा और सोचा, मुझे इसे बहुका कर पकड़ना चाहिये। उसने उससे बात करते हुये पहली गाथा कही:—

धुत्तोम्हि सम्म सुमुख जूते अक्ख पराजितो, हरेहि अम्बपक्कानि विरियन्ते भक्खयामसे ॥

["मित्र सुमुख! मैं जुए में हारा हुआ जुआरी हूँ। पके आम लो। तुम्हारे वीर्यं (से प्राप्त फल) को खायेंगे।]

यह सुन बन्दर ने शेष गांथायें कहीं :-

अलिकं वत मं सम्म अभूतेन पसंससि, को ते सुतो वा दिहो वा सुमुखो नाम मक्कटो ॥ अज्जापि मे तं मनिस यं मं त्वं अहितुण्डिक, घञ्जापणं पविसित्वा मत्तो छातं हनासि मं॥



ताहं सरं दुखसेय्यं अपि रज्जम्पि कारये, नेवाहं याचितो दज्जं तथा हि भयतज्जितो।। यश्व जञ्ञा कुलेजातं गब्भे तित्तं अमच्छरि, तेन सिखश्व मित्तश्व घीरो संघातुमरहति।।

[मित्र ! तू मेरी झूठ-मूठ की प्रशंसा करता है। बता, तूने किस बन्दर को सुमुख देखा या सुना है ? हे सपेरे आज भी वह मेरे मन में है जो तूने धान्य की दुकान में घुसकर मस्ती में मुझ भूखे को मारा था। उस दुख की याद करके मैं ऐसा भयभीत हूँ कि यदि तू राज्य भी कराये तो भी मैं मांगने

पर भी (आम) नहीं दूँगा। धीर आदमी को उसे ही सखा बनाना चाहिये और उसीसे मैत्री करनी चाहिये जिसे जाने की वह (अच्छे) कुल में पैदा हुआ है, (माता के) गर्भ से ही संतोषी है और है मात्सर्य-रहित।

यह कह बन्दर तुरन्त जंगल में घुस गया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय सपेरा वृद्ध स्थिवर था। बन्दर श्रामणेर। धान्य व्यापारी तो मैं ही था।

# ३६६. गुम्बिय जातक

"मधुवण्णं मधुरसं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उद्विग-चित्त भिक्षु के बारे में कहीं।

### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे पूछा—"भिक्षु! क्या तू सचमुच उद्विग्न चित्त है?" "मन्ते! सचमुच" कहने पर पूछा—क्या देखकर उद्विग्न-चित्त हुआ है? उत्तर मिला—अलंकृत स्त्री को देखकर। शास्ता ने "भिक्षु! यह पाँच कामभोग गुम्बिय यक्ष द्वारा हलाहल विष मिलाकर रास्ते में रखे मधु की तरह हैं" कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व बंजारों के नेता के कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर वाराणसी से पाँच सौ गाड़ियाँ सामान लेकर व्यापार के लिये जाते समय उसने महामागें में जंगल-द्वार पर पहुँच बंजारों को इकट्ठा किया और कहा—भो! इस रास्ते में विषेत पत्ते, फूल फलादि हैं। तुम किसी ऐसी चीज को जिसे पहले न खाया हो, बिना मुझे पूछे मत खाना। अमनुष्य भी विष मिलाकर भात की पोटली, शहद के छत्ते तथा फलादि रास्ते पर रख देते हैं। वह भी बिना मुझे पूछे न खाना। यह उपदेश दे रास्ते पर चला।

गुम्बिय नाम का एक यक्ष जंगल के बीच में रास्ते पर पत्ते फैला, उन पर विष मिले मधू-पिण्ड रखकर स्वयं रास्ते के पास ही शहद एकत्र करता हुआ, वृक्षों को छीलता हुआ घूमता था। अजानकार समझते थे कि पुण्यार्थ रखे होंगे। वे खाकर मर जाते थे। अमनुष्य आकर उन्हें खाते थे।

बोधिसत्व के सार्थं के आदिमयों में से भी कुछ लोभी संयम न कर सकने के कारण उन्हें खा गये। बुद्धिमान लोग लिये खड़े रहे कि पूछ कर खायेंगे। बोधिसत्व ने देखते ही जो हाथ में लिये थे उनसे फिकवा दिये। जिन्होंने पहले ही खा लिये वे मर गये। जिन्होंने याघे खाये थे, उन्हें वमन-विरेचन करा चतुर्मधु विये। उसके प्रताप से उन्हें जीवन मिला। बोधिसत्व सकुशल जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे और सामान बेच अपने घर लौटे। यह बात सुनाकर शास्ता ने ये अभिसम्बुद्ध गाथायें कहीं:—

मधुवण्णं मधुरसं मधुगन्धं विसं अहु,
गुम्बियो घासमेसानौ अरञ्जे ओवही विसं ॥
मधु इति मज्ञमाना ये तं विसमसाथिसुं,
तेसं तं कदुकं आसि मरणं तेनुपागमुं ॥
ये च लो पटिसङ्काय विसन्तं परिवज्जयुं,
ते आतुरेसु सुस्तिता वयहमानेसु निक्कुता ॥

१. शहद, मक्खन, घी तथा खाण्ड ।

एवमेव मनुस्सेस् विसं कामा समोहिता, आमिसं वन्धनञ्चेतं मच्चुवासो गुहासयो ॥ एवमेव इमे कामे आतुरा परिचारिके, ये सदा परिवज्जेन्ति सङ्गं लोके उपच्चगुं॥

[गुम्बिय ने (मृत मनुष्यों के) आहार की खोज करते हुये जङ्गल में मधु-वर्ण मधु-रस तथा मधु-गन्ध का विष डाला ।।१।। जिन्होंने उसे मधु समझ चखा, उन्हें यह बड़ा तीक्ष्ण लगा और उससे वे मर गये।।२।। जिन्होंने बुद्धि-पूर्वक उस विष को ग्रहण नहीं किया, वे उन दुखियों में सुखी रहे और (विष से) दग्ध होते हुओं में शान्त ।।३।। उसी प्रकार मनुष्य-लोक में जो यह काम भोग बिखरे पड़े हैं—वे विष हैं, लौकिक-बन्धन हैं, मृत्यु-पाश हैं और गुह्याशय हैं।।४।। इसी प्रकार क्लेश-परिचारकों वाले इन काम भोगों को जो (मरणासम्न) बुद्धिमान जानकर छोड़ देते हैं, वे सङ्ग से मुक्त हो जाते हैं।।१।।

शास्ता ने सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में उद्धिगन-चित्त भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय सार्थ का नेता मैं ही था।

# ३६७ सालिय जातक

"य्वायं सालियछापो..." यह शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय 'आयुष्मान् देवदत्त त्रास-कारक भी नहीं हो सका' वचन के बारे में कहीं।

## क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने 'न केवल अभी भिक्षुओ, पहले भी यह मेरा त्रास-कारक भी नहीं हो सका' कह पूर्व जन्म की कथा कही:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व गाँव में एक गृहस्थ के घर में पैदा हुए। तरुण होने पर (वह) लंगोटिया यारों के साथ ग्राम-द्वार पर ही गूलर के पेड़ पर खेलता था। एक दुर्बल वैद्य को जब गाँव में कुछ काम न मिला तो उसने वृक्ष के खोंडर में से सिर निकाल कर सोये एक सर्प को देखकर सीचा—मुझे गाँव में कुछ नहीं मिला। इन लड़कों को ठग कर, साँप से डसवा कर (फिर) चिकित्सा कर कुछ भी प्राप्त करूँगा। उसने बोधिसत्व से पूछा—यदि मैना का बच्चा मिले तो लोगे?

"हाँ, लूँगा।"

"देख, यह खोंडर में सोया है।"

उसने बिना यह जाने कि वह साँप है वृक्ष पर चढ़ उसे गर्दन से पकड़ लिया। जब ज्ञात हुआ कि सर्प है तो उसे मुड़ने न देकर अच्छी तरह पकड़े रहकर जोर से फेंक दिया। वह जाकर वैद्य की गर्दन पर गिरा और उसकी गर्दन में लिपट 'कर कर' उस, उसे वहीं गिरा भाग गया। आदिमयों ने घेर लिया। बोधिसत्व ने इकट्ठे हुए आदिमयों को धर्मोपदेश देते हुए ये गाथायें कहीं:—

> य्यायं सालियछापोति कण्हसप्यं अगाहिय, तेन सप्पेनयं दट्ठो हतो पापानुसासको ॥ अहन्तारमहन्तारं यो नरो हन्तुमिच्छति, एवं सो निहतोसेति यथायं पुरिसो हतो।। अहनन्तमघातेन्तं यो नरो हन्तुमिच्छति, एवं सो निहतो सेति यथायं पुरिसो हतो।। यथा पंसुमुद्दि पुरिसो पटिवातं पटिक्लिपे, तमेव सो रजों हन्ति तथायं पुरिसो हतो।। अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्स ति मुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स, तमेव बालं पच्चे ति पापं रजों पटिवातं व खित्तो ॥

[जिसने कृष्ण सर्प को 'मैना का बच्चा' कह कर पकड़नाया, वह बुराई करने वाला उसी सर्प से इसा जाकर मर गया।।१।। जो नर उसकी हत्या करना चाहता है, जो किसी की हत्या नहीं करता, वह इस पुरुष की ही तरह मर कर सीता है।।२।। जो नर उसका घात करना चाहता है, जो किसी का घात नहीं करता वह इस पुरुष की ही तरह मर कर सीता है।।३।। जैसे आदमी बालू की मुट्ठी को हवा के विरुद्ध फेंके; वह उसी आदमी को चोट पहुँचाती है; वैसे ही यह आदमी मारा गया।।४।। जो शुद्ध, निर्मल, दोष-रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म घूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है।।१॥]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय दुर्बल वैद्य देवदत्तथा। बुद्धिमान लड़का तो मैं ही था।

## ३६८. तचसार जातक

"अमित्तहत्थगता..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रज्ञा-पारमिता के बारे में कही-

## क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने 'न केवल अभी भिक्षुओ, किन्तु पहले भी तथा-गत प्रज्ञावान तथा उपाय-कुशल थे' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में अह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व गाँव में एक गृहस्थ के कुल में पैदा हो...... (सब कुछ पूर्व जातक की तरह कहना चाहिए)। इस कथा में वैद्य के मरने पर ग्रामवासियों ने उन लड़कों को मनुष्य की हत्या करने वाला समझा और डण्डे से बाँध राजा के सामने पेश करने के लिये वाराणसी ले गये। बोधिसत्व ने रास्ते में ही शेष सब लड़कों को उपदेश दिया—तुम डरना नहीं। राजा के सामने जाने पर भी सन्तुष्ट-चित्त तथा प्रसन्त बदन ही रहना। राजा पहले हमसे बात करेगा। तब उसके बाद मैं जानूंगा (क्या करना चाहिये?)। उन्होंने 'अच्छा' कह स्वीकार किया और वैसा ही किया। राजा ने उन्हें निर्भीक, प्रसन्न-चित्त देख सोचा— "यह 'मनुष्य हत्यारे' माने जाकर डण्डे से बाँध कर लाये गये हैं, इस प्रकार के दुःख में पड़े हुए भी डरते नहीं हैं, प्रसन्न-वदन ही हैं। इनके चिन्ता न करने का क्या कारण है? पूछुंगा।"

उनसे प्रश्न करते हुए उसने पहली गाथा कही:-

अभित्तहत्थत्थगता तचसारसमप्पिता, पसन्नमुखवण्णात्य कस्मा तुम्हे न सोचथ ॥

[अमित्रों के हाथ में पड़े हुए, बाँस के डण्डे से बँधे हुए भी तुम प्रसन्न-वदन ही हो ? तुम्हें चिन्ता क्यों नहीं है ?]

यह सुन बोधिसत्व ने शेष गाथायें कहीं-

सोचनाय परिवेबनाय अत्थो च लब्भा अपि कप्पकोपि. सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा, पच्चित्यका अत्तमना भवन्ति।। यतो च स्तो पण्डितो आपदासु न वेषती अत्य विनिच्छयञ्ज, पच्चित्यकास्स दुखिता भवन्ति दिस्वा मुखं अविकारं पुराणं॥ जप्पेन मन्तेन सुभासितेन अनुष्पदानेन पवेणिया यथा यथा पत्थ लमेथ अत्थं तथा तथा तत्थ परक्कमेग्य॥ यतो च जानेय्य अलब्भनेय्यो मया व अञ्जेन वा एस अत्थो,

#### अधिवासपेय्य असोचमानो कम्मं दळहं किन्ति करोमिदानि ॥

[न चिन्ता करने से, न रोने पीटने से ही थोड़ा भी लाभ होता है। इसे चिन्तित और दुःसी देखकर शत्रु प्रसन्न होते हैं।।१।। जब भी अर्थ-विनियम का ज्ञाता पण्डित आपत्ति में अस्थिर नहीं होता, तो इसके शत्रु इसके पूर्ववत् अविकारी मुँह को देखकर दुःख को प्राप्त होते हैं ॥२॥ जिस जिस उपाय से भी जहाँ अर्थ सिद्ध होवे, वह वह उपाय करे-चाहे (मन्त्र) जाप से चाहे मन्त्रणा से, चाहे सुभाषण से, चाहे (रिश्वत आदि ?) देने से और चाहे कुलागत सम्बन्ध करने से ।।३।। जब समझ ले कि मेरे अथवा अन्य के द्वारा इस अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती तो चिन्ता न करते हुए यह समझ कर कि (पूर्व) कर्म दृढ़ है, क्या करूँ ? सहन करे ॥४॥]

राजा ने बोधिसत्व की धार्मिक-कथा सुन, मुकद्देम कर, लड़कों की निर्दोष जान डण्डे खुलवा दिये और बोधिसत्व का बहुत सत्कार कर उसे अपना अर्थधर्मानुशासक अमात्यरत्न बना लिया। शेष लड़कों का भी सत्कार

कर उन्हें दूसरे दूसरे पद दिये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया, उस समय वाराणसी राजा आनन्द था। लड़के स्यविरानुस्थविर। पण्डित लड़का तो में ही था।

## ३६६. मित्तविन्दक जातक

''क्याहं देवानमकरं...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही।

### ख. अतीत कथा

कथा महामित्तविन्दक जातक भें आएगी। लेकिन यह मित्त-विन्दक समुद्र में फेंका जाने पर अति-लोभी हो, आगे जा नरक-गामी प्राणियों के (आग में) पकने के स्थान उस्सद-नरक को देख सोचने लगा कि यह एक नगर है। उसने उसमें प्रवेश कर खुर-चक्र का दुःख भोगा। उस समय बोधिसत्व देव-पुत्र की योनि में उस्सद-नरक में घूमते थे। उसने उन्हें देख प्रश्न करते हुए पहली गाथा कही—

> क्याहं देवामनकरं कि पायं पकतं मया, यं में सिरस्मि ओहच्च चक्कं भमति मत्यके ॥

[स्वामी! मैंने देवताओं का क्या (अपराध) किया? मेरे द्वारा कौनसा पाप किया गया, जिसके फलस्वरूप मेरे सिर में लगकर मेरे मस्तक पर चक्र घूमता है?]

यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-

अतिक्कम्म रमणकंसवामत्तश्चदूभकं, ब्रह्मत्तरञ्च पासादं केनद्ठेन इधागतो ॥

[तूरमणक, सदामत्त, दूभक तथा ब्रह्मत्तर प्रासाद छोड कर यहाँ क्यों आया ?]

तब मित्तविन्दक ने तीसरी गाथा कही-

इतो बहुतरा भोगा अत्र मञ्जे भविस्सरे, इति एताय सञ्जाय पस्स मं व्यसमं गतं॥

[इन सब प्रासादों से अधिक भीग यहाँ होंगे। इस समझ के कारण देख मैं (किस) दुः ख में आ पड़ा हूँ।]

तब बोधिसत्व ने शेष गाथायें कही:-

चतुक्तिम अहुन्झगमा अट्ठका हि च सोळस, सोळसाहि च हत्तिंस अत्रिच्छं चक्कमासदो, इच्छाहतस्स पोसस्स चक्कं भमति मत्थके।।

१. महामित्तविन्दक जातक (४३६)

### उपरि विसाला बुंप्यूरा इच्छा विसवगामिणी, येतं अनुगिज्झन्ति ते होन्ति चक्कघारिनो ।।

[चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस की इच्छा करने के कारण यह सिर पर घूमने वाला चक्र प्राप्त हुआ। इच्छा (लोभ) से ताड़ित मनुष्य के सिर पर चक्र घूमता है।]

[यह तृष्णा ऊपर की ओर चढ़ती जाने वाली, पूरी न हो सकनेवाली, तथा फैलती जाने वाली है। जो इस तृष्णा में लुब्ध होते हैं, वे ही चक्रधारी होते हैं।]

मित्तविन्दक के बोलते रहते ही वह चक्र उसे मरोड़ कर स्वयं भी लुप्त हो गया। इससे वह फिर कुछ न कह सका। देवपुत्र अपने देवस्थान को चला गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय मित्त-विन्दक बात न मानने वाला भिक्षु था। देवपुत्र तो मैं ही था।

### ३७०. पलास जातक

"हंसो पलासमवच..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कामुकता के निग्रह के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

कथा पञ्जासजातक रे में आएगी। उस कथा में शास्ता ने भिक्षुओं को बुलाकर 'भिक्षुओ, कामुकता से सशक्कित ही रहना चाहिये। थोड़ी भी बट

१. मित्तविन्द जातक (१०४)

२. पञ्जा जातक भी पाठ है, किन्तु यह पञ्जा जातक कौनसी है, निश्चित रूप से कहना कठिन है।

के वृक्ष की तरह विनाश का कारण होती है। पुराने पण्डितों ने भी शङ्कनीय विषयों में शङ्का की ही हैं कह पूर्व-जन्म की कथा कही-

### ल. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व स्वणं (वणं) हंस की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर चित्र-कूट पर्वत पर स्वणं-गुफा में रह (वह) हिमालय-प्रदेश के जलाशय में अपने से उत्पन्न धान खाकर आता। उसके आने जाने के मार्ग में पलास का महान् वृक्ष था। वह जाता हुआ भी वहाँ विश्राम करके जाता और आता हुआ भी वहाँ विश्राम करके जाता और आता हुआ भी वहाँ विश्राम करके जाता। उस वृक्ष पर रहने वाले देवता से उसकी मैत्री हो गई। आगे चल कर एक चिड़िया एक बट के पेड़ से पका गोदा खाकर आई और उस पलास वृक्ष पर बैठ, शाखाओं के बीच बीट कर दो। उसमें से बट का वृक्ष पैदा हो गया। वह जब चार अंगुल मात्र था, तब लाल-लाल पत्ते होने से शोमा देता था। हंस राजा ने उसे देख वृक्ष-देवता को आमन्त्रितकर कहा—मित्र! बड़ (का पौधा) जिस वृक्ष पर पैदा होता है, बढ़ने पर उसे नष्ट कर देता है। इसे बढ़ने मत दे। तेरे विमान को नष्ट कर देगा। इसे तुरन्त ही उखाड़ डाल। जो सशक्कित बात हो, वहाँ शक्का करनी चाहिए। उसने पलास-देवता से मन्त्रणा करते हुए पहली गाथा कही—

हंसो पलासमवर निग्नोघो सम्म जायति, अङ्क्रुस्मिं ते निसिन्नोव सो ते मम्मानि छेण्छति।।

[हंस ने पलास से कहा—िमत्र, बट पैदा हो रहा है। वह तेरी गोद में बैठा हुआ ही तेरा प्राण ले लेगा।]

यह सुन उसका कहना अस्वीकार करते हुए वृक्ष-देवता ने कहा— वड्दतामेव निग्नोधो पतिट्ठस्स भवामहं,

यथा पिता च माता च एवमेसो भविस्सति ॥

[यह बट बढ़े। मैं इसका आधार होऊँगा। जैसे माता पिता होते हैं, (वैसा ही) इसका। (और मेरा) सम्बध होगा।

र. इस गाथा का पहला पद शास्ता द्वारा कहा गया है।

तब हंस ने तीसरी गाया कही—

यं त्वं अङ्क्रस्मिं वड्ढेसि खीररव्खं भयानकं,

आमन्त खो तं गच्छामि बुड्ढिमस्स न रुच्चति ॥

[मैं तुझे यह जताकर जाता हूँ कि तू जिस भयानक दुग्ध-वृक्ष (बट) को गोद में पालता है, मुझे इसका बढ़ना अच्छा नहीं लगता।

यह कह हंसराज पंख पसार कर चित्र-कूट पर्वत पर ही चला गया। इसके बाद फिर नहीं आया। आगे चलकर बट बढ़ा। उसपर एक वृक्ष देवता भी रहने लगा। उसने बढ़ते हुए पलास को तोड़ा। शाखाओं के साथ (पलास-) देवता का विमान भी गिर गया। उसने उस समय हंस-राजा के वचन को याद किया कि इसी भावी-भय को देख कर हंसराज कहता था। लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना। उसने रोते-पीटते चौथी गाथा कही—

इदानि स्त्रो मं भायति महानेरुनिदस्सनं, हंसस्स अनभिञ्जाय महा मे भयमागतं॥

[अब यह मुझे डराता है। हंस की बात न समझने से मुझ पर यह महानेरु [पर्वत] के समान महान् आपत्ति आई।]

बट ने बढ़ते हुए सारे पलास को तोड़ ठूँठ मात्र कर दिया। देवता का सारा विमान नष्ट हो गया।

पाँचवीं गाथा अभिसम्बुद्ध-गाथा है-

न तस्स बुड्ढि कुसलप्पसत्था यो वड्ढमानो घसते पतिट्ठं, तस्सूपरोधं परिसङ्कमानो पतारयी मुलवधाय घीरो॥

[जो बढ़ता हुआ उसी को खाता है जिस पर वह प्रतिष्ठित है, उसकी बढ़ती कुशल लोगों द्वारा प्रशंसित नहीं है। उससे उत्पन्न हुए उपरोध की शङ्का कर धीर उसके मूल को ही नष्ट करने का प्रयत्न करे।

शास्ता ने यह धर्म देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में पाँच सौ भिक्षुओं को अर्हत्व प्राप्त हुआ। उस समय स्वर्ण हंस मैं ही था।

# पाँचवां परिच्छेद

३. अड्ढ वर्ग

३७१. दीधिति जातक

"एवं भूतस्स ते राजा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोसम्बी के झगड़ालुओं के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उनके जेतवन आकर क्षमा-याचना करने के समय शास्ता ने उन्हें आमन्त्रित कर कहा—भिक्षुओ, तुम मेरे पुत्र हो, मुँह से उत्पन्न पुत्र हो। पुत्रों को चाहिये कि पिता के दिये गये उपदेश का उल्लंघन न करें। लेकिन तुम उपदेश के अनुसार नहीं चलते। पुराने पण्डितों ने अपने माता-पिता को मार, राज्य प्राप्त करने वाले चोरों को, जङ्गल में हाथ आ जाने पर भी केवल इसलिये नहीं मारा कि माता-पिता की आज्ञा का उलङ्क्षन नहीं करेंगे। यह कह शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

इस जातक की दोनों कथायें संघमेदक जातक में विस्तार से आयेंगी। उस दीर्घायुकुमार ने जङ्गल में अपनी गोद में पड़े वाराणसी राजा को बालों से पकड़ तलवार उठाई कि अब मैं अपने माता पिता की हत्या करने वाले के चौदह टुकड़े कहाँगा, लेकिन उसी क्षण माता-पिता द्वारा दिये गये उपदेश को याद कर सोचा कि प्राण जाने पर भी उनकी आज्ञा का उलङ्कन नहीं कहाँगा। इसे केवल घमका भर दूंगा। यह सोच उसने पहली गाथा कही—

१. संघ-भेदक जातक अनिश्चित है।

एवं भूतस्स ते राज आगतस्स वसे ममं, अ अत्थि नुकोचि परियायो यो तं दुक्खा पमोचये ॥ [हे राजन् ! इस प्रकार मेरे वश में आ पड़ने पर क्या कोई ऐसी बात है, जो तुझे दुःख से छुड़ा सके ?]

राजा ने दूसरी गाथा कही -

एवं भूतस्स मे तात आगतस्स वसे तब' नित्य नो कोचि परियायो यो मं दुक्खा पमोचये।।

[हे तात ! इस प्रकार तेरे वश आ पड़ने पर कोई ऐसी बात नहीं है, जो दु:ख से छुड़ा सके ।]

तब बीधिसत्व ने शेष गाथायें कहीं :-

नाञ्जं सुचरितं राज नाञ्जं राज सुमासितं, तायते मरणकाले एवमेवितरं धनं॥ अवकोच्छि मं अविध मं अजिनि मं अहासि मे, ये तं उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मिति॥ अवकोच्छि मं अविध मं अजिनि मं अहासि मे, ये तं न उपनय्हन्ति वेरं तेस्पसम्मिति॥ न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं, अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो॥

[राजन ! सुचरित या सुभाषित् को छोड़ और कुछ इस मरने के समय रक्षा नहीं कर सकता, इसी प्रकार इतर घन भी (निरर्थक) है ॥१॥ 'मुझे गाली दी', 'मुझे मारा', 'मुझे हराया', 'मुझे लूट लिया', जो ऐसी बातें सोचते रहते हैं उनका वैर कभी शान्त नहीं होता ॥२॥ 'मुझे गाली दी', 'मुझे मारा', 'मुझे हराया', मुझे लूट लिया', जो ऐसी बातें नहीं सोचते, उन्हीं का वैर शान्त होता है ॥३॥ वैर, वैर से कभी शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है—यही संसार का सनातन नियम है ॥४॥

यह कह बोधिसत्व ने उसके हाथ में तलवार देते हुए कहा—महा-राज ! मैं तुम से द्वेष नहीं करता हूँ। तुम मुझे मार डालो। राजा ने भी शपथ की—मैं तुम से द्वेष नहीं करता हूँ। उसके साथ नगर जा उसने अमात्यों को दिखाकर कहा—भणे ! यह कोशल-नरेश का पुत्र दीर्घायुकुमार है। इसने मुझे जीवन दान दिया है। मैं इसका कुछ बदला नहीं दे सकता। उसने उसे अपनी लड़की दे, पिता के राज्य पर प्रतिष्ठित किया। तब से दोनों परस्पर मेल में राज्य करने लगे।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय माता-पिता महाराज-कुल थे। दीर्घायु कुमार तो मैं ही था।

# ३७२ मिगपोतक जातक

"अगारा पच्चुपेतस्स..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक वृद्ध के बारे में कही-

## क. वर्तमान कथा

उसने एक लड़के को प्रव्रजित किया। श्रामणेर उसकी अच्छी तरह सेवा करते रह कर, रोगी हो मर गया। उसके मरने से वृद्ध शोकाभिभूत हो बड़े जोर से रोता-चिल्लाता फिरता था। भिक्षुओं ने समझाने में असमर्थ हो धर्मसभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! अमुक वृद्ध श्रामणेर के मरण से रोता-पीटता फिरता है। यह मरणानुस्मृति-भावना से बाहर होगा। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, यहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?

"अमुक बातचीत।"

"न केवल अभी, पहले भी यह इसके मरने पर रोता-पीटता फिरता था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोबिसत्व ने शकत्व (लाभ) किया। उसी समय काशी राष्ट्र निवासी किसी एक आदमी ने हिमालय में जा ऋषि-प्रवज्या ली। वह फल-मूल खाकर रहता था। एक दिन उसने जंगल में एक मृगी का बच्चा देखा, जिसकी मां मर गई थी। वह उसे आश्रम में ले आया और चारा खिलाकर पालपीस लिया। मृगी का बच्चा बड़े होने पर बड़ा सुन्दर लगने लगा। तपस्वी उसे अपने पुत्र की तरह रखता था। एक दिन मृगी का बच्चा बहुत अधिक तृण खाकर अजीणें से मर गया। तपस्वी 'मेरा पुत्र मर गया' कहता हुआ रोता-पीटता फिरने लगा। तब देवराज शक्त ने लीक का विचार करते हुए उस तपस्वी को देखा। उसने उसके मन में संवेग पैदा करने के लिये आकर आकाश में खड़े हो पहली गाथा कही—

अगारा पच्चुपेतस्स अनागारस्स ते सतो, समणस्स न तं साधु यं पेतमनुसोचसि ॥

[तू घर से बेघर हुआ है, अनगारिक है, श्रमण है, तेरे लिये यह अच्छा नहीं कि तू किसी के मरने पर चिन्तित हो ।]

इसे सुन तपस्वी ने दूसरी गाया कही-

संवासेन हवे सक्क मनुस्सस्स मिगस्स वा, हदये जायते पेमं न तं सक्का असोचितुं।।

[हे शक ! साथ रहने से चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है। यह सम्भव नहीं कि मैं उसके लिये चिन्तित न होऊँ।]

तब शक ने दो गायायें कहीं —

मतं मरिस्सं रोवन्ति ये रवन्ति लपन्ति च, तस्मा स्वं इसि मारोदि रोदितं मोघमाहु सन्तो ॥ रोदितेन हवे बह्ये मतो पेतो समुद्रहे, सम्बे सङ्गम्म रोदाम अञ्जमम्बस्स मातके॥

[ वे मरों और मरने वालों को रोते हैं, जो रोते हैं और प्रलाप करते हैं। इसिलये हे ऋषि तूमत रो। सन्त पुरुष रोने को वेकार कहते हैं।।१।। हे ब्रह्म ! यदि रोने से मरा प्रेत उठ जाये, तो हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार इकट्ठे होकर रोयें।।२।।

इस प्रकार शक के कहते-कहते तपस्वी ने यह समझ कि रोना बेकार है. शक की स्तुति करते हुए तीन गाथायें कहीं:—

आदिसं वत मंसन्तं घतिसत्तं व पावकं, वारिना विय ओसिङ्वं सब्बं निब्बापये दरं॥१॥ अब्बूळहं बत में सत्सं यमासि हवयनिस्सितं, यो में सोकपरेतस्स पुत्तसोकं अपानुदि ॥२॥ सोहं अब्बूळहसत्लोस्मि बीतसोको अनाबिलो, न सोचामि न रोदामि तव सुत्वान वासव ॥३॥

[ घी पड़ी हुई आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दु: स्न को पानी से अग्नि शान्त कर देने की तरह शान्त करदे ।।१।। मेरे हृदय में लगे हुए शोक शल्य की निकाल दिया, जो यह मुझ शोकानुर का पुत्र-शोक दूर कर दिया ।।२।। हे इन्द्र ! तेरी बात सुन कर मैं शोक-रहित हो गया हूँ। च जलता रहित हो गया हूँ। सब मैं न चिन्ता करता हूँ, न रोता हूँ।।३।।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय तपस्वी बूढ़ा था। शक्र तो मैं ही था।

# ३७३. मूसिक जातक

"कुहिं गता कत्थ गता..." यह शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय अजात-शत्रु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

कथा पूर्वोक्त युस जातक में विस्तारपूर्वक आ ही गई है। इस कथा में भी राजा को जरा देर पुत्र के साथ खेल, फिर जरा देर धर्म सुनते देख और यह जान कि इसी पुत्र के कारण राजा पर आपित्त आयगी शास्ता ने राजा को कहा—महाराज! पुराने राजाओं ने सन्देह करने की जगह

१. युस जातक (३३८)

पर सन्देह कर, हमारा पुत्र हमारे चितारोहण के बाद राज्य करे, सोच उसे एक ओर कर दिया है।

यह कह शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व तक्षणिला में ब्राह्मण-कुल में पैदा हो प्रसिद्ध आचार्य्य हुए। उसके पास वाराणसी राजा के यव नाम के पुत्र ने-सब विद्यायें सीखीं। अभ्यास कर चुकने पर, जाने की इच्छा से उसने आज्ञा मांगी। आचार्य्य ने अङ्ग विद्या से जाना कि इसे अपने पुत्र से खतरा होगा। सोचा—इसका खतरा दूर कहाँगा। आचार्य्य एक उपमा सोचने लगे।

उस समय आचार्य्य के पास एक घोड़ा था। उसके पाँव में जखम हो गया। उसके जखम की हिफाजत के लिए उसे घर में ही रखा था। वहीं पास में एक जलाशय भी था। एक चूहिया घर से निकल कर उसके पाँक के जखम को खाती। घोड़ा उसे हटा न सकता।

एक दिन जब वह वेदना नहीं सह सका तो जखम खाने के लिये आई चूहिया की उसने पाँव से मार जलाशय में गिरा दिया। घोड़े का साईस चूहिया को न देख, बोला—और-दिन चूहिया आकर जखम खाती थी, अब नहीं दिखाई देतो। कहाँ गई?

बोधिसत्व ने उस बात को प्रत्यक्ष देख सोचा—दूसरे नहीं जानते कि चूहिया कहाँ गई, इसीलिये पूछते हैं कि वह कहाँ गई? मैं ही जानता हूँ कि चूहिया की मार जलाशय में फेंक दिया गया है। उसने इसी बारे में पहली गाथा बनाकर राजकुमार को दी।

एक दूसरी उपमा खोजते हुए उसने उसी घोड़े की देखा कि उसका जखम अच्छा होगया है और वह निकल कर एक जो के खेत में जो खाने जाकर खेत की बाड़ में से मुँह डाल रहा है। उसने उसी उपमा को ले दूसरी गाथा बना, उसे दी।

तीसरी गाथा उसने अपनी ही सूझ से बनाई और वह भी उसे देकर कहा—तात! राज्य पर प्रतिष्ठत होकर शाम को स्नान-पुष्करिणी पर

जाते समय अन्तिम सीढ़ी तक पहली गाया का पाठ करते हुए जाना, अपने रहने के महल में प्रविष्ट होते समय सीढ़ियों के नीचे तक दूसरी गाया का पाठ करते हुए जाना और सीढ़ियों के सिरे तक तीसरी गाया का पाठ करते हुए। यह कह विदा किया।

वह कुमार जाकर उपराज बना और पिता के मरने पर राज्य करने लगा। उसको एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सोलह वर्ष की आयु होने पर राज्य-लोभ के वशी-भूत हो सोचा—पिता को मार्स्या। तब उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा—मेरा पिता तहण है। मैं इसके चितारोहण समय की प्रतीक्षा करता हुआ बूढ़ा हो जाऊँगा। जराजीर्ण होने पर उस समय राज्य मिला भी तो उससे क्या प्रयोजन?

वे बोले—देव ! प्रत्यन्त-जनपद में जाकर विद्रोह नहीं कर सकते । अपने पिता को किसी न किसी उपाय से मारकर राज्य लें ।

उसने 'अच्छा' कहा और महल के अन्दर ही जहाँ राजा की शाम की स्नान करने की पुष्करिणों थो। वहाँ समीप ही जाकर तक्षवार लेकर खड़ा हो गया कि यहाँ मारूँगा। राजा ने शाम को मूसिका नाम की दासी को मेजा—जा पुष्करिणों की सफाई करके आ, नहाऊँगा। उसने जाकर पुष्करिणों की सफाई करके आ, नहाऊँगा। उसने जाकर पुष्करिणों की सफाई करते समय कुमार को देखा। कुमार को डर हुआ कि उसकी करत्त कहीं प्रकट न हो जाय। इसलिये उसने उसके दो टुकड़े कर उसे पुष्करिणों में गिरा दिया। राजा नहाने गया। आदमी कहने लगे—आज भी मूसिका दासी लौटी नहीं, कहाँ गई, किघर गई? राजा पहली गाया कहता हुआ पुष्करिणी के किनारे पहुँचा:—

कुर्हि गता कत्थ गता इति लालपती जनो, अहमेव एको जानामि उदपाने मूसिका हता ॥

[जनता प्रलाप करती है कि मूसिका कहाँ गई, किघर गई? मैं ही अकेला जानता हूँ कि मूसिका मरकर जलाशय में पड़ी है।]

कुमार ने समझा कि मेरी करनी पिता पर प्रकट हो गई। वह डर कर भाग गया और यह बात सेवकों को कही। उन्होंने सात आठ दिन के बाद उसे फिर कहा—देव! यदि राजा जान जाता, ती चुप न रहता। अन्दाज से ही उसने वैसा कह दिया होगा। उसे मारें। वह फिर एक दिन हाथ में

### मूसिक]

तलवार ले सीढ़ियों के नीचे खड़ा हुआ और राजा के आने के समय इघर-उघर प्रहार करने का अवसर देखने लगा। राजा दूसरी गाथा का पाठ करता हुआ आया—

यञ्चेतं इतिचितिव गद्रभोव निवत्तसि, जदपाने मूसिकं हन्त्वा यवं भिक्तितुमिच्छसि ॥

[यह जो तू गधे की तरह इधर उधर (देखता हुआ) खड़ा है। (इस से मालूम होता है) शलाशय में मूसिका को मार कर अब यव (जी) को खाना चाहता है।]

कुमार ने समझा—मुझे पिता ने देख लिया है। वह डर के मारे भाग गया। फिर आधे महीना पर 'राजा को लाठी की मार से मारूँगा' सीच एक लम्बी लाठी ले उसके सहारे खड़ा हुआ। राजा तीसरी गाथा कहता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ा—

दहरो चिंस दुम्मेघ पठमुप्पत्तितो सुसू, दीघञ्चेतं समासण्य न ते दस्सामि जीवितं ॥

[प्रथम उत्पत्ति के दिन से ही तू लड़का है, मूर्ख है और बाल है। लम्बी (लाठी) लेकर खड़ा है। अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़्गा।

उस दिन वह भाग न सका और जाकर राजा के पाँव पर गिर पड़ा— देव ! मुझे जीवन दान दें राजा ने उसे धमका, जंजीर से बंधवा बन्धनागार में डलवा दिया । फिर श्वेत-छत्र के नीचे अलंकृत राजासन पर बँठ सोचा— हमारे आचार्य्य ने, चारों दिशाओं में प्रसिद्ध बाह्मण ने मेरे लिये यह खतरा देख कर ही ये गाथायें कहीं (होंगी) । उसने प्रसन्न हो प्रीति-वाक्य कहते हुये शेष गाथायें कहीं—

नान्तिलक्सभवनेन नाङ्गपुत्तिसरेनवा, पुत्तेन हि पत्यियतो सिलोकेहि पमोचितो ॥ सब्बं सृतमधीयेथ हीनमुक्कुटुमिज्झमं, सब्बस्स अत्थं जानेय्य न च सब्बं पयोजये, होति तादिसको कालो यत्थ अत्यावहं सुतं ॥ [न तो मैं विमान (में बैठा होने) से बचा हूँ और न अज़सदृश पुत्र द्वारा ही बचाया गया हूँ। पुत्र द्वारा ही मुझ पर आक्रमण हुआ। क्लोकों द्वारा रक्षा हुई।।१।।

हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ट सभी विद्याओं को सीखे, सभी के अर्थ को जाने, किन्तु सभी का प्रयोग न करे। ऐसा समय आता है जहाँ श्रुत (ज्ञान) से काम होता है।।२।।]

आगे चलकर राजा के मरने पर कुमार राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय चारों दिशाओं में प्रसिद्ध आचार्य्य में ही था।

# ३७४. चुल्लघनुग्गह जातक

"सब्बं भण्डं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व-भार्या की आसक्ति के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु के यह कहने पर कि भन्ते पूर्व-भार्या उसे उद्विग्न करती है, शास्ता ने 'भिक्षु! यह स्त्री केवल अभी तेरी अनर्थ-कारिणी नहीं है, इसके कारण पहले भी तू तलवार से काटा गया है' कह भिक्षुओं के प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व शक्त हुये। उस समय एक ब्राह्मण-तरुण तक्षशिला में सभी शिल्प सीख धनुष-विद्या में पूर्णता प्राप्त कर चुल्ल-धनुग्गह-पण्डित कहलाया। उसके आचार्य्य ने यह देख कि यह मेरे जैसे ही शिल्प जान गया है, उसे अपनी लड़की दे



दी। वह उसे ले वाराणसी आने के लिये रास्ते पर निकला। मार्ग में एक प्रदेश था, जिसे एक हाथी ने (आदिमयों से) शून्य कर दिया था। कोई भी वहाँ जाने का साहस न करता था। चुल्ल-धनुग्गह-पण्डित आदिमयों के मना करते रहने पर भी भार्या को ले जंगल की ओर बढ़ा।

जंगल के बीच पहुँचने पर हाथी ने उस पर आक्रमण किया। उसने हाथी के सिर में तीर मारा। तीर उसे बींध कर पिछली ओर से निकल गया। हाथी वहीं गिर पड़ा। धनुग्गह-पिडत उस स्थान को निष्कण्टक बना आगे दूसरे जंगल में घुसा। वहाँ भी पचास चोर बट-मारी करते थे। आद-मियों ने रोका। तो भी वह उधर बढ़ा। चोर मृगों को मार, रास्ते पर बैठे उनका माँस पकाकर खा रहे थे। सजी सजाई स्त्री के साथ उसे आते देख चोरों ने सोचा—इसे पकड़ें। चोरों का सरदार पुरुष-लक्षण (विद्या में) कुशल था। उसने उसे देख और यह जान कि यह उत्तम-पुरुष है किसी एक को भी उठने नहीं दिया। धनुग्गह-पिडत ने अपनी भार्या को भेजा—जा 'हमें भी एक कबाब दो' कह कर एक कबाब ले आ।

उसने जाकर कहा—एक माँस की सलाई दे दी। चीरों के सरदार ने 'यह बढ़िया आदमी है' सोच माँस सलाई दिलाई। चीरों ने 'पकी मांस-सलाई हम खा चुके' कह कच्ची माँस-सलाई दे दी। धनुग्गह के मन में मान पैदा हुआ। वह यह सोच कि कच्चा माँस देते हैं, चोरों पर कुद्ध हुआ। चीर भी उठ खड़े हुए—क्या यही एक पुरुष है, हम स्त्रियाँ हैं!

धनुगह ने उनचास तीरों से उनचास जनों को बींघ कर गिरा दिया। चोरों के सरदार को बींघने को तीर नहीं रहा। उसके तरकश में पूरे पचास ही तीर थे। एक तीर से हाथी को बींघा। उनचास तीरों से चोरों को बींघ, चोरों के सरदार को गिरा, उसकी छाती पर बैठ सीचा—इसका सिर काटूंगा। उसने भार्या से तलवार मंगाई। उसने उसी क्षण चोरों के सरदार के प्रति आसक्त हो स्वामी के हाथ में स्यान और चोर के हाथ में दस्ता दे दिया। चोर ने दस्ता पकड़, तलवार निकाल, धनुग्गह का सिर काट दिया।

उसने उसे मार, स्त्री को ले जाते समय उससे जाति-गोत्र पूछा । वह बोली-मैं तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य्य की लड़की हूँ।

"इसे तू कैसे मिली?"



"मेरे पिता ने इस पर प्रसन्न हो कि इसने भी उसके सदृश शिल्प सीख लिया है, मुझे इसे दे दिया। और मैंने तुझ पर आसक्त हो अपने कुलप्राप्त स्वामी को मरवा दिया।"

चोरों के सरदार ने सोचा—इसने अपने कुल-प्राप्त स्वामी को मरवा दिया। किसी दूसरे को देख मुझसे भी यही वर्ताव करेगी। इसे छोड़ना चाहिए। रास्ते में एक छोटी नदी देखी जिसका पाट चौड़ा था और जो उस समय पानी से लबालब थी। वह बोला—भद्रे। इस नदी के मगर-मच्छ भयानक हैं। क्या करें?

"'स्वामी! तुम मेरी चादर में गहनों की गठरी बाँघ दूसरी ओर ले जाओ। फिर दूसरी बार आकर मुझे ले जाना।''

उसने 'अच्छा' कहा और सारे गहनों की गठरी ले, नदी में उतर, तैर कर, पार कर, दूसरे किनारे पर पहुँच, उसे छोड़ चला गया। उसने देखा तो बोली "स्वामी! क्या मुझे छोड़ कर जा रहे हो? ऐसा क्यों करते हो। आओ मुझे भी लेकर जाओ।"

इस प्रकार उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही-

सब्बं मण्डं समादाय पारं तिण्लोसि ब्राह्मण, पच्चागच्छ लहुँ किप्पं मम्पितारेहि दानितो ॥

[ब्राह्मण ! सब सामान लेकर अब तूपार हो गया है। अब तू शीझ लौट कर मुझे भी जल्दी पार उतार।]

चोर ने यह सुन दूसरे किनारे पर खड़े ही खड़े दूसरी गाया कही :-

असन्युतं मं चिरसंयुतेन निमीसि भोति अधुवं धुवेन, मयापि भोति निमिनेय्य अञ्बं इतो अहं दूरतरं गमिस्सं॥

[आपने चिरकाल से संसर्ग किये हुए, ध्रुव-स्वामी की छोड़कर मुझे जिसका पूर्व संसर्ग नहीं था, और जो अध्रुव था अपनाया। अब आप मुझ से भी किसी दूसरे को बदल सकतीं हैं। इस लिए मैं यहाँ से भी और दूर जाता हूँ।]



चोर 'तू ठहर, मैं यहाँ से भी और दूर जाता हूँ' कह उसके विलाप करते रहते ही गहनों की गठरी ले भाग गया। तब वह मूर्खा इच्छा-बाहुल्यता के कारण इस प्रकार की विपत्ति में पड़, अनाय हो, पास ही एळगज (?) की झाड़ी में बैठ रोने लगी।

उस समय शक ने दुनियाँ की ओर देखते हुए उसकी ओर देखा, जो इच्छा-बाहुल्य होने के कारण दु:ख-प्राप्त थी और जिसे उसके स्वामी तथा चोर ने छोड़ दिया था। शक ने उसे रोते देख सोचा—इसकी गर्हा कर तथा इसे लिज्जित कर आता हूँ। उसने मातलि और पश्चिशिख को साथ लिया, और नदी किनारे खड़े हो मातिल को कहा—तू मच्छ बन, पश्चिशिख को कहा—तू पक्षी बन। मैं गीदड़ होकर मुँह में माँस का टुकड़ा ले इसके सामने जाऊँगा। तू मेरे वहाँ पहुँचने पर पानी में से उछल मेरे सामने गिरना। मैं मुँह में लिए हुए माँस के टुकड़े को छोड़ मछली पकड़ने के लिए लपकूँगा। उस समय पश्चिशिख तू उस मांस के टुकड़े को ले आकाश में उड़ जाना। उसने मातिल को आजा दौ—तू पानी में उतर।

"देव! अच्छा।"

मातलि मच्छ हो गया । पञ्चशिख पक्षी हुआ ।

शक्त गीदड़ बन, मांस का टुकड़ा मुँह में ले, उसके सामने आया। मच्छा पानी में से उछल गीदड़ के सामने गिरा। वह मुँह में के मांस के टुकड़े को छोड़ मच्छ के लिए लपका। मच्छ उछल कर पानी में गिरा। पक्षी मांस का टुकड़ा ले आकाश में उड़ गया। गीदड़ को दोनों में से एक भी नहीं मिला—वह एळगज (?) की झाड़ी की ओर देखते हुए दु:खित मन हो बैठा।

उसने उसे देख, 'यह इच्छा-बाहुल्य होने के कारण न मांस पा सका, न मछली, सोच घड़ा फूटने की तरह की महान् हँसी हँसी । उसे सुन गीदड़ ने तीसरी गाया कही—

> कायं एळगळागुम्बे करोति अट्टहासियं, निषध नच्चं वा गीतं वा ताळं वा सुसमाहितं, अनिम्हकाले सुस्सोणि किन्नु जग्घसि सोमने॥



[एळगज झाड़ी में बैठी हुई हँसने वाली यह कौन है ? न यहाँ नाचना है, न गाना है, न ताल देना है । हे सुन्दरी ! हे सुश्रोणी ! तू रोने के साथ किस लिये हँसी ?]

यह सुन उसने चौथी गाथा कही-

सिगाल बाल दुम्मेघ अप्पपञ्जोसि जम्बुक, जिनो मच्छ अ पेसिश्व कपणो विय सायसि।।

[हे भ्रुगाल । हे जम्बुक ! तू मूर्ख है, दुर्बुद्धि है, प्रज्ञारहित है । मच्छ और मांस-पेशी दोनों से रहित होकर कृपण की तरह चिन्ता करता है ।] तब गीदड़ ने पांचवीं गाथा कही—

सुदस्सं वज्जं अञ्जेसं अत्तनोपन दुह्सं, जिना पतिश्व जारश्व मम्पि त्वञ्जेव झायसि॥

[दूसरों का छिद्र देखना आसान है, अपना छिद्र देखना कठिन। तू भी अपने पति और अपने जार से विहीन होकर मेरी ही तरह चिन्तित होती है।]

उसने उसका कहना सुन गाथा कही-

एवमेतं भिगराज यथा भासिस जम्बुक, सा नूनाहं इतो गन्त्वा भत्तु हेस्सं वसानुगा ॥

[हे मृगराज ! हे जम्बुक ! जैसा तू कहता है, वैसा ही है । अब मैं यहाँ से जाकर स्वामी की वशवर्तिनी बनूंगी ।]

उस अनाचारिणी, दुराचारिणी का कहना सुन देव-राज शक ने अन्तिम गाथा कही—

> यो हरे मित्तकं यालं कंसथालिम्प सो हरे, कर्तयेव तया पापं पुनपेवं करिस्सिसि ॥

[जो मिट्ठो की थाली चुराता है, वह काँसे की थाली भी चुराता है। तूने पाप किया है, और फिर भी तू करेगी।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में उद्विग्न-चित्त भिक्षु स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय धनुग्गह उद्विग्न-चित्त भिक्षु था। वह स्त्री पूर्व-भाग्या। देवराज शक तो मैं ही था।

## ३७५ कपोत जातक

"इदानि खोम्हि..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक लोभी भिक्षु के बारे में कही-

## क. वर्तमान कथा

लोभी-कथा अनेक प्रकार से आ ही गई है। शास्ता ने उस भिक्षु को 'भिक्षु, क्या तू सचमुच लोभी है ?' पूछ, उसके 'भन्ते! हां' कहने पर 'भिक्षु! न केवल अभी तू लोभी है, पहले भी लोभी ही रहा है, और लोभ के ही कारण जान गँवाई है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व कबूतर की योनि में पैदा हो, वाराणसी सेठ की रसोई में, पिजरे में रहता था। मत्स्य-मांस लोगी एक कौवा उसके साथ मैत्री कर वहाँ ही रहने लगा।

एक दिन बहुत सा मत्स्य-मांस देख उसे खाने की इच्छा से वह बुड़-बुड़ाता हुआ पिंजरे में ही पड़ा रहा। जब कबूतर ने उसे बुलाया कि मित्र चल चुगने चलें, तो बोला तू जा मुझे अजीणं हुआ है। उसके चले जाने पर 'मेरा शत्रु-कण्टक चला गया है। अब मैं यथा-रुचि मत्स्य-मांस खाऊँगा' सोच पहली गाथा कही-

इदानि स्नोमिह सुस्तितो अरोगो निक्कंटको निष्पतितो कपोतो, काहामि दानि हदयस्य नुद्धिंठ तथा हिमं मंस साकं वलेति ॥

[अब मैं सुखों हूँ, निरोग हूँ, और निष्कंटक हूं, क्यों कि कबूतर चला गया है। अब मैं हृदय को सन्तुष्ट कखँगा, मेरे लिए मांस शाक का ऐसा ही आकर्षण है।]

**२**४

जिस समय रसोइया मत्स्य मांस पका, रसोई-घर से निकल शरीर से पसीना बहा रहा था, वह पिंजरे से निकला और देगची पर बैठ 'किरी किरी' आवाज की। रसोइये ने जल्दी से आकर कौवे को पकड़ उसके सब पर नोच डाले। और कच्चे अदरक को सरसों के साथ पीस तथा उसमें लहसुन और सड़ा हुआ मठा मिला सारे शरीर में माख दिया। फिर एक लकड़ी के दुकड़े को रगड़ उसमें छेद कर सूत से उसकीं गरदन में बाँघा। और पिंजरे में ही डाल कर चला गया।

कबूतर ने आकर उसे देख 'यह कौन बगुला है जो मेरे मित्र के पिंजरे में आकर लेटा है। वह तो बड़ा प्रचण्ड है। आकर इसे मार डाल मी सकता है' कह हँसी करते हुए दूसरी गाथा कही।

कायं बलाका सिखिनी चोरी लंघि पितामहा, ओरं बलाके आगच्छ चण्डो मे वायसो सखा।

[यह कौन बगुली है जिसके सिर पर शिखा है, जो चीर है, और जो बादल की पोती है। हे बगुली, इघर आ मेरा मित्र कौवा प्रचण्ड है।]
यह सुन कौवे ने तीसरी गाथा कही।

अलं हिते जिम्बताय ममं दिस्वान येदिसं, विलूनं सूदपुत्तेन पिट्ठमद्देन मिक्लमं।

[मुझे इस हालत में देख कर मजाक मत कर, मैं रसीइये द्वारा नीच डाला गया हुआ हूँ और पिसे हुए (अदरक आदि) से पोत डाला गया हूँ।] उसने हँसी मजाक करते हुए चौथी गाथा कही।

सुन्हातो सुविलित्तोसि अन्नपाणेन तिप्ततो, कण्ठे च ते वेलुरियो अगमानुकजंगलं।

[अच्छी तरह नहाया हुआ है, अच्छी तरह (चन्दनादि का) लेप किया हुआ है, अस पान से सन्तुष्ट है, और तेरे गले में बिल्लीर है, क्या तू क-जंगला (वाराणसी की?) गया है।]

तब कौवे ने पाँचवीं गाथा कहीं-

मा ते मित्तो अमित्तो वा अगमाति कर्जगलं, पिन्छानि तत्य लायित्वा कष्ठे वन्वन्ति वट्टनं । [तेरा मित्र या शत्रु कोई भी क-जंगल न जाय। वहाँ पर नोच कर गले में लकड़ी बाँध देते हैं।]

यह मुन कवूतर ने अन्तिम गाथा कही-

पुन पापज्जिस सम्मसीलं हि तव तादिसं, नहि मानुसका भोगा सुभुंजा होन्ति पिक्लना।

[मित्र तू फिर भी ऐसा ही करेगा। तेरा स्वभाव ही ऐसा है, पक्षी के लिए मनुष्यों के भोजन सुभोज्य नहीं होते।]

इस प्रकार उसे उपदेश दे, वहाँ न रह, पंख फैला अन्यत्र ही चला गया। कौवा भी वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में लोभी भिक्षु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कौवा लोभी भिक्षु था। कबूतर तो मैं ही था।

# छठा परिच्छेद

# १. अवारिय वर्ग

३७६. अवारिय जातक

"मास्सु कुज्झि भूमिपति..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक घाटवाल के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह मूर्ज था अज्ञानी—न बुद्ध आदि के, न औरों के ही गुणों की पहचानता था, प्रचण्ड, कठोर, दुस्साहसी। एक जानपद भिक्षु ने बुद्ध-दर्शन करने की इच्छा से शाम को अचिर-वती के घाट पर पहुँच उसे कहा—उपासक! मुझे नौका दे, पार जाऊँगा।

"भन्ते ! अब असमय है, यहीं किसी जगह रहें।"
"उपासक ! यहाँ कहाँ रहूँगा, मुझे लेकर चल।"

उसने कोधित हो कहा—आ रे, श्रमण ले चलूं; और स्थिवर को नौका पर चढ़ा, सीधे न जा, नौका को नीचे की ओर ले जा, (नौका को) हिला-डुला, उसका पात्र चीवर भिगो दिया। (इस प्रकार) उसे कब्ट दे, किनारे पर पहुँचा, अन्धेरा होने पर उतारा। वह विहार पहुँचा। उस दिन बुद्ध की सेवा में जाने का अवसर न पा वह दूसरे दिन शास्ता के पास गया और प्रणाम करके एक ओर बैठा। शास्ता ने कुशल-समाचार के बाद पूछा—

''कब आया है ?''

"भन्ते! कल।"

"तो बुद्ध को सेवा में आज कैसे आया है"

उसने वह हाल कहा। शास्ता ने सुन 'भिक्षु ! न केवल अभी वह प्रचण्ड तथा कठोर है, पहले भी ऐसा ही रहा है। इस समय उसने तुझे कष्ट दिया है, पहले भी पण्डितों को कब्ट दिया है' कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में पैदा हो, बड़े होने गर तक्षणिला में सब विद्यायें सीख, ऋषि-प्रब्रज्या ले, चिरकाल तक हिमालय में फल-मूल खाते रह कर, निमक-खटाई खाने के लिये वाराणसी आ, राजोद्यान में ठहर, अगले दिन भिक्षा के लिये निकला। उसे राजाङ्गन में आया देख, राजा ने उसकी चर्या पर प्रसन्न हो, अन्तः पुर में ला, भोजन कराया और वचन ले राजोद्यान में बसाया। राजा प्रतिदिन सेवा में जाता था। बोधिसत्व उसे 'महाराज! राजा को चार अगतियगामी-धर्मों में न पड़, अप्रमादी हो, क्षमा, मैत्री तथा दया के साथ धर्मानुसार राज्य करना चाहिये' कह प्रतिदिन उपदेश देते हुए दो गाथायें कहते थे—

मारसु कुज्झि सूमि-पति मारसु कुज्झि रथेसभ, कुद्धं अप्पटिकुज्झन्तो राजा रट्ठस्स पूजितो॥ गामे वा यदि वा रञ्जे निन्ने वा यले, सब्बत्थमनुसासामि मारसु कुज्झि रथेसभ॥

[हे भूमिपित कीथ मत कर । हे रथेसम ! कोध मत कर । कुढ़ के प्रति भी कीधी न होने वाला राजा राष्ट्र में पूजित होता है । मैं गाँव, जंगल, निम्न-स्थान वा (ऊँचे) स्थल पर जहाँ कहीं भी रहता हूँ, यही अनुषासना करता हुँ कि हे रथेसम ! कोध न करें ।।]

इस प्रकार बोधिसत्व में जब-जब राजा आया उस-उस दिन ये गाथायें कहीं। राजा ने प्रसन्न हो बोधिसत्व को लाख की आमदनी का एक गाँव दिया। बोधिसत्व ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बारह वर्ष तक वहाँ रहते हुए बोधिसत्व ने सोचा—दीर्वकाल तक (एक जगह) रहा। जन-पद में घूम कर आता हूँ। उसने राजा को सूचना न दे उद्यान पाल को बुलाकर कहा—तात! मैं जनपद, चारिका के लिये उत्सुक हूँ। घूम कर आऊँग। तू राजा को कहना। वह चलकर गङ्गा के घाट पर पहुँचा। वहाँ अवारिय-



पिता नाम का नाविक था। वह मूर्ख न गुणवानों के गुण पहचानता था और न ही अपना आमदनी का उपाय जानता था। वह गङ्गा पार जाने की इच्छा करने वालों को पहले गङ्गा-पार उतार देता और तब उतराई माँगता। उतराई न देने वालों के साथ झगड़ते हुए उसे लाभ तो कम होता अधिक तो गाली और प्रहार ही मिलते। इस प्रकार के अन्धे-मूर्ख के बारे में शास्ता ने बुद्ध होकर तीसरी गाथा कहीं—

अवारिय पिता नाम अहू गङ्गाय नाविको, पुब्बे जनं तारियत्वा पच्छा याचित वेतनं, तेनस्स भण्डं होति न च भोगेहि बड्डित ॥

[ गङ्गा पर अवारिय-पिता नाम का नाविक था, जो पहले लोगों की पार उतार कर पीछे उतराई माँगता था। उससे उसका झगड़ा ही होता था, मोगों में वृद्धि नहीं ॥]

बोधिसत्व ने उस नाविक पास जाकर कहा-

"आयुष्मान! मुझे पार ले चल।"

यह सुन वह बोला :--

"अमण! नया मुझे उतराई देगा?"

''आयुष्मान ! मैं भोगों में वृद्धि, अर्थ की वृद्धि तथा धर्म की वृद्धि का उपाय कहुँगा।''

नाविका ने सीचा, यह मुझे निश्चय से कुछ देगा। पार पहुँचा कर बोला:—

"मुझे नौका की उतराई दो"

'अच्छा, आयुष्मान' कह बोधिसत्व ने उसे भीगों में वृद्धि का उपाय कहते हुए पहली गाथा कही---

> अतिण्णज्ञेव याचस्सु अपारं तात नाविक, अज्ञो हि तिण्णस्स मनो अज्ञो होति तरेसिनो ॥

[तात नाविक ! पार जाने से पहले इस पार ही उतराई मांगा कर। पार जाने की इच्छा वाले का मन दूसरा होता है, और जो पार पहुँच गया उसका मन दूसरा।] यह सुन नाविक ने सोचा—यह तो उपदेश हुआ, अब यह मुझे कुछ देगा। बोधिसत्व ने 'आयुष्मान! यह तो भोगों की वृद्धि का उपाय हुआ, अब अर्थ की वृद्धि तथा धर्म की वृद्धि का उपाय सुन' कह उसे उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

गामे वा यदि वा रज्जे निन्ने वा यदि वा थले, सन्यत्थमनुसासामि मास्सु कुज्झित्थ नाविक।।

[गाँव में, आरण्य में, निम्न-स्थान वा (ऊँचे) स्थल पर जहाँ कहीं भी रहता हूँ यही अनुशासन करता हूँ। नाविक ! कोध न कर।]

अर्थ-घर्म वृद्धि के लिये यह गाथा कह कर कहा—यह तेरी अर्थ-धर्म-वृद्धि के लिये हुई। उस दुष्ट-पुरुष ने इसे कुछ नहीं समझा। बोला—

"अमण ! तूने मुझे यही नौका की उतराई दी है?"

''आयुष्मान् ! हां !''

"मुझे इससे प्रयोजन नहीं । और दे।" आयुष्मान् ! मेरें पास यह छोड़ और कुछ नहीं ।

"तब तू क्यों नौका पर चढ़ा?" कह तपस्वी को गङ्गा के किनारे पर गिरा, छाती पर बैठ उसका मुँह पीट दिया।

शास्ता ने 'भिक्षुओ जो उपदेश देकर तपस्वी ने राजा से गांव पाया, वहीं उपदेश अन्धे मूर्खं नाविक को देकर मुँह पर चोट खाई। इसलिए उप-देश उसे देना चाहिए जिसे उचित हो, उसे नहीं जिसे उपदेश देना अनुचित हो' कह अभिसंबुद्ध होने पर यह बाद की गाया कही—

यायेव अनुसासनिया राजा गामवरं अदा, तायेव अनुसासनिया नाविको पहरी मुखं ॥

[जिस अनुशासना से राजा ने श्रेष्ठ गांव दिया, उसी ज़पदेश के देने पर नाविक ने मुँह पर प्रहार किया।]

उसके उसे मारते समय ही उसकी भार्या भात लेकर आ पहुँची। वह तपस्वी को देखकर बोली—स्वामी! यह तपस्वी राजकुल सम्मानित है। इसे मत मार। उसने क्रोबित हो 'तू ही इस कुटिल तपस्वी को पीटने नहीं देती है' कह उठकर उसे पीट गिरा दिया। भात की हांड़ी गिरकर फूट गई। भारी, गर्भ बाली भार्या का गर्भ गिर पड़ा। मनुष्यों ने उसे पुरुष की हत्या करने वाला



चीर समझ पनड़ लिया और बांधकर राजा के पास ले गये। राजा ने मुकद्मा कर उसे राजदण्ड दिया।

शास्ता ने अभिसंबुद्ध हो उस बात की प्रकट करते हुये अन्तिम-गाया कही:—

> भत्तं भिन्नं हता भरिया गढभो च पतिलो छमा, मिगोव जातरूपेन न तेनत्थं अबंधिसु।।

[भात की हांडी टूट गई, भार्या मर गई और पृथ्वी पर गर्भ गिर पड़ा। जिस प्रकार सीना (फैला रहने) से भी मृग की अभिवृद्धि नहीं होती वैसे ही उसे कुछ लाभ नहीं हुआ।]

शास्ता ने धर्मदेशना ला सत्यों की प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में भिन्नु स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय नाविक अब का नाविक हुआ। राजा आनन्द था। तपस्वी तो मैं ही था।

# ३७७ सेतुकेतु जातक

"मा तात कुण्झि नहि साधु कोधो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक ढोंगी भिक्षु के बारे में कही। वर्तमान-कथा कुद्दाल जातक में आयेगी।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व वाराणसी में प्रसिद्ध आचार्य्य हो पाँच सौ ब्रह्मचारियों की मन्त्र बँचवाते थे।

१. सिहल अक्षरों में मुद्रित मूल-प्रति में उदालक जातक (४८७) के स्यान पर कुद्दाल जातक छप गया है। कुद्दाल जातक (७०) तो प्रथम खण्ड में आ ही चुकी है।

उनमें से प्रधान-शिष्य का नाम था श्वेतकेतु। वह उदीच्य ब्राह्मण-कुल में पैदा हुआ था, और उसके मन में बड़ा ही जाति-अभिमान था। एक दिन वह दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ नगर से बाहर जा रहा था। उसने नगर में प्रविष्ट होते हुए एक चाण्डाल को देख पूछा—

"तू कौन है ?"

"मैं चाण्डाल हुँ।"

उसे डर लगा कि उसके शरीर को छूकर आने वाली हवा कहीं उसको न लग जाय। वह उस चाण्डाल को 'मनहूस कहीं के, जिघर हवा जा रही है, उघर होकर चल' कह, भागकर जिघर से हवा आ रही थी, उघर हो गया। चाण्डाल भी शीघ्रता से जाकर उससे भी ऊपर की ओर हो गया।

तब उसने उसे 'वृषल, मनहूस' कहकर अच्छी तरह गालियाँ दीं। ये सुन चाण्डाल ने पूछा:—''तू कौन है?''

''मैं ब्राह्मण-माणवक हूँ।"

"भले ही ब्राह्मण हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा?"

''हाँ सक्रूंगा।''

"यदि नहीं दे सकेगा तो टांगों के बीच से निकलना होगा।"

उसने अपनी सामर्थ्य का अन्दाजा लगा कहा—पूछ । चाण्डाल-पुत्र ने उसकी बात का लोगों को साक्षी बना कर प्रश्न किया—दिशायें कितनी हैं?

"पूर्व आदि चार दिशायें हैं।"

"मैं तुझसे इन दिशाओं के बारे में नहीं पूछता। तू इतनी बात भी नहीं समझता और मेरे शरीर से छुई हवा से घृणा करता है!"

उसने उसे कन्धे से पकड़, झुका अपनी टाँगों के बीच में से निकाला। ब्रह्मचारियों ने यह समाचार आचार्य्य से कहा।

यह सुन आचार्यं ने पूछा—''तात श्वेतकेतु ! क्या सचमुच चाण्डाल ने तुझे अपनी टाँगों में से निकाला ?''

"हाँ आचार्यां! उस चाण्डाल दासी-पुत्र ने मुझे 'यह दशा मात्र भी नहीं जानता है' कह अपनी टाँगों के बीच से निकाला। अब मिलने पर उसका जो करना है, करूँगा।"

इस पकार कुद्ध हो उसने चाण्डाल-पुत्र को गालियां दीं। आचार्य्य बोला—तात खेतकेतु। उस पर कोधित मत हो। चाण्डाल-पुत्र पण्डित है। वह तुझे यह दिशा नहीं पूछता है। दूसरी ही दिशा पूछता है। तूने जो देखा, सुना व जाना है, उसकी अपेक्षा न देखा, न सुना, न जाना ही अधिक है। इस प्रकार उपदेश देते हुए ये दो गाथायें कहीं:—

मा तात कुज्जि नहि साधु कोघो बहुम्पि ते अदिट्टं अस्मुतश्व, माता पिता दिसता सेतकेतु आचरियमाहु दिसतं पसत्या ॥ अगारिनो अन्नदपाणवत्थदा अह्वायिका तम्पि दिसं वदन्ति, एसा दिसा परमा सेतकेतु यं पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥

[तात ! क्रोध मत कर । क्रोध करना अच्छा नहीं । जो तूने देखा सुना नहीं, ऐसा बहुत है । हे ग्वेतकेनु ! माता-पिता (पूर्व-) दिशा हैं और आचार्य्य श्रेष्ठ (दक्षिण-) दिशा कहलाते हैं ।। अन्न-वस्त्र देने वाले, बुला कर (देने वाले) गृहस्थ उस (श्रमण-ब्राह्मणों की दिशा) को भी एक दिशा कहते हैं । हे ग्वेत-केनु वह दिशा परं-श्रेष्ठ है, जिसे प्रान्त कर दुखी-जन सुखी होते हैं ।।]

कहा भी गया है :--

माता पिता दिसा पुढ्या आचरिया दिस्तिणादिसा, पुत्तदारा दिसा पच्छा मित्तामच्चा च उत्तरा॥ दासकम्मकरा हेट्ठा उद्धं समण बाह्मणा, एता दिसा नमस्सेय्य अप्पमत्तो कुले गिहि॥

[मातापिता पूर्व-दिशा हैं। आचार्य्य दक्षिण-दिशा। पुत्र तथा दारा पश्चिम-दिशा। यार दोस्त उत्तर-दिशा। दास-कर्मचारोगण नीचे की दिशा और श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा। गृहस्थ की चाहिये कि प्रमाद रहित हो इन दिशाओं को नमस्कार करे।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने ब्रह्मचारी को दिशायें समझाईं। वह 'चाण्डाल ने मुझे टांगों में से गुजारा है' सोच वहाँ न रह तक्षशिला चला गया। वहाँ प्रसिद्ध आचार्य्य के पास सब शिल्प सीख, आचार्य्य से आज्ञा ले, तक्षशिला से निकल, सभी सम्प्रदायों की विद्यार्ये सीखता हुआ विचरने लगा। एक प्रत्यन्त-ग्राम में पहुँचने पर उसने उसके आश्रित रहने वाले पाँच सौ तपस्वियों को देखा। उनके पास प्रब्रजित हो उसने जो कुछ भी वह शिल्प या मन्त्र या चरण जानते थे सीखा और मण्डली का नेता बन वाराणसी आया। फिर एक दिन भिक्षाटन करता हुआ राजाञ्जण में पहुँचा।

राजा ने तपस्वियों की चय्या पर प्रसन्न हो, उन्हें महल में बिठा भोजन करा अपने उद्यान में ठहराया। राजा ने तपस्वियों को भोजन करा चुकने पर कहा—आज शाम को उद्यान में आकर आय्यों को प्रणाम कहुँगा।

श्वेतकेनु ने उद्यान में लौटने पर तपस्वियों को एकत्र कर कहा— मित्री! राजा ने कहा है कि वह आज आएगा। किसी राजा को एक बार प्रसन्न कर लेने से जीवन भर सुखपूर्वक रहा जा सकता है। आज कुछ लोग विमगादड़-ब्रत का आचरण करो, कुछ कांटों की शैंट्या पर सीओ, कुछ पश्चाग्न-ताप करो, कुछ उकढ़ बैठने का परिश्रम करो, कुछ पानी पर चढ़ने (चलने) का कर्म करो, और कुछ मन्त्रों का पाठ करो। इस प्रकार उन्हें आदेश दे वह स्वयं पर्ण-कुटी के द्वार पर एक तिकयेदार आसन पर, पाँच वर्णों के चमकते हुए वस्त्र में लिपटी पोथी को विचित्र-वर्ण को घोड़ी पर रख, चार पाँच सुशिक्षित विद्याधियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए (की तरह) बैठा।

उसी समय राजा ने आकर उन्हें मिथ्या-तप करते देखा और प्रसन्न हो श्वेतकेतु के पास जाकर प्रणाम किया। फिर एक ओर बैठ पुरोहित के साथ बात-चीत करते हुए तीसरी गाथा कहीं:—

खराजिना जटिला पङ्कदन्ता दुमुक्खरूपा ये मे जपन्ति मन्ते, कच्चि नु ते मानुसके पयोगे इदं विदू परिमुत्ता अपाया॥ [जो ये रक्ष अजिनचर्म पहने, जटाधारण किये, मैले दाँतों वाले और भोण्डी शकल बनाये मन्त्रों का जप कर रहे हैं, क्या वे मानुपिक-कृत्यों में इस (सब) के जानकार होकर अपाय से मुक्त हो गये हैं ?]

यह सुन पुरोहित ने चौथी गाथा कही :-

पापानि कम्मानि करित्वान राज बहुस्सुतो चे न चरेट्य धम्मं, सहस्सवेदोपि न तं पीटच्च दुक्का पमुञ्चे चरणं अपत्वा॥

[राजन! यदि बहुश्रुत होकर पाप करे और धर्म का आचरण न करे, तो हजार वेद पड़ा हुआ भी बिना आचरण किये दुःख से मुक्त नहीं होता।।]

यह सुन तपस्वियों पर से राजा की श्रद्धा जाती रही। तब श्वेतकेतु सोचने लगा—

इस राजा की तपस्वियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, किन्तु इस पुरोहित ने वासी से प्रहार देने की तरह उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। मुझे अब उससे बात करनी चाहिये। उसने उससे बात चीत करते हुए पाँचवीं गाथा कही—

> सहस्सवेदोपि न तं पटिच्च दुक्सा पमुञ्चे चरणं अपत्वा, मञ्जामि वेदा अफला भवन्ति ससंयमं चरणञ्जेव सच्चं॥

[यदि हजार वेद पढ़ा हुआ भी, उसके कारण बिना आचरण किये दुःख से मुक्त नहीं होता, तो क्या में मानूं कि वेद निष्फल हैं और संयम-सहित आचरण ही सत्य है ?]

यह सुन पुरोहित ने छठी गाथा कही:-

न हेव वेदा अफला भवन्ति ससंयमं चरणञ्जेव सच्चं; कित्तिञ्च पप्पोति अधिच्च वेदे सन्तं षुनेति चरणेन दन्तो।। [नहीं, वेद निष्फल नहीं होते। संयम-सहित आचरण ही सत्य है। वेद पढ़ने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। संयत-आदमी आचरण से शान्त-पद को प्राप्त होता है।]

इस प्रकार पुरोहित ने श्वेतकेतु के सिद्धान्त का खण्डन कर उन सब को गृहस्य बनवाया और उन्हें ढाल (तथा अन्य) आयुध दिला महन्त बनवा राजा के सेवक बना दिया । यही महंतकारकों के वंश (की उत्पत्ति) है।

शास्ता ने यह धर्न-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय श्वेत-केतु ढ़ोंगी भिक्षु था। चाण्डाल-पुत्र सारिपुत्र था। पुरोहित तो मैं ही था।

## ३७८. दरीमुख जातक

"पङ्कीच कामा..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय महाभिनिष्क्रमण के बारे में कही। (वर्तमान-) कथा पहले आ ही गई है।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में राजगृह में मगध-राज नामक राजा राज्य करता था। तब बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोस से गर्भ धारण किया। नाम रखा गया ब्रह्मदत्त कुमार। उनके पैदा होने के दिन ही पुरोहित को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका मुँह बड़ा सुन्दर था इसलिये उसका नाम दरीमुख रखा गया। वे दोनों राज-कुल में ही पले, और परस्पर बड़े प्रेम से रहते थे। सोलह वर्ष की आयु होने पर तक्षणिला जा, सभी शिल्प सीख, सभी मतों की विद्यायें तथा देश-व्यवहार सीखने के लिये ग्राम-निगम आदि में घूमने लगे। इस प्रकार घूमते घूमते वाराणसी पहुँच देव-कुल (?) में रह

अगले दिन वाराणसी में भिक्षार्थ निकले। एक घर में खीर तैयार थी और आसन बिछे थे कि ब्राह्मणों को भीजन करा कर दक्षिणा वेंगे।

आदिमयों ने उन दोनों को भिक्षा माँगते देख सोचा—ब्राह्मण आये हैं। वे उन्हें घर ले आये और बोधिसत्व के आसन पर श्वेत-वस्त्र तथा दरी-मुख के आसन पर लाल-कम्बल बिछाया। दरीमुख ने यह लक्षण देख जाना कि आज मेरा मित्र वाराणसी का राजा होगा और मैं सेनापति। वे दोनों वहाँ भोजत कर, दक्षिणा ले, आशीर्वाद दे, जाकर राजोद्यान में रहे।

वहाँ बोधिसत्व मङ्गल-शिला पर लेटे; दरी-मुख उनके पैर दबाता हुआ बैठा था। उस समय वाराणसी-राज को मरे सातवाँ दिन था। पुरोहित ने राजा का शरीर-कृत्य कर पुत्र-रहित राज्य में सातवों दिन पुण्य-रथ चालू किया। पुण्यरथ-कृत्य का वर्णन महाजनक जातक में आयगा। चतुरिङ्गनी सेना से घिरा हुआ पुण्परथ नगर से निकल सैकड़ों तुरियों के बजने के साथ उद्यान-द्वार पर पहुँचा।

दरी-मुख ने तुरिय शब्द सुन सोचा—मेरे साथी के लिये पुण्य-रथ आ रहा। वह आज राजा होकर मुझे सेनापित पद देगा। लेकिन, मुझे गृहस्थी से क्या? निकलकर प्रव्रजित होऊँगा। वह बिना बोधिसत्व को सूचित किये एक ओर जाकर छिप कर खड़ा हो गया। पुरोहित उद्यान द्वार पर रथ खड़ा कर उद्याग में गया, तो वहाँ उसने बोधिसत्व को मङ्गल शिला पर लेटे देखा। उसके पाँव में (महापुरुष) लक्षण देख सोचा—यह पुण्यवान् प्राणी है। दो हजार द्वीपों सहित चारों महाद्वीपों का राज्य कर सकता है। इसमें धैर्य कितना है, देखने के लिये सब बाजे जीर से बजवाये।

बोधिसत्व ने जागकर मुँह पर से कपड़ा उठाया । जन-समूह को देख कर फिर कपड़ा मुँह पर ढक, थोड़ी देर लेटे रह, जब थकावट उतर गई तो उठ कर शिला पर पालथी मार कर बैठा । पुरोहित ने घुटने के बल बैठकर कहा—देव ! आप राज्य के अधिकारी हैं।

१. वाचनकं, शब्द अस्पष्ट है। कदाचित किसी प्रकार की पाठ कराई हो।

२. महाजनक जातक (४३६)

"भणे ! क्या राज्य अपुत्रक है?"

"देव ! हाँ।"

तो 'अच्छा' कह स्वीकार किया। उन्होंने उद्यान में ही उसका राज्या-भिषेक कर दिया।

महान् वैभव प्राप्त होने से वह दरी-मुख को भूल गया। रथ पर चढ़ जनता के साथ उसने नगर में प्रवेश किया और राजद्वार पर रुक अमात्यों को उसके पद दे प्रासाद पर चढ़ा। तब दरीमुख 'अब उद्यान खाली है' सोच आकर शिला पर बैठा। उसी समय उसके सामने सूखा पीला पत्ता गिरा। उसने उस सूखे पीले पत्ते को ही लेकर क्षय-व्यय का विचार करते हुए त्रिलक्षणों का मनन कर पृथ्वी को गूँजाते हुए प्रत्येक-बोबी को प्राप्त किया। उसी समय उसका गृहस्थ वेष अन्तर्धान हो गया। आकाश से ऋद्विमय पात्र चीवर उतर कर उसके शरीर पर धारण हो गया। उसी समय वह आठ परिष्कारधारी सम्यक् चय्या-युक्त सौ वर्ष के स्थविर जैसा हो, ऋदि-बल से आकाश में उठ, हिमालय प्रदेश में नन्द-मूलक प्रपात पर पहुँचा।

बोधिसत्व भी धर्मानुसार राज्य करते रहे। लेकिन वैभव की अधिकता में, वैभव में मस्त हो चालीस वर्ष तक दरीमुख को याद नहीं किया। लेकिन चालीसवाँ वर्ष बीतने पर उन्हें उसके देखने की इच्छा हुई—दरीमुख नामक मेरा मित्र कहाँ है ? तब से वे अन्तःपुर में भी तथा सभा में भी यही कहते—मेरा दरीमुख नामक मित्र कहां है ? जो मुझे उसका निवासस्थान बतायेगा उसे मैं बहुत यश दूँगा। इस प्रकार बार-बार उसकी याद करते-करते और दस वर्ष बीत गए।

दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध ने भी पचास वर्ष बीत जाने पर घ्यान-बल से देखा—उन्हें मित्र याद कर रहा है। यह जान 'अब वह बूढ़ा हो गया है, पुत्र-पुत्रियों से (परिवार) बढ़ गया है, जाकर धर्मोपदेश दे उसे प्रत्रजित करूँगा' सीच वह ऋदि-बल से आकाश मार्ग से आ उद्यान में उत्तर स्वर्ण-प्रतिमा की तरह शिला पर बैठे।

१. अनित्य, दुःख, अनात्म ।

२. भिश्रु की आठ व्यक्तिगत चीजें—तीन चीवर, पात्र, काय बंधन, जिस्तरा, सूई, धागा तथा पानी छानने का वस्त्र।

उद्यानपाल ने उन्हें देख, जाकर पूछा-"सन्ते ! कहा से आये ?"

"नन्दमूलक पर्वत से।"

''आपका नाम क्या है ?'' ''आयुष्मान् ! मुझे दरोमुख प्रत्येक-बुद्ध कहते हैं।''

"भन्ते ! हमारे राजा को जानते हैं?"

"ही जानता हूँ, जब मैं गृहस्य था तो वह मेरा मित्र था।"

"भन्ते! राजा आप से मिलना चाहता है, मैं उसे आप के आगमन की सूचना देता हूँ।"

"जा, कह।"

उसने जल्दी जल्दी जा राजा को सूचना दी—वे शिला पर बैठे हैं।

राजा को जब यह पता लगा कि उसका साथी आया है ती वह उसे देखने के लिये रथ पर चढ़ अनेक अनुयायियों के साथ उद्यान गया और प्रत्येक-बुद्ध को प्रणाम कर, कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठा।

प्रत्येक-बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश दिया—ब्रह्मदत्त ! क्या करता है ? धर्मानुसार राज्य करता है ? अगति-गामी कर्म तो नहीं करता है ? तू धन के लिए लोगों को कष्ट तो नहीं देता, पुण्य करता है ? फिर कुशल-अम पूछ 'ब्रह्मदत्त ! तू बृद्ध हो गया । अब काम भोगों को छोड़ प्रव्रजित होने का समय है' कह उसे धर्मोपदेश देते हुए पहली गाथा कही :—

पङ्को च कामा पिलपो च कामा भया मेतं तिमूलं पवुत्तं, रजो च भूमो च मया पकासिता हित्वा तुवं पम्बज ब्रह्मदत्ता।

[काम-भोग कीचड़ हैं, काम-भोग दलदल हैं, मैंने इस महान् खतरे को कहा है। मैंने इन्हें रज और धुआँ (भी) कहा है। ब्रह्मदत ! तू इन्हें छोड़ प्रब्रजित हो।]

यह सुन राजा ने काम-भोगों में अपने आप की जकड़ा हुआ प्रकट करते हुये दूसरी गाथा:— गियतो च रत्तो अधिमुच्छितो च कामेस्वाहं ब्राह्मण भिसरूपं, तं नस्सहे जीविकत्यो पहातुं काहामि पुञ्जानि अनण्पकानि।।

[हे ब्राह्मण ! मैं काम-भोगों में भयानक रूप से उलझा हुआ हूँ, अनुरक्त हूँ, मूर्छित हूँ। मैं उस जीविका की इच्छा करता हुआ भी, उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अनेक पुण्य (-कर्म करूँगा।]

बोधिसत्व ने उसके 'प्रव्रजित नहीं हो सकता' कहने पर भी कन्धा न गिरा उसे और भी उपदेश देते हुए दो गाथायें कहीं—

> यो अत्यकामस्स हितानुकम्पिनो ओवज्जमानो न करोति सासनं, इदमेव सेय्यो इति मञ्जमानो पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दो।। सो घोररूपं निरयं उपेति सुभासुभं मुत्तकरीसपूरं सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा ये होन्ति कामेसु अवीतरागा।

[जी मलाई चाहने वाले, हितेच्छु के उपदेश देने पर उसके अनुसार आचरण नहीं करता, और समझता है (कि जो मैं करता हूं) वही श्रेष्ठ है, ऐसा मूर्ख पुन: पुन: गर्भ में आकर पड़ता है।

वह भयानक नरक में जाता है, जिसे योगी-जन अशुभ समझते हैं, जो मल-मूत्र से भरा है, लेकिन जो काम-भोगों के प्रति रागी हैं, आसक्त हैं, चिमटे हुए हैं, वे माता की कोख को नहीं छोड़ते हैं।

इस प्रकार दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध ने गर्भ-प्रवेश, तथा गर्भ-निवास मूलक दुःख की कह कर गर्भ से बाहर आने के दुःख की प्रकट करते हुए डेढ़ गाथा कहीं:—

> मीळहेन लित्ता रुहिरेन मिनखता सेम्हेन लित्ता उपनिनखमन्ति,

यं यं हि कायेन फुसन्ति ताववे सब्बं असातं दुक्समेव केवलं, दिस्वा बदामि नहि अञ्जतो सबं पुटबेनिवासं बहुकं सरामि ॥

[गृह में लिबड़े हुए, रुधिर में माले हुए तथा श्लेष्म में लिपटे हुए (गर्भ से बाहर) निकलते हैं।

उस समय जिस जिस चीज को शरीर से स्पर्श करते हैं; वह सभी प्रतिकूल ही होता है, केवल दु:ख ही होता है। मैं यह (स्वयं) देखकर कहता हूं, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं। मैं बहुत से पूर्व-जन्मों की याद करता हूं।]

अब शास्ता ने अभिसम्बुद्ध होते पर 'इस प्रकार उस प्रत्येक-बुद्ध ने राजा को सुभाषित गाथाओं द्वारा उपदेश दिया' कह अन्त में आधी गाथा कही—

चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि दरीमुखो निज्ञापयी सुमेषं॥

[नाना अर्थ-पूर्ण सुभाषित गाथाओं द्वारा दरीमुख ने मुमेघ राजा से अपनी बात स्वीकार कराई।]

इस प्रकार प्रत्येक-बुद्ध ने काप-भोगों में दीष दिखा, अपनी बात भनवा, राजा को कहा—महाराज! अब चाहे आप प्रव्रजित हों, चाहे न हों। मैंने तुम्हें काम-भोगों के दुष्परिणाम और प्रव्रज्या का माहारम्य कह दिया। तुम अप्रमादी रहो। इतना कह स्वर्ण राजहंस की तरह आकाश में उड़, बादलों वो चीरते हुए नन्दमूलक पर्वत पर ही गया। बोधिसस्व ने दसों नखीं के मेल से प्रकाशमान् अञ्जलि को मस्तक पर रख नमस्कार किया। फिर जब उसका दिखाई देना बन्द हो गया तो ज्येष्ठ पुत्र को बुला उसे राज्य सौंप, जनता के रोते पीटते रहने पर काम-भोगों को छोड़ हिमालय में प्रवेश किया। वहाँ पर्ग-कुटी बना, ऋषि-प्रव्रज्या ले, थोड़ी ही देर में अभिञ्जा तथा समा-पत्तियाँ प्राप्त कर, आयु के अन्त में ब्रह्मलोक-गामी हुआ।

शास्ता ने यह घमंदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में अनेक स्रोतापन्न-आदि हुए। उस समय राजा मैं ही था।

# ३७९. नेरु जातक

[''काकोळा काकसङ्घा ...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु के बारे में कहीं।

### क. वर्तमान कथा

वह शास्ता से कर्मस्थान (= योग-विधि) ग्रहण कर एक सीमा-पार के गांव में गया। मनुष्यों ने उसकी चर्या से प्रसन्न हो, उसे भोजन करा, बचन ले, जंगल में पर्ण-कुटी बनवा वहाँ बसाया। उसका बहुत सत्कार किया। तब तक दूसरे शास्वत-वादी आ गये। उन्होंने उनका सिद्धान्त सुना तो स्थविर के सिद्धान्त की त्याग शास्वत-वाद को स्वीकार कर उनका सत्कार किया। तब तक उच्छेद-वादी आ गये उन्होंने शास्वत-वाद छोड़ उच्छेदवाद स्वीकृत कर लिया। तब तक दूसरे नग्नता-वादी आ गये। उन्होंने उच्छेद-वाद छोड़ नग्नता-वाद स्वीकार कर लिया। वह उन गुणावगुण न समझने वाले लोगों के पास दु:ख से रहा। वर्षा-वास के बाद प्रवारणा कर शास्ता के पास पहुँचा। शास्ता ने कुशल-क्षेम पूछने के बाद पूछा—

"वर्षा-वास कहाँ किया ?"

"भन्ते ! सीमा-पार के गाँव में।"

''सुख-पूर्वक रहा ?"

"भन्ते ! गुणावगुण न समझ सकने वालों के पास दुःख से रहा।"

"भिक्षु ! पुराने पण्डित पशु-योनि में पैदा होने पर भी गुणावगुण न जान सकने वालों के साथ एक दिन भी नहीं रहे, तू ऐसी जगह पर जहाँ कोई तेरे गुणावगुण को नहीं समझता था क्यों रहा ?"

इतना कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-



### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व स्वर्ण हंस की योनि में पैदा हुए। उसका एक छोटा माई भी था। वे चित्रकूट पर्वत पर रहते हुए हिमालय-प्रदेश में अपने से उत्पन्न होने वाला धान खाते थे। एक दिन वहाँ चुगकर चित्रकूट को लौटते समय रास्ते में नेरु नाम के कञ्चन-पर्वत को देख उस पर बैंठे। उस पर्वत पर रहने वाले पक्षी, खरगोश तथा अन्य चौपाये उस गोचर-भूमि में नाना वर्ण के होते थे; लेकिन पर्वत पर आने के बाद उसके प्रकाश के प्रभाव से स्वर्ण-वर्ण हो जाते। यह देख बोधिसत्व के छोटे भाई ने यह बात न समझ, भाई से 'क्या कारण है ?' पूछते हुए दो गाथायें कहीं—

काकोळा काकसङ्का च मयश्व पततं वरा, सब्बेव सदिसा होम इमं आगम्म पब्बतं॥ इष सीहा च व्याचा च सिगाला च मिगाधमा, सब्बेब सदिसा होन्ति अयं को नाम पब्बतो॥

[जंगली कौबे, सामान्य कौवे तथा हम जो पक्षियों में श्रेष्ठ हैं इस पर्वत पर आकर सभी समान हो जाते हैं। यहाँ सिंह, व्याझ और नीच श्रुगाल सभी समान (वर्ण) हो जाते हैं, इस पर्वत का क्या नाम है?]

उसकी बात सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:— इमं नेरुन्ति जानन्ति मनुस्सा पब्बतुसमं, इध वण्णेन सम्पन्ना वसन्ति सब्बपाणिनो ॥

[इस उत्तम-पर्वंत को मनुष्य 'नेरु' कहते हैं। यहाँ सभी प्राणी (सु-) वर्ण युक्त हो बसते हैं।]

यह सुन छोटे भाई ने शेष गायायें कहीं:-

अमानना यत्थिसिया सन्तानं वा विमानना, हीनसम्मानना वापि न तत्थ वसींत वसे ॥ यत्थालसो च दक्को च सूरो भीरु च पूजिया, न तत्थसन्तो निवसन्ति अविसेसकरे नो ॥

### नायं नेरुविभजित हीनमुक्कट्ठमिक्सिमे, अविसेसकरो नेरु हन्द नेरुं जहामसे॥

[जिस जगह शान्त-पुरुषों का मान न हो अथवा अपमान हो तथा होन-पुरुषों का सम्मान हो वहाँ न बसे ।]

जिस पर्वत पर बिना किसी विशेषता के स्याल के आलसी होशियार बहादुर तथा डरपोक समानरूप से पूजित होते हैं वहाँ पण्डित जन नहीं रहते।

यह नेरु हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ट का भेद नहीं करता। यह नेरु सभी को समान समझता है। हन्त ! हम नेरु को छोड़ दें।]

यह कह वे दोनों हंस उड़ कर चित्रकूट पर्वंत को ही चले गये।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में वह मिक्षु स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय छोटा हुंस आनन्द था। ज्येष्ठ-हंस तो मैं ही था।

# ३८०. आसङ्क जातक

''आसावती नाम लता...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व भार्य्या की आसक्ति के बारे में कही। (वर्तमान-) कथा इन्द्रिय जातक भें आएगी।

इस कथा में तो शास्ता ने पूछा—भिक्षु! क्या तू सचमुच उत्कण्ठित हुआ है? उसके "भन्ते! सचमुच" कहने पर शास्ता ने पूछा—किसने उत्कण्ठित किया है? भिक्षु बोला—पूर्व भार्या ने। शास्ता ने कहा—भिक्षु! यह स्त्री तेरा अनर्थं करने वाली है, पहले भी तू इसके कारण चतुरिङ्गिनी सेना को छोड़ हिमालय-प्रदेश में महान् दु:ख भोगता हुआ तीन वर्ष रहा।



१. इन्द्रिय जातक (४२३)

इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही:-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशों के ग्राम में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। बड़े होने पर तक्षशिला जा, शिल्प सीख, ऋषि-प्रवज्या ले, जंगल के फल-मूल खाते हुए, अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर हिमालय प्रदेश में रहने लगा।

उस समय एक पुण्यवान् प्राणी त्र्यस्त्रिंश-भवन से च्युत होकर उस जगह कमल-सरोवर में एक कमल में लड़की होकर पैदा हुआ। शेष कमलों के पुराने होकर गिर पड़ने पर भी वह फूल बड़ी-कोस वाला होकर लगा ही रहा।

तपस्वी जब नहाने के लिये कमल-सरोवर पर आया तो और कमलों के गिर जाने पर भी उस एक कमल की बड़ी-कोख वाला हो लगा देख उसने सोचा—क्या कारण है ? उसने नहाने का वस्त्र पहना और उतर कर वहाँ पहुँचने पर कमल को खोला तो लड़की दिखाई दी। वह उसे पुत्री मान पर्ण-कुटी में ले आया और पालन-पोषन किया।

आगे चल कर सोलह वर्ष की होने पर वह सुन्दर हुई, उत्तम रूपवान्, मानुषी-रूप तथा देव-रूप के बीच की। उस समय शक बोधिसत्व की सेवा में आता था। उसने उसे देख पूछा—यह कहाँ से? जब उसे उसकी प्राप्ति का कम मालूम हो गया, तब उसने पूछा, इसके लिये क्या चाहिये?

"रहने के लिये स्फटिक का महल बना, दिव्य-शयन दिव्य वस्त्राल द्धार तथा (वैसा ही) भोजन प्रबन्ध (कर) मित्र !"

यह सुन उसने 'भन्ते ! अच्छा कह उसके निवास के लिये स्फटिक प्रासाद बना, दिव्य-शयन, दिव्य वस्त्रालङ्कार तथा दिव्य अन्न-पान तैयार किये।

वह प्रासाद उसके चढ़ने के समय जमीन पर उतर आता और उसके चढ़ जाने पर उछल कर आकाश में जा ठहरता। वह बोधिसत्व की सेवा करती हुई महल में रहती। उसे एक जंगली-मनुष्य ने देखा तो पूछा— "भन्ते! यह आप की कौन होती है ?"

"मेरी लड़की है।"

उसने वाराणसी-राज को सूचना दी—देव ! मैंने एक तपस्वी की इस तरह की कन्या देखी है।

यह सुन राजा सुनना मिलने मात्र से आसक्त हो, जंगली-मनुष्य को मार्ग-दर्शक बना, चतुरिङ्गनी सेना को साथ ले वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ पड़ाव डाल दिया और जंगली मनुष्य को साथ ले, अमात्यों सहित आश्रम पहुँच, बोधिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कहा—

"भन्ते ! स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य्य के लिये मल (-स्वरूप) हैं, तुम्हारी लड़की का पालन-पोषण मैं करूँगा।"

बोधिसत्व "इस कमल में क्या है ?" इस प्रकार की आशङ्का कर पानी में उतर कर लाये थे। इसलिये उन्होंने उसका नाम आशङ्का-कुमारी रखा था। इसलिये राजा को सीधे सीधे 'इस कुमारी को ले जायें' न कह बोधिसत्व ने कहा—"यदि कुमारी का नाम जानते हों, तो ले जायें।"

राजा बोला-"भनते । आप के बताने पर जान जायेंगे।"

"मैं नहीं बताऊँगा। तू अपने प्रज्ञा-बल से ही पता लगा कर इसे लेजा।"

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया और तब से मन्त्रियों के साथ विचार करने लगा कि इसका क्या नाम है? वह जो असाधारण नाम हैं, ऐसे नाम लेकर बोधिसत्व को कहता— "भन्ते! अमुक नाम होगा, अमुक नाम होगा।" बोधिसत्व ने कहा— "नहीं, ये नाम नहीं हैं।"

इस प्रकार नाम का विचार करते करते ही राजा को एक वर्ष बीत गया। सिंह आदि बनैले-पणु हाथी, घोड़ों तथा आदिमयों को मार डालते। सौंपों का खतरा हो गया। (डंक मारने वाली) मिक्लयों का खतरा हो गया। शीत से कष्ट पाकर बहुत मनुष्य मरने लगे। तब राजा को कोघ आया—मुझे इस से क्या? वह बोधिसत्व को कह कर चल दिया।

आशा च्चा-कुमारी उस दिन स्फटिक-खिड़की खोल अपने को दिखाती हुई खड़ी थी। राजा ने उसे देख कर कहा "हम तेरा नाम नहीं जान सके। तू हिमालय में ही रह। हम जाते हैं।"

"महाराज कहाँ जाने से मेरे सदृश स्त्री मिलेगी। मेरी बात सुनें। त्र्यास्त्रिश देवलीक में, चित्तलतात्रन में, आशावती नामक लता है। उसके फल



का दिव्य-गान होता है। उसे एक बार पीकर चार महीने तक दिव्य-गैय्या पर सीते रहते हैं। वह हजार वर्ष में एक बार फलती है। सुरा-प्रेमी देव-पुत्र 'यहाँ से फल मिलेगा' इस आशा से प्यास की सहते हुए हजार वर्ष तक लगातार जाकर देखते रहते हैं कि वह लता ठीक से तो है। तू एक ही वर्ष में उद्धिग्न हो गया है। आशा फलीभूत होने पर मुख देती है। उद्धिग्न मत हो।"

यह कह उसने तीन गाथायें कहीं :--

आसावती नाम लता जाता चित्तलतावने, तस्सा वस्स सहस्सेन एकं निब्बत्तते फलं तं देवा पियरूपासन्ति ताव दुरफलंसीत ॥

[ चित्तलता वन में आशावती नाम की लता पैदा हुई । हजार वर्षे में वह एक फल देती है । उतना दूर फल होने पर भी देवता उसकी सेवा में रहते हैं ।]

राजा ने उसकी बात में आ फिर अमात्यों को इकट्ठा कर दस-दस नामों की कल्पना कराई। इस प्रकार नाम की खोज करते हुए और भी एक वर्ष बीत गयां। दस नामों में भी उसका नाम नहीं था। 'अमुक नाम की है' कहने पर बोधिसत्व ने अस्वीकार किया। राजा ने फिर सोचा कि मुझे इससे क्या, और घोड़े पर चढ़ चल दिया।

उसने भी फिर खिड़की में खड़े होकर अपने की दिखाया। राआ ने उसे देखातो कहा—तुठहर हम जाते हैं?"

"महाराज क्यों आते हैं ?"

"तेरा नाम नहीं जान सकता हुँ।"

"महाराज! नाम क्यों नहीं जान सकीगे? आशा फलती ही है। मेरी बात सुनें। एक बगुला पर्वत शिखर पर खड़ा था। उसकी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी। महाराज सब करें। बगुला एक कमल-सरीवर से शिकार पकड़ उड़कर एक पर्वत पर जा बैठा। वह उस दिन वहीं रहा। अगले दिन सोचा—मैं इस पर्वत शिखर पर सुख से बैठा हूँ। यदि यहाँ से न उतर कर यहीं बैठे-बैठे शिकार ग्रहण कर, पानी पी, आज का दिन यहीं रहूँ तो मेरे लिए कितना अच्छा हों! उसी दिन देवेन्द्र शक ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। शक ने

त्रयोतिश-भवन में देवेश्वर्य प्राप्त कर सोचा—मेरा मनोरथ पूरा हुआ। क्या कोई ऐसा है जिसका मनोरथ अपरिपूर्ण हो? उसने ध्यान लगाने पर उस वगुले को देख निश्चय किया कि इसका मनोरथ पूरा कहँगा। बगुले के बैठने की जगह के पास ही एक नदी थी। उस नदी में बाढ़ लाकर उसे पर्वत शिखर तक पहुँचा दिया। बगुले ने वहीं बैठे-बैठे मछलियां खा, पानी पी, वह दिन वहीं बिता दिया। पानी उतर कर नीचे चला गया। इस प्रकार, महाराज, बगुले की भी आशा पूरी हुई आपकी क्यों न होगी?

उसने ये गायायें कहीं :-

आसिसेव तुवं राज आसा फलवती मुखा, आसिसथेव सो पक्खी आसिसथेव सो दिजो ॥ तस्सचासा समिज्ञित्थ तावदूरगता सती, आसिसेव तुवं राज आसा फलवती मुखा ॥

[राजन्! तुम आशा न छोड़ो। आशा फलवती होने पर मुखदायक होती है। वह पक्षी भी आशा लगाये रहा, वह विहंग भी आशा लगाये रहा। उसकी इतनी दूर की भी आशा पूरी हुई। राजन् तुम आशा न छोड़ो। आशा फलवती होने पर मुखदायक होती है।]

राजा उसकी बात मुन, उसके रूप-पाश में बँघ, उसकी बात में आ, न जा सका। तब उसने अमात्यों को बुला सौ नामों की कल्पना कराई। सौ-सौ करके नाम की खोज करते हुए भी एक और वर्ष वीत गया। उसने बोघिसत्व के पास जा सौ नामों में से 'अमुक नाम होगा। अमुक नाम होगा' पूछा।

"महाराज, नहीं जानते हो।"

वह 'हम जाते हैं' कह बोधिसत्व को प्रणाम कर चल दिया। आशंका-कुमारी फिर स्फटिक-खिड़की पर खड़ी हुई। राजा उसे देख बोला—तूरह, हम जाते हैं।

"महाराज क्यों ?"

''तू मुझे वचन-मात्र से ही सन्तुष्ट करती है, कामरित से नहीं। तेरी मधुर-वाणी के पाश में बँघ मुझे यहाँ रहते तीन वर्ष बीत गये। अब जाऊँगा।'' उसने ये गाथायें कहीं:—



सम्पेसि को मे वाचाय न च सम्पेसि कम्मुना, बाला सेरेय्यकस्सेव वण्णवन्ता अगन्धिका।। अफलं मधुरं वाचं यो मिल्तेसु पकुब्बति, अदवं अविस्सजं भोगं सन्धि तेनस्स जीरित।। यं हि कयिरा तं हि वदे यं न कयिरा न तं बदे, अकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता।। बलं च वल मे खोणं पायेय्यश्च न विज्जति, सङ्क्षे पाश्यरोधाय हन्ददानि वजामहं।।

[वाणी से ही मुझे सन्तुष्ट करना चाहती है, कमं से नहीं। सेरेय्यक (?) की माला की तरह जिसका वर्ण होता है, किन्तु सुगन्धि नहीं। जो मित्रों से निष्फल मधुर-वाणी बोलता है (देने की कहता है, किन्तु) न देता है, न त्याग करता है, उसकी मैत्री जाती रहती है।। जो करे उसे ही कहे जो न करे उसे न कहे। जो करता नहीं है, केवल कहता है, उसे पण्डित पहचान लेते हैं।। मेरी सेना क्षीण हो गई, और मेरे पाग खर्च भी नहीं रहा। मुझे अपनी जान जाने की शङ्का होती है। हन्त! मैं अब जाता हूँ।

आशङ्का कुमारी ने राजा की बात सुनी तो बोली :--

"महाराज! आप मेरा नाम जानते हैं। आप ने जो कहा, वही मेरा नाम है। यही नाम मेरे पिता को कह कर मुझे साथ लेकर जायें।" उसने राजा से बात चीत करते हुए कहा—

एतदेवहि मे नामं यं नामस्मि रयेसभ, आगमेहि महाराज पितरं आमन्तयामहं ॥

[राजन ! जिस नाम वाली मैं हूं, वह यही मेरा नाम है। प्रतीक्षा करो। मैं पिता को बुलाती हूँ।]

यह सुन राजा बीधिसत्व के पास गया और प्रणाम करके बीला— आप की लड़की का नाम आशङ्का है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया—जब से नाम जान लिया है, तभी से लेकर जा सकते हो। यह सुन बोधिसत्व की प्रणाम किया और स्फटिक विमान के द्वार पर पहुँच कर बीला—भद्रे! आज तेरे पिता ने भी तुझे मुझ को दे दिया है। आ अब चलें। यह सुन बह 'राज प्रतीक्षा करें। मैं पिता से मिल लूं' कह प्रासाद से उतरी और पिता को प्रणाम कर, रो, क्षमा याचना कर राजा के पास आई। राजा उसे ले वाराणसी आया और पुत्र-पुत्रियों के साथ वृद्धि को प्राप्त होता हुआ प्रेम-पूर्वक रहा। बोधिसत्व ध्यानारूढ रह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में उद्विग्न-चित्त भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय आशङ्का कुमारी पूर्व-भाय्यों थी। राजा उद्विग्न-चित्त था। तपस्वी तो मैं ही था।

## ३८१ मिगालोप जातक

"न मेरुच्चि" यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न सह सकने वाले भिक्षु के बारे में कही-

### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्ष को बुलाकर पूछा—भिक्षु! क्या तू सचमुच बात न सह सकने वाला है? 'हाँ भन्ते!' कहने पर 'भिक्षु! न केवल अभी तू बात न सह सकने वाला है, तू पहले भी बात न सह सकने वाला ही रहा है। लेकिन बात न सह सकने की आदत के कारण पण्डितों का कहना न कर झंझावात में फैंस दु:ख को प्राप्त हुआं कह पूर्व-जन्म की कथा कहीं:—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व गीध की योनि में पैदा हुआ। उसका नाम था अपरण्ण गीध। वह गीधों की मण्डली से धिरा गृध-कूट पर्वत पर रहता था। उसका मिगालोप नाम का पुत्र बड़ा शक्तिशाली था। वह दूसरे गीधों की सीमा लांघ, बहुत ऊँचे पर उड़ता। गीधों ने गृध-राज को कहा—तेरा पुत्र बहुत ऊँचे पर उड़ता है। गृध-राज ने उनकी बात सुन उसे बुलाकर कहा—तात ! तू बहुत ऊँचे पर उड़ता है। बहुत ऊँचे पर उड़ने से जान गँवा बैठेगा।

यह कह तीन गाथायें कही :-

न मे रुच्चि मिगालोप यस्सते ताविसा गति, अनुच्चं तात पतिस असूमि तात सेविस ॥ चतुक्कण्णंव केदारं यदा ते पठवी सिया, ततो तात निवत्तस्सु मास्सु एत्तो परंगिम ॥ सन्ति अञ्ज्रोप सकुणा पत्तयाना विहङ्गमा, अक्सिता वातवेगेन नद्ठा ते सस्सतीसमा ॥

[मिगालोप ! तेरी यह गित मुसे अच्छी नहीं लगी। तू बहुत ऊँचे पर उड़ता है, तू आकाश पर रहता है। तात ! जब यह पृथ्वी तुझे चतुष्कीण खेत जैसी प्रतीत होने लगे, तो वहाँ से तू लौट आ। उससे ऊपर मत जा। और भी पक्षी हैं, जो पक्कों रूपी यान पर चढ़कर आकाश में उड़े हैं, जिन्होंने अपने आप को पृथ्वी की तरह (दूढ़) माना; वे हवा के झोंके की चपेट में आकर नष्ट हो गये।]

उपदेश न मानने वाला होने के कारण मिगालोप ने पिता का कहना न माना । ऊपर जाते हुए पिता की बताई सीमा को देख, उसे पार कर काली-वायु के भी उस पार जा झंझावात में जा कूदा । उसे झंझावात की मार पड़ी । उसकी चीट से टुकड़े टुकड़े हो वह आकाश में ही अन्तर्धान हो गया ।

ये तीन अभिसम्बुद्ध गाथायें हैं :-

अकत्वा अपरण्णस्स िषतु बुद्धस्स सासनं, कालवाते अतिककम्म वेरम्भानं वसं गतो ॥ तस्स पुत्ता च दारा च ये चञ्जे अनुजीविनो, सब्बे व्यसनमापादुं अनोवादकरे विजे ॥ एवम्पि इघ बुद्धानं यो वाक्यं नावबुज्झति, अतिसीमं चरो वित्तो गिज्झो वातीतसासनो, सब्बे व्यसनं पप्पोन्ति अकत्वा बुद्धसासनं ॥ [वृद्ध पिता अपरण्ण का कहना न मान काली-वायु की पार कर झंझावात के वशीभूत हुआ। उस पक्षी के कहना न मानने के फल स्वरूप उसके पुत्र भार्य्या तथा अन्य जितने भी आश्रित थे, सभी दुःख की प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो यहाँ बड़ों के कहने पर ध्यान नहीं देते, वे सभी बड़ों का कहना न मान उसी प्रकार दुःख को प्राप्त होते हैं, जैसे कहना न मान सीमा के पार जाने वाला अभिमानी गोध।]

शास्ता ने यह धर्म देशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। उस समय मिगालीप बात न मानने वाला भिक्षु था। अपरण्ण तो मैं ही था।

## ३८२. सिरिकालकण्णि जातक

"कानु काळेन वण्णेन..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय अनाय पिण्डिक के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

वह स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित होने के बाद से अखण्ड पश्चशीलों का पालन करता था। उसकी भार्या भी, बेटी-बेटा भी। दास भी तथा मजदूरी लेकर काम करने वाले मजदूर भी—सभी पालन करते थे। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म सभा में बात चीत चलाई—आयुष्मानो! अनाथ पिण्डिक स्वयं पिवत्र जीवन व्यतीत करता है। उसका परिवार भी पिवत्र जीवन व्यतीत कर रहे हो। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो। 'अमुक बातचीत' कहने पर शास्ता ने भिक्षुओ, न केवल अभी, पहले भी पण्डित-जन स्वयं भी पिवत्र हुए हैं और उनके परिवार भी' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही।



## ख- अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने सेठ (पैदा) हो दान दिया, गोल की रक्षा की तथा उपोसधवत किये। उसकी भाय्या भी पञ्चशीलों की रक्षा करती थी, वेटा वेटी तथा दास और नौकर चाकर भी। वह शुचि-परिवार सेठ ही कहलाने लगा। एक दिन उसने सीचा—यदि मुझसे भी अधिक पिवतता का क्याल रखने वाला कोई आ जायगा, उसे अपना बैठने का आसन या सोने की ग्रेंग्या देना ठीक न होगा, उसे जो उपयोग में न आया हो वही देना ठीक होगा। उसने अपनी उपस्थान शाला में हो एक और बिना उपभोग में आया हुआ आसन तथा शैंग्या बिछवा दी।

उस समय चातुर्महाराजिक देव-लोक से विरूपक्ष महाराज की काल-कण्णी नाम की लड़की तथा घृतराष्ट्र महाराज की सिरी नाम की लड़की— ये दोनों बहुत सुगन्धि तथा मालायें ले अनीतप्त-दह पर कीड़ा करने के लिये अनोतप्त-सरोवर पहुँची। उस अनीतप्त-सरोवर पर बहुत से घाट थे—उनमें बुद्धों के घाट पर बुद्ध ही स्नान करते थे, प्रत्येक-बुद्धों के घाटपर प्रत्येक-बुद्ध स्नान करते थे, भिक्षुओं के घाट पर भिक्षु स्नान करते थे, तपस्वियों के घाट पर तपस्वी स्नान करते थे, चानुर्महाराजिक आदि छ: स्वगों के देवपुत्रों के घाट पर देव-कन्यायें ही स्नान करती थीं।

वहाँ ये दोनों पहुँच घाट के लिये झगड़ने लगीं—मैं पहले स्नान करूँगी, मैं पहले स्नान करूँगी। कालकण्णी बोली—मैं लोक का पालन करती हूँ, विचार करती हूँ, इसलिये मैं पहले स्नान करूँगी। सिरि बोली—मैं लोगों के ऐश्वर्यं-दायक सम्यक-कर्मों में रहती हूँ, इसलिए मैं पहले स्नान करूँगी। उन्होंने निश्चय किया कि हममें से किसे पहले स्नान करना चाहिये, इसका निर्णय चार-महाराजा करेंगे और चारों महाराजों के पास पहुँच कर पूछा—हम में से किसे पहले अनोतप्त-सरोवर में स्नान करना चाहिये?

घृतराष्ट्र तथा विरुपक्ष ने विरूढक तथा वैश्रवण पर जिम्मेवारी डाल दी— हम निर्णय नहीं कर सकते । उन्होंने भी कहा—हम भी निर्णय नहीं कर सकते, शक के चरणों में भेजेंगे और उन्हें शक के पास भेज दिया। शक ने उसकी बात सुन सीचा—ये दोनों ही मेरे आदिमयों की कन्यायें हैं, मैं इनका निर्णय नहीं कर सकता । तब शक बोला— वाराणसी में शुचि-परिवार नाम का सेठ हैं । उसके घर उपभोग में न आया हुआ आसन तथा शैंय्या है, जो वहां उस पर बैंठ या सो सके, वहीं पहले स्नान करने के योग्य है। यह सुन कालकण्णी उसी क्षण नीले वस्त्र पहन, नीला लेप लगा, नीलमणि का गहना पहन, ढेलवांस की तेजी से देवलोक से उतर, (रात्रि के ) मध्यम-याम के बाद ही, सेठ के प्रासाद की उपस्थान-शाला के द्वार पर शैंय्या के पास ही नीले रंग की किरणें छोड़ती हुई आकाश में खड़ी हुई । सेठ की नजर उस पर पड़ी। दिखाई देते ही वह सेठ को अच्छी नहीं लगी, अप्रिय लगी। उसने उससे बातचीत करते हुये पहली गाथा कही—

कानु काळेन वण्णेन न चापि पियदस्सना, का वा त्वं कस्सवाधीता कथं जानेमुतं मयं।।

[काले रंग वाली तू कौन है ? तेरा दर्शन प्रिय नहीं है । तू कौन है ? अथवा किसकी लडकी है ? हम तुझे कैसे पहचानें ?]

यह सुन काल-कण्णि ने दूसरी गाथा कही-

महाराजस्सहं घीता विक्षपक्खस्स चिष्डया, अहंकाली अलक्खिका कालकण्णीति मंविदू, ओकासं याचितो वेहि वसेमि तव सन्तिके।।

[ मैं विरुपक्ष महाराज की प्रचण्ड स्वभाव वाली, काले वर्ण की पुण्य-रहित लड़की हूँ । मुझे कालकण्ण कहते हैं । मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने की आशा दें । ]

तब बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही:-

कि सीले कि समाचारे पुरिसे निवससे तुवं, पुट्टा में कालि अक्खाहि यथा जानेमु तं मयं॥

[हे कालि ! हम पूछते हैं तू बता कि तू किस स्वभाव के और किस आचरण के आदिमियों के साथ वास (पसन्द) करती है, जिससे हम तुझे पहचाने।]

तब उसने अपने गुण बताते हुए चौथी गाथा कही—

मक्सी पलासी सारम्भी इस्सुकी मच्छरी सठो,

सो महां पुरिसोकन्तो लढं यस्स विनस्सति ॥

[ मुझे ऐसा पुरुष प्रिय है जो अकृतज्ञ हो, बात न मानने वाला हो, अगड़ालू हो, इर्ष्यालु हो, कंजूस हो, शठ हो तथा जो मिले उसे (व्यसनों में) नष्ट कर देता हो।]

तब उसने स्वयं ही पाँचवीं छठी तथा सातवीं गाथा कही:-

कोधनो उपनाही च पिसुणो च विभेदको, कण्टकवाचो फरुसो सोमे कन्ततरो ततो।। अञ्ज सुवेति पुरिसो सदस्यं नावबुण्झति, ओवज्जमानो कुप्पति सेय्यंसो अतिभञ्जति।। दवप्पलुद्धो पुरिसो सब्बमित्ते हि धंसति, सो मय्हं पुरिसो कन्तो तस्मिं होमि अनामया।।

[क्रोधी, बद्ध-वैरी, चुगल-खोर, फूट डालने वाला, कटु-भाषी तथा कठीर (आदमी) मुझे पूर्वोक्त से भी अधिक प्रिय है। आज (करने योग्य है) या कल (करने योग्य है) को भी जो नहीं समझता है, नसीहत देने से कोध करता है, श्रेष्ठ पुरुषों से अपने को बहुत बड़ा समझता है, (रूप आदि में) बुरी तरह आसक्त है तथा सब मित्रों द्वारा परित्यक्त है—वहों मेरा प्रिय-स्वामी है, उसे प्राप्त कर मैं सुखी होता हूँ।

उसकी निन्दा करते हुए बोधिसत्व ने आठवीं गाया कही-

अपेहि एत्तो त्वं कालि नेतं अम्हेसु विज्जति, अञ्जं जनपदं गच्छ निगमे राजधानियो ॥

[कालि ! तूयहाँ से दूर हो । हमारे में ये गुण नहीं हैं । किसी दूसरे जनपद में जा, दूसरे निगम में, दूसरी राजधानियों में ।] यह सुन कालकण्णि ने दबकर इसके बाद की गाया कही—

> रहम्पि चेतं जानामि नेतं तुम्हेसु विज्जिति, सन्ति लोके अलिबका सङ्घरन्ति बहुं धनं, अहं देवो च मे माता उभो नं विधमामसे॥

[मैं भी यह जानती हूँ कि ये बातें तुम में नहीं हैं। लोक में दूसरे अपुण्यवान् प्राणी हैं, जो बहुत घन इकट्ठा करते हैं। मैं और मेरा भाई देव-पुत्र दोनों उस घन को नष्ट करेंगे।]

वह बोली—हमारे पास देव-लोक में बहुत दिव्य-परिभोग हैं, दिव्य ज्ञयनासन हैं, तू दे या न दे, हमें उनसे क्या प्रयोजन ? यह कह चली गई।

उसके चले जाने पर सिरि देव-कत्या स्वर्ण-वर्ण मुगन्वित लेपों से युक्त हो, स्वर्णालङ्कारों को पहन, उपस्थान माला के द्वार पर पीली किरणें विकेरती हुई, पृथ्वी पर पैरों को बराबर स्थिर कर, गौरव-युक्त हो खड़ी हुई। यह देख बीधिसत्व ने पहली गाथा कहीं—

कानु विक्वेन वण्णेन पठव्या सुष्पतिह्ठता, का वा त्वं कस्त वा चीता क्यं जानेमु तं मयं ॥

[पृथ्वी पर मुप्रतिष्ठित दिव्य-वर्ण वाली तू कौन है? तू कौन है? अववा किसकी लड़की है? हम तुझे कैसे पहचानें?]

यह नुन सिरि ने दूसरी गाया कही-

महाराजस्तहं बीता बतरट्ठस्स सिरिमतो, अहं सिरी च लक्की च मूरिपञ्जा ति मं विदू, लोकासं याचितो देहि विसेमु तब सन्तिके॥

[मैं श्रीमान् महाराज चृतराष्ट्र की कन्या हूँ। मेरा नाम सिरि है और नक्षमी है। मुझे अति-प्रश्नावान् समझते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने वें।]

तब बोधिसत्व ने कहा-

कि सीले कि समाचारे पुरिसे निविससे तुवं, पुट्ठों में लक्खि अक्खाहि यथा जानेसु तं मयं।

[हे लक्षमी ! हम पूछते हैं, तू बता कि तू किस स्वभाव के, किस आचरण के आदिमियों के साथ वास (पसन्द) करती है, जिससे हम तुझे पहचानें।]

वह बोली—

यो बापि सीते अथवापि उण्हे बातातपे बंससिरिंसपे च,

सुदं पिपासं अभिमूब्य सब्बं रित्तिन्दवं यो सततं नियुत्तो, कालागतश्व न हापेति अत्यं सो मे मनापो निवसे वतिम्ह ॥

[जो शीत अथवा ऊष्णता; हवा, चूप तथा डाँस (मिक्स) और सर्पे आदि; भूस-प्यास सब को जीत कर, रात दिन लगा रह कर, काल के आने पर भी अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है, वैसा आद मी मुझे प्रिय है और वैसे के साथ रहना में (पसन्द) करती हूँ।]

अक्कोधनो मित्तवा चागवा च सील्पपन्नो असठोजुमूतो, सङ्गाहको सखिलो सण्हवाची महत्त्पत्तोपि निवातवृत्ति तस्माहं पोसे विपुला भवामि उम्मी समुद्दस्स यथापि वणां।। यो चापि मिले अथवा अमिले सेठ्ठे सरिक्खे अथवापि हीने अत्थं चरन्तं अथवा अनत्थं आवीरहो सङ्गहमेव वले, वाचं न वज्जा फरसं कदाचि मतस्स जीवस्स च तस्स होमि ॥ एतेसं यो अञ्जतरं लभित्वा कन्ता सिरी मज्जति अप्यपञ्जो, वित्तरूपंविसमे करोसवाचंव विवज्जयामि ॥

अत्तना कुरते लिक्सं अलिक्सं कुरततना, न हि लिक्सं अलिक्सं वा अञ्जो अञ्जस्स कारको ॥

[जो अकोधी है, जिसके मित्र हैं, जो त्यागी है, जो शीलवान् हैं, जो शठ नहीं है, जो ऋजु है, जो (मित्रादि का) संग्रह करने वाला है, जो मृदु-भाषी है, जिसकी वाणी विश्वसनीय है तथा जो ऊँचे (पद को) प्राप्त होकर भी नम्न है ऐसे बादमी को प्राप्त होकर मैं उसी तरह फूल जाती हूँ जैसे समुद्र की लहर। जो मिन, अमिन, अधवा श्रेंड, समान वा होन के प्रति, अर्थ तथा अनर्थ कुछ भी करते हुए, अवेले में अथवा प्रकट रूप में, संग्रह ही करता है; जो कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलता, मैं उस आदमी के मरने पर भी उसी की हूँ। इन गुणों में से किसी एक गुण के प्रति भी जो (प्रिय) कान्ता सिर्र को प्राप्त करके प्रमाद करता है, उस अभिमानी, दुराचारी को मैं गूह की तरह तथाग देती हूं। अपने से माम्यवान् होता है, अपने से अभाग्यवान्, एक दूसरे को कोई भाग्यवान् अथवा अभाग्यवान् नहीं करता।

बोधिसत्व ने सिरि देवी की इस प्रकार की बात सुन, उसका अभिनन्दन करते हुए कहा—यह उपभोग में न आया हुआ आसन और शैंग्या तेरे ही योग्य है। तू आसन और पलंग पर बैठ तथा लेट। वह वहाँ रह, बहुत प्रातः ही निकल चानुमंहाराजिक देव-लोक पहुँची और अनोतप्त-सरोवर में पहले स्नान किया। वह शैंग्या सिरि-देवता के उपयोग में आने से श्री-शैंग्या कहलायी। श्री-शैंग्या कहलाने की यही परम्परा है। इसी कारण से आज तक श्री-शैंग्या कहते हैं।

शास्ता ने यह धमंदेशना ना जातक का मेन बैठाया। उस समय सिरि देनी उत्पन वर्णा थी। शुनि-परिवार सेठ तो में ही था।

## ३८३. कुक्कुट जातक

"सुचित्तपत्तच्छदन..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उद्विग्न-चित्त भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु की शास्ता ने पूछा—किसलिये उद्विग्न-चित्त है ? 'मन्ते ! एक अलङ्कार-युक्त स्त्री की देखकर आसक्ति के कारण।' शास्ता 'भिक्षु ! स्त्रियाँ ठगकर, बहका कर, अपने बश में होने पर नष्ट कर डालती हैं। लोभी बिल्ली की तरह होती हैं कह चुप हो गये। तब उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व जङ्गल में मुनं की योनि में पैदा हो सैंकड़ों मुनों के साथ रहने लगे। उसके पास ही एक बिल्ली भी रहती थी। उसने बोधिसत्व के अतिरिक्त शेष सभी मुनों को ढंग से खा डाला। बोधिसत्व उसके काबू न आते थे। उसने सोचा—मुना बड़ा शठ है। हमारी शठता तथा चातुरी नहीं जानता है। इसे 'हम तेरी भार्थ्या होंगी' कह बहका कर अपने वशीभूत होने पर खाना चाहिये। वह जिस बृक्ष की शाखा पर वह मुना बैठा था वहाँ पहुँची और उसकी प्रशंसा पूर्वक याचना करती हुई बोली—

मुचित्तपत्तच्छदन तम्बचूळ विहङ्गम, ओरोह दुमसालाय मुघा भरिया भवामिते ॥

[मुचित्रित पङ्खों से आच्छादित, तम्ब (-वर्ण) शिखा वाले पक्षी ! वृक्ष की शाखा से उतर । हम मुक्त में तेरी भाग्या बनेंगी ।"

यह सुन बोधिसत्व ने सोचा—यह मेरे सभी सम्बिध्यों को सा गई। अब मुझे लुभा कर साना चाहती है। इसे विदा करूँगा। उसने दूसरी गाथा कही—

> चतुष्पदी त्वं कल्याणि द्विपदाहं मनोरमे, मिगी पक्की असंयुक्ता अञ्जं परियेस सामिकं।।

[हे कल्याणि ! तूचतुष्पदी । हे मनोरमे ! मैं द्विपद हूँ । पशु तथा पक्षी का मेल नहीं बैठता । तू दूसरा स्वामी खीज ।]

तब उसने सोचा, यह अत्यन्त शठ है। इसे किसी न किसी उपाय से ठगकर खाऊँगी ही। वह बोली-

कोसारिका ते हेस्सामि मञ्जुका पिय भाणिनी, विन्द मं अरियेन वेदेन सावयामं यदिच्छसि ॥ [मैं मुन्दर प्रिय भाषिणी (अभी तक) कुमारी हूँ। मैं तेरी भार्यां बन्ंगी। मुझे श्रेष्ठ लाभ जान प्रहण कर, और यदि मुझे चाहता है, तो (यह मेरी दासी है) इसे सब को सुना दे।]

तब बोधिसत्व ने सोचा-इसे धमका कर भगाना चाहिये। उसने चौथी गाथा कही-

> कुणपादिनि सोहितपे चोरि कुक्कुट पोथिनि, न त्वं अरियेन वेदेन ममं भत्तारमिन्छसि॥

[मृतजीवों को खाने वाली ! रक्त पायिमी ! चोर ! मुगाँ को मार डालने वाली ! तू मुझे श्रेष्ठ लाभ जान स्वामी नहीं बनाना चाहती है ।]

वह भाग गई। पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा। ये अभिसम्बुद्ध गाथायें हैं—

> एवम्पि चतुरा नारी दिस्तान पवरं नरं, नेन्ति सण्हाहि बाचाहि बिळारी विय कुक्कुटं ॥ यो च उप्पतितं अत्वं न लिप्पमनुबुज्जति, अमिरावसमण्वेति पण्छा च मनुतप्पति॥ यो च उप्पतितं अत्वं सिप्पमेव निबोधति, मुक्कते सत्तु सम्बाधा कुक्कुटोव बिलारिया॥

[इस प्रकार मी चतुर नारियाँ श्रेष्ठवर को देख मृदु-वाणी से उसे अपने वश में करती हैं, जैसे बिल्ली ने मुर्गे की (वश में करने का प्रयत्न किया)। जो उत्पन्न परिस्थिति को शीध्र ही नहीं वूझ नेता है, वह शत्रु के वशीमूत हो जाता है और पीछे अनुताप करता है। जो उत्पन्न परिस्थिति को शीध्र ही समझ नेता है, वह शत्रु के फंदे से बच निकलता है, जैसे मुर्गा बिल्ली के फंदे से।]

शास्ता ने यह घमंदेशना ला सत्यों की प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में उद्धिग्न-भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कुक्कुट राज मैं ही था।



### ३८४. घम्मद्धज जातक

"धम्म चरण जातयो..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक ढोंगी भिक्षु के बारे में कहीं।

उस समय शास्ता ने 'भिक्षुओ, न केवल अभी यह ढोंगी है, पहले भी ढोंगी रहा है' कह पूर्वजन्म की कथा कही।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व पक्षी को योनि में उत्पन्न हो, बड़े होने पर पक्षियों के झुण्ड के साथ समुद्र में एक द्वीप पर रहते थे। कुछ काशी राष्ट्र वासी व्यापारी दिशा-काल ले जहाज से समुद्र में उतरे। समुद्र में जहाज टूट गया। उस कौवे ने उस हीप में पहुँच सोचा—यह पक्षियों का महान् झुण्ड है, मुझे ढोंग करके इनके अण्डे तथा बच्चे समय समय पर खाने चाहिये।

वह पक्षियों के झुण्ड में उतर कर, चींच खील, पृथ्वी पर एक पाँव से खड़ा हुआ। पिक्षयों ने पूछा---

"स्वामी! तुम्हारा क्या नाम है?"

"मेरा नाम धार्मिक है।"

"एक पाँव से क्यों खड़े हो ?

"मेरे दूसरा पाँव रखने पर पृथ्वी (भार) सहन नहीं कर सकेगी।"

''और चोंच खोले क्यों खड़े हो ?"

"मैं और कुछ नहीं साता, केवल हवा साता हूँ।"

इस प्रकार उत्तर दे, उसने उन पक्षियों को सम्बोधित कर "मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, सुनो" कह उपदेश देते हुए पहली गाथा कही-

वम्मं चरथ ञातयो धम्मं चरथ भद्दं बो, वम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥ [रिक्तेदारो ! धर्म करो । धर्म करो, भला होगा । धर्मचारी इस लोक तथा परलोक में मुख से सोता है ।]

पित्रमों ने यह नहीं समझा कि यह कौवा अण्डे काने के लिये इस प्रकार बात बना रहा है। उन्होंने उस दुण्लील की प्रश्नंसा करते हुए दूसरी माथा कहीं—

> भह्को बतमं पक्की विजो परमचिम्मको, एकपादेन तिद्ठन्तो चम्ममेबानुसासति॥

[यह पत्नी भद्र है। यह द्विज परम-धार्मिक है। एक पाँव से खड़ा होकर घर्म का ही उपवेश देता है।

पित्रयों ने उस दुराबारी में श्रद्धावान् हो कहा—स्वामी! आप और कुछ शिकार नहीं ग्रहण करते, हवा ही खाते हैं। तो हमारे अण्डे और बच्चों की देख माल करें। वे स्वयं वृगने चले जाते। वह पापी उनकी अनुपस्थिति में उनके अण्डे-बच्चे पेट भर सा उनके आने के समय शान्त-आकृति बना, चोंच खोल एक पाँव से खड़ा हो जाता। पक्षी आते और बच्चों को न देख बड़े जोर से चिल्लाते—(इन्हें) कौन सा जाता है? उस कीवे को धार्मिक समझ उस पर तनिक शक्का न करते।

एक दिन बोधिसत्व ने सोचा—यहाँ पहले कोई सतरा नहीं था। इसके बाने के समय से ही पैदा हुआ। इसकी जाँच करनी चाहिये। वह पिशयों के साथ चुगने जाने जैसा हो, लौटकर छिपे स्थान पर खड़ा रहा।

कौने ने भी जब पिलयों की गया समझा तो उठा और जाकर अण्डे बच्चे खा, लौटकर चाँच खोल एक पाँच से खड़ा हो गया। पिलराज ने पिलयों के जाने पर सभी को इकट्ठा कर कहा—मैंने बच्चों के खतरे की जाँच करते हुए इस पापी कौंबे को उन्हें खाते देखा। आज इसे पकड़ें। उसने सभी पिलयों को आजा दी—यदि भागे तो घर दबाना। यह कह शेष गाथायें कहीं—

> नास्त सीलं विजानाथ अन्याय पसंसय, भुत्वा अण्डन्त्र छापे च धम्मो धम्मोति भासति ॥ अञ्जं भणति बाचाय अञ्जं कायेन कुम्बति, बाचाय नो च कायेन व तं धम्मं अधिद्वितो ॥

बाबाय सिखलो मनोविद्युग्गो,
छत्रो कूपसयोव कण्हसप्यो
धम्मधजो गार्मानगमासु साबुसम्मतो,
बुज्जानो पुरिसेन बालिसेन ॥
इमं तुण्डे हि पक्सेहि पार्वाचिम विहेठथ,
छवं हिमं विनासेथ नायं संवासनारहो ॥

[इसके स्वमाव को नहीं जानते हो। बिना जाने प्रशंसा करते हो। यह अण्डों तथा बच्चों को खाकर 'धर्म-धर्म' कहता है। वाणी से दूसरी बात कहता है, शरीर से दूसरी बात करता है। यह वाणी से ही धर्म में स्थित है, शरीर से नहीं। वाणी का कोमल, किन्तु मन दुःप्रवेश्य, वैसा ही छिपा हुआ जैसे बिल में सीया हुआ काला सर्प। ऐसा धर्मध्वजी, जो ग्राम-निगम आदि में 'धर्मात्मा' प्रसिद्ध होता है किसी मूर्ख पुरुष द्वारा नहीं पहचाना जाता। इसे चोंच से, पङ्कों से तथा नैरों से मारो। इस दुष्ट को नष्ट कर डालो। यह साथ रहने योग्य नहीं है।]

यह कह पक्षिराज ने स्वयं ही उछल कर उसके सिर पर ठोंग मारी । शेष पक्षियों ने चोंच, नख, पैर तथा पंखों से प्रहार किया। वह वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय का ढोंगी कौवा इस समय का ढोंगी भिक्षु था। पक्षि-राज तो मैं ही था।

# ३८५. नन्दियमिगराज जातक

"सचे ब्राह्मण गच्छसि..." यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय एक माता का पालन-पोषण करने वाले भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उसे जास्ता ने पूछा—भिक्षु ! क्या तू सचमुच गृहस्थों का पालन-पोषण करता है ? 'भन्ते ! सचमुच ।' 'वह तेरे क्या लगते हैं ?' 'भन् ! माता-पिता ।' भिक्षु ! साध्य ! तू पुराने पण्डितों की परम्परा की रक्षा करता है । पुराने पण्डितों ने पणु योनि में पैदा होकर भी माता-पिता को जीवन दान दिया है, कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### स्त. अतीत कथा

पूर्वं समय में कोशल राष्ट्र में साकेत (नगरी) में कोशल-राज के राज्य करने के समय बोधिसत्व मृग की योनि में पैदा हुआ। बड़े होने पर नन्दिय मृग नाम हुआ। वह सदाचारी हो माता-पिता का पालन-पोषण करने लगा। उस समय कोशल राजा मृगों के पीछे पड़ा रहता था। वह मनुष्यों को कृषि-कर्म आदि न करने देकर बहुत से आदिमियों की साथ ले नित्य शिकार केलने जाता।

मनुष्यों ने इकट्ठे हो सोचा—आयों ! यह राजा हमारे काम का हर्जा करता है, गृहस्थी नष्ट होती है। क्यों न हम अञ्जनवन उद्यान को घर कर, दरवाजा लगाकर, पुष्करिणी स्नोद, धास बो दें। फिर दण्ड मुद्गर आदि हाथ में ले, जंगल में धूस, झाड़ियों को पीटते हुए, मृगों को निकाल उन्हें घर जैसे गौवें बज में दाखिल होती हैं, बैसे ही उन्हें उद्यान में दाखिल कर दरवाजा बन्द कर वें। फिर जाकर राजा को सूचना दे दें और अपना काम करें। सभी ने एक मत हो, इस उपाय को स्वीकार कर उद्यान. बना, अरण्य में प्रविष्ट हो एक योजन भर जमीन घेंर ली।

उस समय नित्य एक छोटी सी झाड़ी में, माता-पिता को लिये जमीन पर पड़ा था। नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र हाथ में लिये मनुष्यों ने एक दूसरे की बौह को पकड़े हुए उस झाड़ी को घेर लिया। कुछ आदमी मृगों की ढूँढ़ते हुए उस झाड़ी की ओर बढ़े। नित्य ने उन्हें देस सोचा। आज अपना जीवन देकर भी मुझे मातापिता की रक्षा करनी चाहिये। वह उठा और माता पिता को प्रणाम करके बोला—अम्मा! तात! ये मनुष्य इस झाड़ी में दाखिल हो हम तीनों को देख लेंगे। तुम किसी न किसी उपाय



से जीते रहना। जीवित रहना. श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें जीवन-दान दे, ज्योंहि मनुष्य झाड़ी के सिरे पर खड़े हों, झाड़ी को पीटेंगे, तुरन्त निकल भागूंगा। वे समझेंगे कि इस छोटी झाड़ी में एक ही मृग रहा होगा, और झाड़ी के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। तुम हुशियार रहो। वह माता-पिता को प्रणाम कर चलने को तैंग्यार हुआ। ज्योंहि मनुष्यों ने झाड़ी के एक सिरे पर खड़े हो, हल्ला करके झाड़ी को पीटा, वह वहाँ से निकल पड़ा। उन्होंने समझा यहाँ एक ही मृग होगा, और झाड़ी में अन्दर नहीं घुसे। नित्दय जाकर दूसरे मृगों में शामिल हो गया। मनुष्यों ने उन्हें घेरा, सभी मृगों को उद्यान में दाखिल किया, फिर द्वार बन्द कर राजा को सूचना दी और अपने अपने निवासस्थान को चले गये।

तब से राजा स्वयं जाकर किसी एक मृग को बींध, किसी को भेजता— उसे ले आ। मृगों ने बारी बांध ली। जिसकी बारी आती वह मृग एक और खड़ा हो जाता। उसे बींधकर ले जाता। निन्दिय पुष्करिणी में पानी पीता था, घास चरता था किन्तु अभी उसकी बारी नहीं आई थी। तब बहुत से दिन गुजरने पर उसके माता-पिता के मन में उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा—हमारा पुत्र निन्दिय मृग-राज हाथी के बल का है, शक्तिशाली है; यदि जीता होगा तो अवश्य दीवार लांध कर भी हम से मिलने आयेगा। हम उसे सन्देशा भेजें। उन्होंने रास्ते पर खड़े हो, एक ब्राह्मण को जाता देख मानुषी वाणी में पूछा—आर्य! कहाँ जाते हो? वह बोला—साकेत। उन्होंने पुत्र को संदेसा भेजते हुए पहली गाथा कही:—

सचे बाह्यण गच्छिसि साकेतं अञ्जनावनं, वज्जासि नन्दियं नाम पुत्तं अम्हाक ओरसं, माता पिता च ते बुड्ढा ते तं इच्छन्ति पहिसतुं॥

[ब्राह्मण ! यदि तू साकेत (नगरी) के अञ्जन-वन को जाता है, तो वहाँ हमारे नित्य नामके ओरस-पुत्र की कहना कि तेरे माता पिता वृद्ध हैं, और तुझे देखना चाहते हैं।]

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया और साकेत पहुँचने पर अगले दिन उद्यान में जाकर पूछा—निन्दिय मृग कौनसा है ? मृगने आकर उसके पास खड़े हो कहा—मैं हूं । ब्राह्मण ने वह सन्देसा कहा । निन्दिय ने उत्तर दिया—ब्राह्मण ! मैं जाऊँ, दीवार फाँद कर भी मैं जाऊँ। लेकिन मैंने राजा के पास (उसका दिया) घास-पानी भीजन किया है। मैं उसका ऋगी हैं। इन मृगों के बीच मैं विरकाल में रहता हूँ। मेरे लिये यह उचित नहीं है कि मैं राजा का तथा इनका कत्याण किये बिना और अपना बल दिखाये बिना चल दूँ। अपनी बारी आने पर मैं इन्हें सकुशल कर आऊँगा। यह बात कहते हुए दो गाथायें कहीं:—

मुत्ता मया निवापानि राजिनो पाणभोजनं, तं राज पिण्डं अवभोत्तं नाहं बाह्यणमुस्तहे ॥ ओवहिस्सामहं पस्तं खुरप्पाणिस्स राजिनो, तवाहं सुखितो मुत्तो अपि पस्तेम्य मातरं॥

[मैंने राजा का दिया हुआ अझ-जल ग्रहण किया है। हे ब्राह्मण ! मैं राज-पिण्ड के प्रति नमक हराम नहीं होना चाहता। मैं राजा के तीर के सामने अपने आप को कर दूँगा। फिर, सकुशल मुक्त हो कर माता के दर्जन करूँगा।]

यह मुन बाह्मण बला गया। आगे बलकर जब उसकी बारी आई तो राजा अनेक अनुयाइयों के साथ उद्यान आया। बोधिसत्व एक और खड़ा था। राजा ने मृग को बीधने के निये तीर सींचा। जिस प्रकार मृत्यु-भय से डरकर दूसरे मृग भागते थे, बोधिसत्व उस प्रकार भागे नहीं। वह निर्भीक हो, मैत्री-भावना करते हुए, अपना कोमल पहलू सामने कर निश्चल खड़े रहे। राजा उसकी मैत्री भावना के कारण तीर नहीं छोड़ सका।

बोधिसत्व ने पूछा-महाराज ! तीर क्यों नहीं छोड़ते ? छोड़ें।

"मृग-राज! छोड़ नहीं सकता हुं।"

"महाराज ! तो गुणवानों का गुण पहचानें ।"

तब राजा ने बोधिसत्व के प्रति श्रद्धावान् हो धनुष त्याग कहा—यह बेजान लकड़ी का टुकड़ा भी तेरे गुणों की पहचानता है, मैं मनुष्य होकर नहीं पहचानता हूँ। मुझे क्षमा कर। मैं तुझे अभय करता हूँ।

"महाराज! मुझे तो अभय देते हैं, यह उद्यान के मृग-गण क्या करेंगे?"

"इन्हें भी अभय देता हूँ।"



इस प्रकार बोधिसत्व ने मृगराज-जातक में कहे गये अनुसार सभी जंगली मृगों, आकाशचारी पक्षियों तथा जलचारी मछिलियों को अभय दिलवा राजा को पाँच-शीलों में स्थापित किया। फिर राजा को 'महाराज! चार-अगितयों भें न पड़, दस-राजधमाँ के विरुद्ध न जा धर्म से, त्याय से राज्य करना चाहिये' कह, कुछ दिन राजा के पास रहा। उसने 'सभी प्राणियों को अभय-दान मिल गया है' को प्रसिद्ध कराने के लिये सुनहरी मुनादी फिराई। तब वह 'महाराज! अप्रमादी रहें' कह माता पिता के दर्शनार्थ गया।

ये अभिसम्बुद्ध गाथार्थे हैं-

मिगराज पुरे आसि कोसलस्स निकेतवे, निवयो नाम नामेन अभिक्यो चतुप्पदो ॥ तं मं विश्वतुमागञ्चि दायस्मिं अञ्जनावने, धनुं अवेज्झं कत्वान उसुं सन्धाय कोसलो ॥ तस्साहं ओदहि पस्सं सुरप्पाणिस्स राजिनो, तदाहं सुखितो मुत्तो मातरं दय्युमागतो ॥

[मैं पहले कोशल-राज के घर (के पास के जङ्गल) में निन्दय नाम का सुन्दर चतुष्पाद मृग था। अञ्जन-दन के उद्यान में मुझे बध करने के लिये कोशल-राज आया और उसने घनुष को तान उस पर तीर चढ़ाया। मैंने उस राजा के सामने, जिसके हाथ में तीर था अपने आप को कर दिया। तब मैं सकुशल मृक्त हो, माता को देखने आया।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में माता का पोषण करने वाला भिक्षु स्रोतापित फल में प्रतिष्ठित हुआ। तब माता पिता महाराज-कुल थे। बाह्मण सारिपुत था। राजा आनन्द था। नन्दिय मृगराज तो मैं हो था।

१. छन्दागति, दोसागति, मोहागति तथा भयागति ।

२. दान, शील, त्याग, ऋजु भाव, मृदुता, तप, अक्रोध, अविहिसा, क्षमा तथा अविरोध ।।

# छठा परिच्छेद

## २. सेनक वर्ग

# ३८६. खरपु**त्त** जातक

"सच्चं किरेबमाइनु..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व-भार्थ्या की आसक्ति के बारे में कही-

### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु से पूछा—सिंधु ! क्या तू सचमुच उद्दिग्न है ?" "भन्ते ! हाँ" कहने पर पूछा—किसने उद्दिग्न किया है ? "पूर्व भार्या ने ।" "भिक्षु ! यह स्त्री अनर्य-कारिणी है, पहले भी तू इसी के कारण आग में गिर कर मरता मरता पण्डितों के कारण जीता बचा" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ल. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में सेनक नाम के राजा के राज्य करते समय बोधिसत्व शकत्व को प्राप्त हुआ। उस समय सेनक राजा की एक नागराजा के साथ मिजता थीं। वह नाग-राज नागमवन से निकल भूमि पर शिकार पकड़ता फिरता था। गाँव के लड़कों ने उसे देख 'यह सपं हैं' ढेलों तथा उण्डों से पीटा। राजा ने कीड़ा के लिये उद्यान जाते समय देखकर पूछा—यह लड़के क्या कर रहे हैं ? जब मुना कि एक सपं को मार रहे हैं तो 'मारने मत दो, इन्हें भगा दो' कह उन्हें भगवा दिया।

नाग-राज जीवित रह नाग-भवन गया। वहाँ से बहुत से रत्न ले आधी रात के समय राजा के शयनागार में घुस, वह रत्न दे, 'मेरी जान तुम्हारे ही कारण बची' कह राजा के साथ मैत्री स्थापित की। वह बार बार जाकर राजा से भेंट करता था। उसने अपनी नाग-कन्याओं में से एक काम-मोगों में



अतृप्तकन्या को राजा की सेवा में रहने के लिये नियुक्त किया, और राजा की एक मन्त्र दिया कि जब उसे न देखे, तब उस मन्त्र को जपे। एक दिन राजा ने उद्यान में पहुँच नाग-कन्या के साथ पुष्करिणी में जल-कीड़ा की। नाग-कन्या ने एक जल सर्प देखा तो रूप बदल कर उसके साथ अनीचित्य का सेवन किया। राजा ने जब उसे नहीं देखा तो सोचा—कहाँ गई? मन्त्र जपने पर वह उसे अनाचार करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे बाँस की चपटी से मारा।

वह की घित हो वहाँ ने नाग-भवन पहुँची। 'क्यों लौट आई ?' पूछने पर बोली—तुम्हारे मित्र ने जब देखा कि मैं उसका कहना नहीं करती हूँ, तो उसने मुझे पीठ पर मारा। उसने पीठ की चोट दिखाई। नागराज ने बिना सच्ची बात जाने ही चार नाग-तक्ष्णों को बुलाकर भेजा—जाओ, सेनक के शयनागार में घुस फुक्कार से ही उसे भूसे की तरह जला दो। वे राजा के सोने के समय उसके शयनागार में प्रविष्ट हुए। उनके प्रवेश करने के समय ही राजा देवी से बोला—भद्रे! मालुम है नाग-कन्या कहाँ गई?

"देव ! नहीं जानती हूँ।"

"आज जिस समय हम पुष्करिणी में जल-क्रीड़ा कर रहे थे उसने एक उदक-सपं के साथ अनाचार किया। मैं ने उसे 'ऐसा न करे' शिक्षा देने के लिये बांस की छपटी से मारा मुझे डर लगता है कि वह नाग-भवन जाकर मेरे मित्र की और कुछ कह कर हमारी मैत्री तोड़ेगी।"

यह सुन नाग-तरुण वहीं से लौट पड़े और नाग-भवन पहुँच उन्होंने राजा से वह समाचार कहा। उसके मन में संवेग उत्पन्न हुआ। वह उसी क्षण राजा के शयनागार में पहुँचा और वह बात कह क्षमा माँगी। फिर उसने राजा को 'सबकी बोली जानने का मन्त्र' दिया और कहा कि यह मेरा जुर्माना है, साथ ही यह भी कहा कि यह मन्त्र अति मूल्यवान् है, यदि किसी और को देगा तो आग में जल कर मरेगा। राजा ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

तब से वह चीटियों की बात-चीत भी समझ सकता था। एक दिन वह महान् तल्ले पर बैठा हुआ मधु-खाण्ड के साथ भीजन कर रहा था। खाते खाते मधु की एक बून्द, खाण्ड की एक बून्द तथा पूए का एक टुकड़ा भूमि पर गिर पड़ा। एक चींटी उसे देख चिल्लाती घूमती थी—राजा के महान् तल्ले पर शहद की मटकी फूट गई, खाण्ड की गाड़ी और पूओं की गाड़ी उलट पड़ी; शहद, खाण्ड तथा पूए खाओ। राजा उसकी आवाज सुन-कर हुँसा। राजा के पास खड़ी देवी ने सीचा—राजा क्या देखकर हुँसा!

जब राजा खाकर, नहाकर पलंग पर बैठा था, तो एक मक्खी से उसके स्वामी ने कहा—भद्रे! आ रमण करें। वह बोली—स्वामी! थोड़ा सबर करें। अभी राजा के लिये सुगन्धियाँ लायेंगे। उसका लेप करते समय पैरों में सुगन्धित-चूर्ण गिरेगा। मैं उस में लोट-पोट कर सुगन्धित शरीर वाली हो जाऊँगी। तब राजा की पीठ पर लेट कर रमण करेंगे। राजा यह भी शब्द सुन कर हँसा। देवी भी फिर सोचने लगी—राजा क्या देख कर हँसा!

फिर शाम को जब राजा भोजन कर रहा था, भात का एक दाना जमीन पर गिर पड़ा। चींटियाँ चिल्लाई—राज-कुल में भात की गाड़ी टूट (कर बिखर) गई। भात खाओ। यह सुन राजा फिर हँसा। देवी सोने की कड़छी लिये राजा की परोस रही थी। वह सोचने लगी कि मुझे देखकर राजा हुँसता है। उसने राजा के साथ शैंट्या पर लेटने के समय पूछा—देव क्यों हुँसे? वह बोला—मेरे हुँसने के कारण से तुझे क्या? लेकिन फिर जिद्द करने पर कह दिया।

तब वह बोली—आप जो मन्त्र जानते हैं, वह मुझे दें। "नहीं दे सकता हूँ" कह इनकार करने पर भी बार बार जिह् करने लगी। राजा बोला— यदि मैं यह मन्त्र तुझे दूंगा। तो मैं मर जाऊँगा।

"देव! मर भी जायें तो भी मुझे दें।"

राजा ने स्त्री के वशीभूत हो 'अच्छा' कह स्वीकार कर लिया और सोचा इसे मन्त्र दे अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊँगा। वह रथ पर चढ़ उद्यान गया।

उस समय शक ने संसार पर नजर डालते हुए यह बात देखी। उस ने सीचा—मूर्ख राजा स्त्री के लिये आग में जल मरने जा रहा है। मैं इस की जान बचाऊँगा। उसने 'सुजा' नामकी असुर कन्या को लिया और वारा-णसी में प्रविष्ट हुआ। वह बकरी बनी और शक स्वयं बकरा। शक ने ऐसा संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे और वे रथ के आगे ही लिये। उस बकरे की राजा और उसके रथ के घोड़े देखते थे, और कोई नहीं देखता था।

बकरे ने बात-चीत पैदा करने के लिये ऐसा आकार बनाया जैसे बकरी के साथ मैथुन करने जा रहा हो। रथ में जुते एक घोड़े ने उसे देखा तो बोला—मित्र बकरे! हमने पहले सुना था कि बकरे मूर्ख होते हैं, निर्लंज्ज होते हैं, लेकिन देखा नहीं था। तू छिपकर करने योग्य अनाचार को हमारी इतने जनों की नजर के सामने ही करता है। जो हमने पहले सुना था, उसका यह जो देखने हैं उससे मेल खाता है। उसने पहली गाथा कही:—

> सच्चं किरेवमाहंसु भस्तं वालोति, पण्डिता, पस्स बालो रहो कम्मं आवीकुब्बं न बुज्ज्ञति ॥

[पण्डितों ने सच ही कहा है कि बकरा मूर्ख होता है। देखो ! यह मूर्ख छिपकर करने योग्य कर्म की प्रकट रूप से नहीं करना चाहिए, नहीं जानता।]

यह सुन बकरे ने दो गायायें कहीं-

त्वं नुस्रो सम्म बालोसि सरपुत्त विजानहि, रज्जुयाहि परिक्सितो बङ्कोट्ठो ओहितो मुस्रो ॥ अपरम्पि सम्म ते वाल्यं यो मुत्तो न पलायसि, सो च बालतरो सम्म यं त्वं वहसि सेनकं ॥

[हे गर्बभ-पुत्र ! यह समझ कि तू भी मूर्ख है, जो रिस्सियों से बंबा है, टेढ़ें होंठ हैं और नीचे मुंह है तथा यह तेरी और भी मूर्खता है जो मुक्त होने पर भागता नहीं है। और तुझ से बढ़कर मूर्ख यह सेनक (राजा) है जिसे तू (रथ में) स्वींचता है।]

राजा उन दोनों की बात समझता था, इसलिये उसे सुनते हुए उसने धीरे धीरे रथ हांका। घोड़े ने भी उसकी बात सुन चौथी गाथा कही-

> यन्तु सम्म अहं बालो अजराज विजानहि, अथ केन सेनको बालो तं मे अक्खाहि पुच्छितो ॥

[हे अजराज ! जिस कारण से मैं मूर्ख हूँ, वह तू जान; लेकिन मैं पूछता हूँ—बता कि सेनक क्यों मूर्ख है ?]

यह कहते हुए बकरे ने पाँचवीं गाथा कही :-

उत्तमत्थं लभित्वान भरियाय यो पवस्सति, तेन जहिस्सतत्तानं सा चेवस्स न हेस्सति॥

[जो उत्तम-वस्तु को प्राप्त करके भार्या को दे देगा, जिससे उसकी अपनी मृत्यु होगी, और वह भी उसकी न रहेगी।]

राजा ने उसकी बात सुन कर कहा—अजराज ! तू ही हमारा कल्याण करेगा । हमें बता कि हमें क्या करना चाहिये ?

"महाराज! प्राणी के लिये अपने आप से बढ़कर प्रिय-तर कुछ नहीं है। एक प्रिय-वस्तु के लिये अपना विनाश करना वा प्राप्त यश को छोड़ना उचित नहीं।"

उसने छठी गाथा कही:-

नवे पियम्मेति जनिन्द तादिसो असं निरंकत्वा पियानि सेवति, असाव सेय्यो परमाव सेय्या लब्भा पिया ओचितत्थेन पच्छा ॥

[हे जिनन्द । तुम्हारे सक्श (आदमी) 'यह मुझे प्रिय है' ऐसा समझ (यदि उसके लिये) अपनी जान दे देता है, तो वह उस प्रिय-वस्तु का सेवन नहीं करता । अपना-आप ही श्रेष्ठ है, परं श्रेष्ठ है । उचित उपाय से प्रिय-वस्तुओं की प्राप्ति पीछे भी हो जाती है ।]

इस प्रकार बोधिसत्व ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न हो पूछा-अजराज! कहाँ से आया?

"महाराज! मैं शक हूँ, तुम पर दया करके तुम्हें मृत्यु से मुक्त करने के लिये आया हैं।"

"देवराज ! मैंने इसे बचन दिया है कि तुझे मन्त्र बूंगा। अब क्या करूँ ?" "महाराज! तुम्हारे दोनों के नाश को प्राप्त होने की जरूरत नहीं।" 'यह (मन्त्र-) शिल्प सीखने की तैयारी है' कह इसे कुछ थप्पड़

लगवाइये। तब यह नहीं ग्रहण करेगी।

राजा ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया। बोधिसत्व राजा को उपदेश दे अपने स्थान ही को गया। राजा ने उद्यान पहुँच देवी को बुलाकर कहा— "भद्रे! मन्त्र लेगी?"



"देव! हो।"

''तो तैयारी करता हूँ।''

''क्या तैय्यारी ?"

"पीठ पर सौ कोड़े पड़ने पर भी मुँह से आवाज नहीं निकालनी होगी।" "उसने मन्त्र-लोभ से 'अच्छा' कह स्वीकार किया। राजा ने जल्लाद को बुलवा दोनों ओर चाबुक लगवाये। वह दो तीन चाबुक सहने के बाद बोली—

"मुझे मनत्र नहीं चाहिये।"

तब राजा बोला — तू मुझे मार कर भी मन्त्र लेना चाहती थी ! उसने उसकी कमर की चमड़ी उथड़वा कर छोड़ी। उसके बाद फिर वह कुछ नहीं बोल सकी।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया । सत्यों के प्रकाशन के अन्त में उद्धिग्न-चित्त भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ । उस समय राजा उद्धिग्न चित्त भिक्षु था । देवी पूर्व-भार्या थी । अश्व सारिपुत्र था । देवराज शक्त तो मैं ही था ।

# ३८७. सूची जातक

"अकन्कसं....." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रज्ञा-पारिमता के बारे में कही। (वर्तमान-) कथा उम्मग्ग जातक में आयेगी। उस समय शास्ता ने 'भिक्षुओं! न केवल अभी तथागत प्रज्ञावान् तथा उपाय कुशल हैं' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व काशी राष्ट्र में एक लोहार के घर पैदा हुए; बड़े होने पर अपने शिल्प में खूब हुशियार । इसके मातापिता दिर थे । उनके गाँव से थोड़ी ही दूर एक दूसरा हजार घर का लोहारों का गांव था । वहाँ उन हजारों लोहारों में प्रधान लोहार राजा का बड़ा प्रिय तथा बहुत घनवाला था । उसकी एक लड़की यी—मुन्दर रूपवाली, देव-अप्सरा सदृश, तथा जनपद सुन्दरी के लक्षणों से युक्त । आस पास के गाँव के मनुष्य छूरी-कुल्हाड़ों, फरसा, फाल, आदि बनवाने के लिये उस गाँव में आते और प्रायः सभी उस कुमारी को देखते । वे अपने अपने गाँव लौटकर बँठकों आदि में उसके रूप की प्रशंसा करते । बोधिसत्व ने सुना तो श्रवण-मात्र से आसक्त हो सोचा कि उसे अपनी चरण-दासी बनाऊँगा । उसने उत्तम जाति का अयस (-धातु) ले एक सूक्ष्म ठोस सूई तैयार कर, उसके एक और छेद्र कर पानी में डुवाया, और दूसरी उसकी वैसे ही फोफी बना उसे भी एक ओर से बींधा । इस तरह उसकी सात फोकियाँ बनाई । यह नहीं पूछना चाहिए कि कैसे बनाई ? बोधिसत्वों के ज्ञान की अधिकता से काम हो जाता है ।

उसने वह सूई नली में डाली और फोट में लगा उस गाँव में पहुँचा। वहाँ प्रधान-लोहार के रहने की गली पूछ, उसके दरवाजे पर खड़ा हो, सूई की बड़ाई करता हुआ 'कीन है जो मुझसे यह सूई खरीदेगा?' कहता हुआ, पहली गाथा बोला:—

> अकरकसं अफदसं खरवोतं सुपासियं, सुखुमं तिखिणगञ्च को सूचिं केतुमिच्छति ॥

[कौन है जो यह सुई खरीदेगा—अकर्कश, गोल, अच्छे सुन्दर पत्थर से रगड़ी हुई, चिकनी तथा तीखी नोक वाली।

यह कह उसी की प्रशंसा करते हुए और भी एक गाथा कही— सुमज्जञ्च सुपासञ्च अनुपुब्बं सुविद्वतं, घनघातिमं पटित्थद्धं को सूचि केनुमिच्छति ॥

[कौन है जो यह सुई खरीदेगा—अच्छी तरह मंजी हुई, सुन्दर छेद वाली, क्रमश: गोल, (वस्त्र आदि में) प्रवेश कर जाने वाली तथा मजबूत ।] उस समय वह कुमारी अपने पिता को जो भोजनोपरान्त सुस्ती मिटाने

१. अयस का अनुवाद प्रायः लोहा कर दिया जाता है।



के लिये छोटी चारपाई पर लेटा था ताड़ के पंखें से पंखा झल रही थी। उसने बीधसत्व का मध्र शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा मानो उसके हृदय में गीला माँस-पिण्ड आकर लगा हो अथवा हजार घड़ों (से नहाने) से थकावट उत्तर गई हो। उसने सोचा—कीन है जो अत्यन्त मध्र स्वर से लोहारों के गाँव में सूई बेचता है? मैं मालूम कहँगी, यह क्यों आया है? उसने ताड़ का पह्या रख दिया और बरामदे में बाहर निकल कर उससे बात करने लगी। बोधसत्वों के संकल्प पूरे होते हैं। वह उसी के लिये उस गाँव में आया था, और वह ही उसके साथ बात चीत कर रही थी—युवक! सार राष्ट्र वासी सूई आदि के लिये इस गाँव में आते हैं। तू मूर्खता के कारण लोहारों के गाँव में सूई बेचना चाहता है। यद सारे दिन भी सूई की बड़ाई करता रहेगा, तो भी तेरे हाथ से कोई मूई नहीं लेगा। यदि कीमत चाहता है तो दूसरे गाँव जा। उसने दो गाथायों कहीं—

इतोदानि पतायन्ति सूचियो बिलसानि च, कोयं कम्मारगामिनं सूची विक्केतुमिच्छति ॥ इतो सत्थानि गच्छन्ति कम्मन्ता विविधा पुथू, कोयं कम्मारगामिनं सूची विक्केतुमरहति ॥

[इसी गाँव से अब सूइयाँ तथा दूसरे लोहे के उपकरण बाहर जाते हैं। कौन है यह जो लोहारों के गाँव में सूई बेचना चाहता है ? इसी गाँव से शस्त्र तथा नाना प्रकार के कर्मान्त (बाहर) जाते हैं। कौन है यह जो लोहारों के गाँव में सूई बेचना उचित समझता है ?]

बोधिसत्व ने उसकी बात सुन 'मद्रे! तून जानने के कारण ही ऐसा कहती है' कह दो गाथायें कहीं :-

सूचिं कम्मारगामिस्मं विक्केतब्बा पजानता, आचरियाव जानन्तिं कम्मं सुकतबुक्कलं॥ इमञ्च ते पिता भद्दे सूचिं जञ्जा मया कतं, तथा च मं निमन्तिय्य यञ्चत्थञ्जं घरे धनं॥

[बुद्धिमान आदमी द्वारा सूई लोहार के गाँव में ही बेची जानी चाहिये। शिल्प के गुण-दोष को उसके आचार्य ही जान सकते हैं। भद्रे! यदि तेरा पिता यह जान ले कि यह सूई मैंने बनाई है, तो वह तुझको मुझे दे दे और जो घर में धन है।]

ज्येष्ठ लोहार ने उनकी सब बात सुन ली और पूछा—बेटी ! तू किसके साथ बात कर रही है ?"

"तात ! एक पुरुष सूई बेच रहा है, उसके साथ।"

"उसे बुला।"

उसने जाकर बुलाया। बोधिसत्व ने घर में प्रवेश किया और ज्येष्ठ लोहार को प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। उसने पूछा—िकस गाँव में रहता है ?

''अमुक गाँव का वासी हूँ, तथा अमुक लोहार का पुत्र।'' यहाँ किस लिये आया है ? ला, तेरी सूई देखें।''

बोधिसत्व ने सबकी उपस्थिति में अपना गुण प्रकट करने की इच्छा से कहा—क्या अकेले देखने की अपेक्षा सब के साथ देखना अधिक अच्छा न होगा?

उसने 'अच्छा' कह सभी लोहारों को इकट्ठा करवा, उनसे घिर जाने पर कहा-तात! ला हम तेरी सूई देखें।

"आचार्य्य ! एक (लोहे का घड़ा) और एक पानी भरी कांसे की थाली मंगवार्ये।"

उसने मंगवाई। बीधिसत्व ने फोट में से सूई की नली निकाल कर दी। ज्येष्ठ-लोहार ने, उसमें से सूई निकालकर पूछा—तात! यह सूई है?

"यह सूई नहीं है, यह सूई की फोफी है।"

उसने इधर उधर बहुत देखा, उसे न आरम्भ का पता लगा न सिरे का।

बीधिसत्व ने मँगवा, नख से फीफी हटा, जनता को 'यह सुई है, यह फोफी है' दिखा, सूई आचार्य्य के हाथ पर रख दी और फोफी उसके पैरों में डाल दी। जब उसने फिर कहा 'तात! यह सूई है?' तो 'यह भी सूई नहीं है, सूई की फोफी है' कह उसने नख से हटा हटा कर सूई की छ फोफियाँ ज्येष्ठ-लोहार के चरणों में डाल, सूई उसके हाथ पर रखी। हजारों लोहारों ने (आश्चर्य से) अंगुलियाँ चटखाई और वस्त्र ऊपर उछाले।



तब ज्येष्ठ-लोहार ने पूछा तात ! इस सूई की क्या ताकत है ? ''तात ! शक्तिशाली आदमी से घड़ा उठवाकर, घड़े के नीचे पानी की थाली रखवा कर, इस सूई को घड़े के बीच में मारें।''

उसने वैसा करके घड़े के बीच में सूई की नोक को नारा। वह घड़े की बींध पानी के ऊपर बाल-मात्र भी ऊपर-नीचे न हो सीधी लड़ी हो गई। सभी लोहार बोले—हमने इससे पहले कान से भी यह नहीं सुना कि लोहार ऐसे भी होते हैं। उन्होंने अंगुलियाँ चटलाई और वस्त्र उछाले।

ज्येष्ठ लोहार ने बेटी को बुलवाया और उसी परिषद के बोच में 'यह कुमारी तेरे ही थोग्य है' कह पानी गिराकर उसे वे दिया। आगे चलकर वह ज्येष्ठ लोहार के मरने पर उस गाँव में ज्येष्ठ-लोहार हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। उस समय लोहार-लड़की राहुल-माता थी। पण्डित लोहार-पुत्र तो मैं ही था।

# ३८८. तुण्डिल जातक

"नवछन्दके..." ाह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक मृत्यु से भयभीत भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती-वासी कुल पुत्र (बुद्ध-) शासन में प्रव्रजित हो मृत्यु से भयभीत था। जरा पत्ता हिलता, कोई टहनी टूटकर गिरती, किसी पशु पक्षी का वा वैसा अन्य किसी का कोई शब्द सुनाई देता तो वह मृत्यु-भय से ऐसे कौंपता जैसे खरगोश पेट में तीर लगने पर। भिक्षुओं ने धर्म-सभा में बातचीत चलाई—आयुष्मानो ! अमुक भिक्षृ मृत्यु से भयभीत है, थोड़ी सी भी आवाज सुनकर काँपता हुआ भागता है। क्या इसी बात को मन में रखना नहीं चाहिये कि इन प्राणियों का जीते रहना अनिश्चित है, मरना ही निश्चित है शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ? 'अमुक बातचीत' कहने पर उस भिक्षु को बुलवाकर पूछा—भिक्षु ! क्या तू सचमुच मृत्यु से भयभीत है ? उसके स्वीकार करने पर शास्ता ने 'भिक्षुओ, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह भिक्षु मृत्यु से भयभीत रहा है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने सूअरी के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ परिपक्व होने पर सूअरी ने दों पुत्रों को जन्म दिया। वह एक दिन उन्हें लिये एक गढ़े में पड़ी थी। वाराणसी द्वार-वासी एक वृद्धा कपास के खेत से टोकरी भर कपास लिये जमीन पर लाठी टेकती हुई बाई। सूअरी उस आवाज को सुन मृत्यु-भय से डरकर बच्चों को छोड़ भागी। बुढ़िया ने सूअरी के बच्चों को देखा तो उसके मन में पुत्र-स्नेह जागा। वह उन्हें टोकरी में डाल, घर ले आयी और बड़े का नाम महातुण्डिल तथा छोटे का चुल्ल-तुण्डिल रख उन्हें पुत्र के समान पोसा।

वे बड़े होने पर बड़े मोटे हुये । बुढ़िया से यदि कोई कहता कि इन्हें बेच दें तो वह किसी को न देती । वह कहती—यह मेरे पुत्र हैं । एक उत्सव के अवसर पर जब कि धूर्त लोग शराब पी रहे थे, उनका मांस समाप्त हो गया । 'मांस कहाँ मिलेगा' सोचते हुये उन्हें पता लगा कि बुढ़िया के घर में सूअर है । वे शराब लेकर वहाँ पहुँचे और बुढ़िया से बोले—मां ! कीमत ले लो और एक सूअर हमें दे दो । उसने 'क्या कोई मांस खाने के लिये खरीदने वालों को अपने पुत्र बेचता है ?' कह अस्वीकार किया ।

धूर्त बोले—मां ! सूअर आदिमयों के पृत्र नहीं होते । हमें दो । लेकिन जब बार-बार माँगने पर भी नहीं दिये तो उन्होंने बुढ़िया को मुरा पिलाई और कहा—माँ ! सूअरों का क्या करेगी ? कीमत लेकर खर्चा चला । उन्होंने उसके हाथ पर कार्षापण रख दिये ।



वह कार्षापण ले बोली-तात! महातुण्डिल को नहीं दे सकती। चुल्लतुण्डिल को ले जाओ।

"वह कहाँ है ?"

"यहाँ इस झाड़ी में।"

"उसे आवाज दे।"

"कुछ खिलाने को नहीं विखाई देता।"

षूर्त भात की एक याली खरीद लाये। बुढ़िया ने वह ले दरवाजे पर रखी हुई सूअर की नाद भर दी और स्वयं नाद के पास खड़ी हुई। तीसों पूर्त भी हाथ में जाल ले वहीं खड़े हुए।

बुढ़िया ने आवाज दी—रे चुल्लनुण्डिल आ। यह मुन महानुण्डिल समझ गया—आज तक हमारी माता ने कभी चुल्लनुण्डिल को नहीं बुलाया, मुझे ही सदा पहले बुलाती रही है। आज हमारे लिये अवश्य ही कोई सतरा पैदा हो गया है।

उसने छोटे भाई को बुलाकर कहा—तात! मां तुझे बुला रही है। जा, मालूम कर। वह झाड़ी से निकला तो भात की नाँद के पास उन्हें खड़े देख 'आज मुझे मरना होगा' सीच मृत्यु से भय-भीत हो लौटा और काँपता हुआ भाई के सभीन पहुँच, सभँल न सकने के कारण काँपता हुआ लड़खड़ा कर गिर पड़ा। महातुण्डिल ने उसे देख पूछा—तात। तू आज काँपता है, लड़खड़ाता है, छिपने की जगह देखता है, यह क्या कर रहा है? उसने जो देखा था कहते हुए पहली गाथा कही—

नव छुन्दके वानि दिय्यति पुण्णापं वोणि सुवामिनी जिता बहुके जने पासपाणिके, नो च खो मे पटिभाति भुञ्जितुं ॥

[अब नया-आहार दिया जा रहा है, नाँद (भात से) भरी है; स्वामिनी पास खड़ी है तथा बहुत से दूसरे आदमी भी हाथ में जान लिये हैं। मुझे खाना अच्छा नहीं जँचता।]

यह सुन बोधिसत्त्र ने 'तात ! इसी उद्देश्य से सूअर पाले जाते हैं, और मेरी माता ने भी जिस मतलब के लिये पाला है, आज उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया। तू चिन्ता मत कर' कह मधुर-स्वर से बुद्ध-लीला से धर्मोपदेश देते हुये दो गाथायें कहीं—

तसिस भमसि लेणमिच्छसि, अत्ताणोसि कुहि गमिस्ससि, अप्पोस्सुक्को भुञ्ज तुण्डिल, पोसियामसे ॥ मंसत्थाय हि अकद्दमं, ओगह रहदं सब्बं सेदमलं पवाहय, विलेपनं, गण्हाहि नवं यस्स गन्धो न कदाचि छिज्जित ॥

[त्रसित होता है, भटकता है, शरण-स्थान खोजता है। कोई त्राण दाता नहीं है। कहाँ जायगा? तुण्डिल! उत्सुकता छोड़ कर (भात) खा। माँस के लिये ही हमारा पोषण होता है। कर्दम-रहित तालाब में उतर। सारे पसीने-युक्त मल को थो। उस नये लेप को लगा, जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती।]

दसों पारिमताओं का ध्यान कर मैत्री पारिमता पूर्वक उसके पहला पद कहते ही वह शब्द सारी बारह योजन की वाराणसी में फैल गया। जिस-जिसने जब सुना, वाराणसी-राज तथा उप-राज से लेकर सभी वाराणसी निवासी आ पहुँचे। जो नहीं आ सके उन्हें घर में बैठे ही बैठे सुनाई दिया। राज-पुरुषों ने झाड़ियाँ उखड़वा, जभीन बराबर करवा बालू बिछवा दिया। घूतों का भराब का नशा उतर गया। जाल छोड़ कर खड़े हो धर्म सुनने लगे। बुढ़िया का भी नशा उतरा। बोधिसत्व ने जनता के बीच में तुण्डिल को धर्मीपदेश देना आरम्भ किया।

यह सुन चुल्लतुण्डिल ने सोचा—मेरा भाई ऐसा कहता है। पुष्करिणी में उतर कर स्नान करना, शरीर से पसीना छुड़ाना तथा पुराना लेप हटा नया लेप लगाना—यह सब कभी हमारी वंश-परम्परा में तो रहा नहीं। मेरे भाई के कहने का क्या मतलब है ? उसने चौथी गाथा कही—

कतमो रहदो अकद्दमो, किंसु सेदमलंति वृच्चति,



### कतमश्व नवं विलेपनं, कस्स गम्धो न कदाचि छिज्जति

[कर्दम-रहित तालाब कौन सा है ? पसीना रूपी मत किसे कहते हैं ? जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं तोती, ऐसा नया लेप कौन सा है ? ]

यह सुन बोधिसत्व ने 'ध्यान देकर सुन' कह बुद्ध की तरह धर्मोपदेश देते हुए ये गाथायें कहीं:—

> घम्मो रहवो अकह मो पापं सेदमलं वुच्च ति विलेपनं सीलश्व नवं तस्स गन्धो न कदाचि छिज्जति॥ सरीरघातिनो नन्दन्ति न च नन्दन्ति सरीरधारिनो. पुण्णमासिया पुण्णाय व जहन्ति जीवितं ॥ रममाना

[धर्में कर्दम-रहित तालाब है। पाप पसीना-रूपी मैल है। शील ही वह नया विलेपन है जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती। प्राणी की हत्या करने वाले आनन्द मानते हैं। शरीर-धारी (मृत्यु-भय होने से) प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। (गुणों से) पूर्ण प्राणी पूर्णिमा की रात्रि में आनन्द लेने हुए की तरह प्राण त्याग देते हैं।

इस प्रकार बोधिसत्व ने मधुर स्वर से बुद्ध की तरह धर्मीपदेश दिया। जनता के लाखों आदिमियों ने आश्चर्य से अगुलियाँ चटखाईं। (आकाश में) वस्त्र फोंके। सारा आकाश 'साध्' 'साध्' की आवाज से गुंज उठा।

वाराणसी राजा ने बोधिसत्व को राज्य से पूजित कर, बुढ़िया को सम्पत्ति दे, उन दोनों को सुगन्धित जल से स्नान करवा, वस्त्र पहनवा गर्दन में मणि-रत्न कण्ठे डलवा, नगर में लाकर पुत्र का स्थान दिया। उसने बहुत से नौकरों चाकरों द्वारा उन की सेवा कराई।

बोधिसत्व ने राजा की पश्चशील दिये। सभी वाराणसी निवासियों तथा काशी राष्ट्र वासियों ने शीलों की रक्षा की। बोधिसत्व ने उन्हें पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन घर्मोपदेश दिया। न्यायाधीश बनकर न्याय किया। उसके न्यायाधीश रहते समय झूठा मुकुद्दमा करने वाले नहीं थे।

आगे चलकर राजा मर गया। बोलिमत्व ने उसका शरीर-कृत्य करवा निर्णयों की पुस्तक में लिखवा कहा - इस पुस्तक को देखकर मुकद्दमों का फैसला करो। फिर जनता को पर्णोपदेश दे, अप्रमाद से रहने के लिये प्रेरित कर, सभी को रोता पीटता छोड़ चुल्ल-तुण्डिल के साथ जंगल में प्रवेश किया। बोधिसत्व का उपदेश साठ हजार वर्ष तक चला।

शास्ता ने यहु घर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। वह मृत्यु से भय-भीत भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय राजा आनन्द था। चुल्ल-तुण्डिल मृत्यु से भय-भीत भिक्षु। परिषद बुद्ध परिषद थी। महा-तुण्डिल तो मैं ही था।

# ३८९. सुवण्णकक्कटक जातक

"सिङ्गी मिगी..." यह शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय आनन्द स्थविर के अपने लिये आत्मोत्सर्ग करने के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

धनुष्धारियों को नियुक्त करने तक की कथा खण्डहाल जातक में आयेगी और धन-पाल (हाथी) का गर्जन चुल्लहंस जातक में कहा गया है। उस समय धर्मसभा में बात चीत चली—आयुष्मानो ! धर्म-खजानची आनन्द स्थितर ने गैक्षज्ञान प्राप्त कर धन-पालक (हाथी) को देख सम्यक् सम्बुद्ध के लिये आत्मोत्सर्ग किया। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ? 'अमुक बात चीत' कहने पर शास्ता ने 'न केवल अभी



१. लण्डहोल जातक (५४२) २. चुल्लहंस जातक (५३३)

किन्तु पहले भी भिक्षुत्रों ! आनन्द ने मेरे लिये आत्मोरसर्ग किया है' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में राजगृह के पूर्व की ओर सालिन्दिय नाम का ब्राह्मण गाँव था। उस समय बोधिसत्व उस गाँव में एक कुषक-ब्राह्मण परिवार में पैदा हुये। बड़े होने पर कुटुम्ब वाला हो वह उस गाँव की पूर्वोत्तर दिशा में मगध (राज्य) के खेत में हजार करीथ की खेती करने लगा। एक दिन वह आदिमयों के साथ खेत पर गया और मजदूरों को 'हल चलाओ' कह मुँह घोने के लिये खेत के सिरे पर एक बड़े तालाब पर पहुँचा। उस तालाब में एक सुनहरी केकड़ा रहता था—सुन्दर, मनोक्ष। बोधिसत्व दातुन करके उस तालाब में उतरे। उसके मुँह धोने के समय केकड़ा समीप आ गया।

उसने उसे उठाकर अपनी चादर में रख लिया ले जाकर, खेत का काम कर चुकने पर वापिस घर जाते समय उसे वहीं तालाब में डाल दिया। तब से आते समय पहले उस तालाब पर जा केकड़े को अपनी चादर में लेने के बाद ही खेती को देखता। उनका एक दूसरे के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया।

बोधिसत्व नियमित रूप से खेत पर जाते। उसकी आँख में पाँच प्रसाद और तीन मण्डल साफ दिखाई देते। उसके खेत के सिरे पर एक ताड़ का वृक्ष था। उस कौवे के घोंसले में रहने वाली कौवी ने उसकी आँखें देखी तो उन्हें खाने की इच्छा हुई। वह कौवे से बोली—स्वामी मुझे दोहद उत्पन्न हुआ है।

"क्या दोहद?"

"इस ब्राह्मण की आँखें खाना चाहती हूँ।"

''बड़ा कठिन दोहद उत्पन्न हुआ है। इन्हें कौन ला सकेगा।''

"यह मैं जानती हूँ कि तू नहीं ला सकता। इस ताड़ से थोड़ी ही दूर पर उस बांबी में काला सांप रहता है उसकी सेवा कर। वह इसे डसकर मार डालेगा। तब तू इसकी आँखें निकाल कर ला सकेगा।"

# सुवण्णकक्कटक]

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया और तब से काले सांप की सेवा करने लगा। बोधिसत्य की बोई हुई खेती में जब अंकुर-फूटा तब तक केकड़ा भी बडा हो गया।

एक दिन सर्प कीवे से बोला-मित्र तू नित्य मेरी सेवा में आता है।

तेरे लिये मैं क्या कहूँ ?

"स्वाभी तुम्हारी दासी के मन में इस खेत के मालिक की आंखों का दोहद उत्पन्न हो गया है। मैं तुम्हारी सेवा में इसीलिये आता हूँ कि तुम्हारी कुपा से उसकी आंखों मिलें।"

सर्प ने उसे 'हो, यह कोई भारी चीज नहीं है। मिलेगी, कह उसे आश्वासन दिया। अगले दिन वह खेत के बांध पर घास में छिप, ब्राह्मण के

आने के रास्ते में उसके आने की प्रतीक्षा करता हुआ लेट रहा।

बोधिसत्व आकर पहले जालाब पर गये, मुँह धोया और तब स्नेह के कारण मुनहरी के कड़े का आलिंगन कर उसे चादर में लिटा खेत की ओर बढ़े। सर्प ने उसे देखते ही जल्दी से कूद पिण्डली का मांस उसा। वह वहीं गिर पड़ा। सांप बांबी की ओर भागा। बोधिसत्व का गिरना, सुनहरी के कड़े का चादर में से निकल पड़ना तथा कौ वे का आकर बोधिसत्व की छाती पर बैठना ठीक एक दूसरे के बाद हुआ। कौ वे ने बैठकर आँखों की ओर चोंच बढ़ाई। के कड़े ने सोचा—इसी कौ वे के कारण मेरा मित्र खतरे पड़ा। इसे पकड़े गा तो सर्प आयेगा। उसने सण्डासी से पकड़ने की तरह कौ वे की गर्दन को जोर से पकड़ा और दबाकर थोड़ा ढीला कर दिया। कौ वा चिल्लाया— मित्र मुझे क्यों छोड़े भागे जा रहे हो? यह के कड़ा मुझे कष्ट दे रहा है। मेरे मरने से पहले पहले आओ। उसने सांप की बुलाते हुए पहली गाथा कही:—

सिगीमिगो आयतचक्खुनेतो अद्वित्तचो बारिसयो अलोमो, तेनाभिभूतो कपणं रुवामि हरे सखा किस्सनु मं जहासि॥

[स्वर्ण वर्ण, बड़ी आँखों वाला, अस्थी त्वचा मात्र, पानी में रहने वाला तथा बालहीन (यह केकड़ा है) इससे अभिभूत हो मैं, दु:ख है, रो रहा हूँ। अरे सखा ! मुझे क्यों छोड़ रहा है ?]



शास्ता ने इस बात को प्रकट करते हुए अभिसंबुद्ध होने पर दूसरी गाथा कही:—

> सो पस्ससन्तो महता फणेन भुजङ्गमो कक्कट मज्झपत्तो सखा सखारं परितायमानो भुजङ्गमं कक्कटको गहेसि॥

[मित्र मित्र की सहायता करने के लिये वह सर्प बड़े फन से फुफकारता हुआ केकड़े के पास पहुँचा। केकड़े ने सर्प को पकड़ा।]

उसने उसे कष्ट दे थोड़ा ढीला किया। साँप ने सोचा केकड़े न कौवे का मांस खाते हैं न सर्प मांस। इसने हमें क्यों पकड़ा है? यह पूछते हुए उसने तीसरी गाथा कही:—

> न वायसं नो पन सप्पराजं घासित्थको कक्कटको अदेय्य, पुच्छामि तं आयतचक्खुनेत्त अथ किस्स हेतुम्ह उभो गहीता ॥

[न कौवे को और न सर्पराज को ही केकड़ा खाने के लिये पकड़ता है। हे बड़ी आँखों वाले! मैं पूछता हूँ कि तूने हम दोनों की किस लिये पकड़ा है।

. केकडे ने पकड़ने का कारण कहते हुए दो गाथायें कहीं :—

अयं पुरिसो मम अत्थकामो
यो मं गहेत्वान दकाय नेति,
तिसमं मते दुक्खमनप्य कम्मे
अहंच एसोच उभोन होम॥
ममश्च दिस्वान पवड्ढकायं
सब्बो जनो हिसितुमेविमच्छे,
सादुश्च थुल्लश्च मुदुञ्च मंसं
काकापि मं दिस्व विहेठयेय्यं॥

[यह पुरुष मेरा हितेषी था, मुझे लेकर तालाब ले जाता था। उसके मरने से मुझे बहुत दु:ख होगा—यह और मैं दोनों नहीं रहेंगे। मेरे अप

सुव व

बढ़े

यह

4

को

भा अ

न

300

1

बढ़े हुये शरीर को देखकर सभी मेरी हिंसा करना चाहेंगे, कौवे तक भी; यह देख कि इसका मांस स्वादु, मोटा तथा कोमल होगा, मुझे कष्ट देंगे।]

यह सुन सर्प ने सोचा कि एक उपाय से इसे ठग कर कौवे की और अपने को छड़ाऊँ। उसे ठगने के लिये छठी गाथा कही-

सचेतस्स हेतुम्ह उभो गहीता उट्टातु पोसो विसमाचमामि, ममञ्च कांकञ्च पमुञ्च खिप्पं पुरे विसंगाळहमुपेति मच्चं॥

[यदि इसके कारण दोनों को पकड़ा है तो यह पुरुष उठ खड़ा हो, मैं इसका विष चूसता हूँ। मुझे और कौवे को शीघ्र छोड़। आरम्भ में आदमी को विष जोर से चढ़ता है।]

यह सुन केकड़े ने सोचा—यह ढंग बनाकर मुझसे दोनों की छुड़ा कर यह सुन केकड़े ने सोचा—यह ढंग बनाकर मुझसे दोनों की छुड़ा कर भाग जाना चाहता है। मेरी उपाय कुशलता को नहीं जानता है। मैं अब अपनी संदासी को ढीला कहाँगा, जिसमें सांप हिल-डोल सके, कौवे को तो नहीं ही छोड़ूंगा। उसने सातवीं गाथा कहीं

सप्पं पमोक्खामि न ताव कार्क पटिबद्धको होहिति ताव कार्को, पुरिसञ्च विस्वान सुर्खि अरोगं कार्क पमोक्खामि यथेव सप्पं॥

[सर्प को छोड़ता हूँ, लेकिन कौवे को नहीं। कौवा तब तक प्रति-बन्धक रहे। पुरुष को सुखी तथा निरीग देखकर सर्प के समान कौवे को भी छोड़ दूँगा।]

यह कह उसके सुविधा से हिल-डोल सकने के लिये 'संदासी' की ढीला कर दिया। सांप ने विष चूस कर बोधिसत्व के शरीर को विष रहित कर, दिया। वह सुखी हो स्वाभाविक अवस्था में खड़ा हुआ। केकड़े ने सीचा यदि ये दोनों जीवित रहेंगे तो मेरे मित्र का कल्याण नहीं। इन दोनों को मार डालाँगा। उसने कैंची से कमल की नाल काटने की तरह अपनी 'संदासी' से दोनों के सिर काट, जान से मार डाला। कौवी भी उस जगह से भाग गयी। बोधिसत्व ने साँप का शरीर लकड़ी पर लपेट झाड़ी के पीछे फेंक



दिया। सुनहरी केकड़े को तालाब में छोड़, स्नान कर सालिन्दिय ग्राम को ही लीट गया। तब से केकड़े के साथ उसका विश्वास और भी अधिक बढ़ गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बिठा अन्तिम गाथा कही—

काको तदा देवदलो अहोसि मारो पन कण्हसप्पो अहोसि, आनन्दो भट्टो कवकटको अहोसि अहं तदा ब्राह्मणो होमि तत्थ ॥

[कौआ उस समय देवदत्त था, मार काला-साँप था। आनन्द भद्र केकड़ा था और मैं तब वहाँ ब्राह्मण था।]

सत्य के अन्त में अनेक स्रोतापन्न आदि हुए। कौवी की बात गाथा में नहीं कही गई—वह चिश्वामाणविका थी।

#### ३६०. मय्हक जातक

"सकुणो मय्हको नाम..." यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते समय आगन्तुक-सेठ के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में आगन्तुक-सेठ नाम का एक धनवान रहता था। वह न स्वयं साता-पीता था, न किसी को कुछ देता था। नाना प्रकार के स्वादिष्ट बढ़िया भोजन सामने लाने पर, उन्हें न खाता, कणाज तथा बिल क् ही खाता। घूप दिये गये सुगन्धि वाले वस्त्र लाने पर उन्हें रखवाकर मोटे, घने बालों वाले वस्त्र पहनता। आजानीय घोड़े जुते, मणि तथा स्वणं से चित्रित रथ के लाये जाने पर उसे हटवा, पत्तों की छतवाले, लकड़ी के डण्डों के रथ पर चढ़ कर जाता।

उसने जन्म भर दानादि पुण्य कमों में से एक भी नहीं किया और मर कर रोक्व नरक में पैदा हुआ । उस अपुत्र का धन राज-सेना द्वारा सात ही दिन-रात में राजकुल में पहुँचा दिया गया । उसके पहुँचा दिये जाने पर प्रात:काल का भोजन कर चृकने के बाद राजा जेतवन गया और शास्ता को प्रणाम कर बैठा । शास्ता ने पूछा—क्यों महाराज ! बुद्ध की सेवा में नहीं आते ?

"भन्ते! श्रावस्ती में आगंतुक सेठ मर गया। उसके बिना मालिक के घन को हमारे घर ढोकर लाने में ही सात दिन लग गये। उसने इतना घन प्राप्त कर न स्वयं साया पिया, न दूसरों को दिया। उसका घन राक्षस द्वारा सुरक्षित पुष्किरणों की तरह रहा। उसने एक दिन भी बढ़िया भोजन आदि का मजा नहीं लिया और मर गया। इस प्रकार के कंजूस अपुण्यवान् आदमी को इतना घन कैसे मिला ? घन को भोगने की इसकी इच्छा क्यों नहीं हुई ?"

'महाराज! धन की प्राप्ति तथा धन का न भोगना दोनों उसी के कर्मों का फल है।''

उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की बात कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय वाराणसी-सेठ अश्रद्धावान् था, कंजूस, किसी को न कुछ देता था, न खिलाता-पिलाता था। उसने एक दिन राज-दरबार जाते समय नगर में प्रत्येक-बुद्ध को भिक्षा-टन करते देखा, प्रणाम कर पूछा—भन्ते! भिक्षा मिली? "सेठ! भिक्षा माँग रहे हैं" कहने पर (अपने) आदमी को आज्ञा दी—जा, इन्हें हमारे घर ले जा, हमारे पलंग पर बिठा, हमारे लिये तैयार भोजन में से पात्र भरवा कर दिलवा।

वह प्रत्येक-बुद्ध को घर ले गया, बिठाया और सेठ की भार्या को कहा। उसने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से पात्र भर कर उसे दिया। वे भोजन ले, सेठ के घर से निकल, रास्ते पर आये।

सेठ ने राज दरबार में लौटते समय उसे देख, प्रणाम कर पूछा— "भन्ते! भोजन मिला?"

"महासेठ! मिला।"

उसने पात्र देखा तो उसका मन प्रसन्न न रह सका। सोचने लगा— "इस भोजन को मेरे दास या मजदूर खाते तो कोई कठिन काम भी करते। ओह! मेरी हानि!" वह तीसरी चेतना की पूर्ति नहीं कर सका। दान उसी को महाफल देता है, जो तीनों चेतनाओं की पूर्ति कर सके।

पुब्बेव दाना सुमना भवाम, ददम्प चे असमना भवाम, दत्वापि चे नानुतपाम पच्छा, तस्मा हि अम्हं दहरा न मीयरे॥ पुब्बेव दाना सुमनो ददं चित्तं पसादये, दत्वा असमनो होति ऐसा यञ्जस्स सम्पदा।

[दान (देने) से पहले भी प्रसन्न-मन रहते हैं, दान देते समय भी प्रसन्न-मन रहते हैं, देकर भी पीछे अनुताप नहीं करते हैं; इसलिये हमारे (यहां पिता के रहते) पुत्र नहीं मरते।

दान देने से पूर्व प्रसन्न-मन रहे, देते समय चित्त प्रसन्न रसे, देकर प्रसन्न

हो-यही (दान) यज्ञ की सम्पत्ति है।]

"इस प्रकार महाराज । आगन्तुक-सेठ ने तगरिसखी प्रत्येक-बुद्ध को दान देने के कारण बहुत धन प्राप्त किया, लेकिन चेतना को पूर्ण रूप से पवित्र न रस सकने के कारण धन का उपभोग नहीं कर सका ।"

"भन्ते ! उसे पुत्र क्यों नहीं हुआ !"
"महाराज ! पुत्र न होने का कारण भी वह स्वयं ही है।"
उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही:—

### ग. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धनवाले सेठ-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर माता-पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई की खाने-पीने की सुविधा कर, परिवार का पालन- पोषण करते हुये रहने लगा। उसने गृह-द्वार को दान-शाला बना दिया और महादान देता हुआ घर पर रहने लगा। उसको एक पुत्र हुआ।

जब बच्चा पैर से चलने लगा तो वह काम-भोगों में दोष तथा अभि-निष्क्रमण में कल्याण देख पुत्र-दारा सहित सारा वैभव छोटे भाई को सौंप, 'अप्रमादी होकर दान देते रहना' उपदेश दे, ऋषि-प्रबच्या के ढंग पर प्रबजित हुआ और समापत्तियां प्राप्त कर हिमालय में रहने लगा।

छोटे भाई को भी एक पुत्र हुआ। उसने उसे बड़े होते देख सोचा— मेरे भाई के पुत्र के जीते रहने से घर के दो हिस्से हो जायेंगे। भाई के पुत्र को मार डालूँ। एक दिन उसने उसे नदी में डुबा कर मार डाला। उसके नहाकर लौटने पर भाई की स्त्री ने पूछा—पुत्र कहां है? "पानी में जल-कीड़ा कर रहा था। ढूँडने पर नहीं मिला।" वह रोकर चुप हो गई।

बोधिसत्व ने यह समाचार सुन, सोचा—(इसकी) यह करनी प्रकट करूँगा। वह आकाश से आकर वाराणसी में उतरा और अच्छी प्रकार वस्त्रादि पहन उसके गृहद्वार पर जब उसने दान-शाला नहीं देखी तो समझ गया कि असत्पुरुष ने दान-शाला भी नष्ट कर दी होगी। छोटे भाई को जब उसके आने का समाचार मिला, तो उसने आकर बोधिसत्व को प्रणाम किया और महल पर ले जा अच्छी तरह भोजन कराया।

भोजन कर चुकने पर, सुखपूर्वक बातचीत करने के समय उसने पूछा— बच्चा नहीं दिखाई देता है। वह कहाँ है?

"भन्ते ! मर गया।

"希哉!"

"उदक-ऋीड़ा के समय । नहीं कह सकता कैसे ?"

"असत्पुरुष ! क्या ! क्या तू नहीं जानता ? तेरी करतूत तुझे पता है। क्या तूने इस कारण से उसे नहीं मारा है ? क्या तू राजादि से नष्ट हो सकने वाले बन की रक्षा कर सकता है ? मय्हक पक्षी का और तुम्हारा क्या अन्तर है ?"

बोधिसत्व ने बुद्ध-लीला से उपदेश देते हुये ये गाथायें कहीं— सकुणो मय्हको नाम गिरिसानुदरी चरो, पक्कं पिष्फलिमारुय्ह मय्ह-मय्हाति कन्दति ॥



तस्सेवं विलयन्तस्स विज-सङ्घा समागता,
भुत्वान पिष्फांल मन्ति विलपित्वेव सो विजो ॥
एवमेव इधेकच्चो सङ्घारित्वा बहुं धनं,
नेवलाो न आतीन मथोधि पटिपञ्जति ॥
न सो अच्छावनं भत्तं न मालं न विलेपनं,
अनुभोति साँक किञ्च न सङ्गण्हाति आतके ॥
तस्सेवं विलयन्तस्स मम्हमम्हाति रक्खतो,
राजानो अथवा चोरा वायवा येव अप्पया,
धनमावाय गच्छन्ति विलपित्वेव सो नरो ॥
धीरो च भोगे अधिगम्म सङ्गण्हाति च आतके
तेन सो कित्ति पष्पोति येच्च सगो च मोवति ॥

[पर्वत, जज्जल तथा कन्दराओं में रहता हुआ 'मय्हक' पक्षी पके पिष्फलि वृक्ष पर चढ़ 'मेरा मेरा' पुकारता है। उसके इस प्रकार चिल्लाते रहते पक्षी-गण आकर पिष्फिल-फल खा जाते हैं। वह पक्षी रोता ही रहता है। इसी प्रकार यहाँ कोई कोई आदमी बहुत धन इकट्ठा करके न स्वयं खाता है, न अपने रिश्तेदारों को यथोचित ढंग से देता दिलाता है—न पहनना, न खाना, न माला, न लेप किसी भोग को भी न वह स्वयं भोगता है, न रिश्तेदारों को खिलाता-पिलाता है। इस प्रकार उसके 'मेरा मेरा' करके सँभालते और रोते पीटते रहते हुए ही या तो धन राजा ले जाते हैं, या चीर ले जाते हैं, या अप्रिय-दायाद ले जाते हैं। वह नर रोता-घोता रह जाता है। घीर-पुरुष भोग्य-वस्तुओं को एकत्र कर रिश्तेदारों को खिलाता-पिलाता है, इससे उसे कीर्ति की प्राप्ति होती है और मरने पर स्वर्ग जाता हैं।

इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे धर्मोपदेश दे पूर्ववत दान चालू कराया और हिमालय जा घ्यानावस्थित हो ब्रह्म-लोक गामी हुआ।

शास्ता ने यह धमंदेशना ला 'महाराज! इस प्रकार आगन्तुक सेठ ने क्योंकि अपने भाई के पुत्र को मार दिया था; इसलिये उसे इतने समय तक न पुत्र हुआ, न पुत्री, कह जातक का मेल बैठाया। उस समय छोटा भाई आगन्तुक सेठ था। बड़ा तो मैं ही था।

# ३ ११ . घजिवहेठ जातक

"दुब्बणरूपं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लोकोपकार के बारे में कहीं। (वर्तमान) कथा महा कण्ह जातक में आयेगी। उस समय शास्ता ने "भिक्षुओ, न केवल अभी किन्तु पूर्व (-जन्म) में भी तथागत ने लोकोपकार किया है" कह पूर्वजन्म की कथा कहीं:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व शक्त था। उस समय एक विद्याधर मन्त्र-बल से आधी रात के समय आकर वाराणसी राज की पटरानी के साथ अनाचार करता था। उसकी परिचारि-कार्ये जान गईं। तब उसने स्वयं ही राजा के पास जाकर कहा—

"देव ! एक आदमी आधी रात के समय शयनागार में प्रवेश कर मुझे दूषित करता है।"

''उसकी कोई चिन्ह लगा सकेगी ?"

''देव सक्ँगी।''

उसने प्राकृतिक हल्दी की थाली मँगा, जिस समय वह आदमी रमण करके जाने लगा उसकी पीठ पर पंचागुलि चिन्ह बना राजा से कहा।

राजा ने आदिमयों को आज्ञा दी—जाओ चारों दिशाओं में ढूँढो । जहाँ कोई आदिमी ऐसा मिले जिसकी पौठ पर प्राकृतिक हल्दी का पाँच अँगुलियों का चिन्ह हो, उसे पकड़ी । विद्या-घर भी रात को अनाचार कर दिन में सूर्य्य को नमस्कार करता हुआ एक पाँच से खड़ा था । राज-पुरुषों ने देख उसे घर लिया । उसे जब पता लगा कि उसकी करनी प्रकट हो गई तो वह मन्त्र-बल से आकाश में उड़ गया । राजा ने उन आदिमियों से जो उसे देखकर आये थे पूछा—



''देखा ?"

"हाँ ! देखा।"

"वह कौन है ?"

"देव ! प्रविजित है। यह रात को अनाचार कर दिन में साधु वेश से रहता है।"

राजा को साधुओं पर कीश आया—ये दिन में साधु वेश में रहते हैं बौर रात को अनाचार करते हैं। उसने मिध्या-संकल्प कर मुनादी करा दी—मेरे राज्य से सभी साधु भाग जायें; अन्यथा जो कोई दिखाई देगा, उसे ही राज-दण्ड भोगना होगा। तीन सौ योजन के काशी-राष्ट्र में से भाग कर सभी साधु दूसरी दूसरी राजधानियों में चले गये। सारे काशी-राष्ट्र में आदिमयों को उपदेश दे सकने वाला एक भी श्रमण-ब्राह्मण नहीं रहा। उपदेश न मिलने से आदिमी कठोर स्वभाव के हो गये। दान-शील से विमुख होने के कारण मरने पर अधिकतर नरक में पैदा हुए। स्वगं में पैदा होने वाले ही नहीं रहे।

शक ने जब नये देवता नहीं देखें तो घ्यान लगाकर सोचा—क्या कारण है? उसे पता लगा कि विद्याधर के कारण वाराणसी-राज ने कुद्ध हो, निध्या-संकल्प कर प्रबर्जितों को देश से निकाल दिया है। शक ने सोचा कि उसे छोड़कर और कोई राजा के निध्या-आग्रह को नहीं छुड़ा सकता। उसने निश्चय किया कि वह राजा तथा देशवासियों का उपकार करेगा। तब शक तकमूलक पर्वंत के प्रत्येक-बुद्धों के पास गया और बोला—भन्ते! मुझे एक वृद्ध प्रत्येक-बुद्ध दें। मैं काशी-राज को प्रसन्न कहरेंगा।

उसे संघ-स्थविर ही मिले।

उनका पात्र चीवर ले, उन्हें आगे-आगे कर, स्वयं पीछे हो, सिर पर हाथ जोड़ प्रत्येक-बुद्ध को नमस्कार करते हुये शक सुन्दर तरुण के रूप में सारे नगर के ऊपर तीन बार घूम, राज-द्वार पर पहुँच, आकाश में ठहरा। राजा को सूचना मिली—देव! एक सुन्दर तरुण एक श्रमण को लाकर राज-द्वार पर आकाश में खड़ा है।

राजा ने आसन से उठ, खिड़की में खड़े हो, 'तरुण ! तू स्वयं सुन्दर है, इस कुरूप श्रमण का पात्र चीवर लिये प्रणाम करता हुआ क्या खड़ा है?' पूछते हुए पहली गाथा कही:— बुब्बण्णरूपं तुवमरियवण्णं पुरक्लत्वा पञ्जलिको नमस्ससि, सेय्योनु तेसो उदवा सरिक्लो नामं परस्सत्तनो चापिं बूही॥

[हे सुन्दर रूप ! तू इस कुरूप को आगे कर हाथ जोड़ नमस्कार करता है। यह नुझसे श्रेष्ठ है अथवा समान ? इसका तथा अपना नाम कह।]

शक बोला—महाराज, श्रमण आदरास्पद होते हैं इसलिए मैं इनका नाम नहीं कह सकता। अपना नाम बताता हूँ। उसने दूसरी गाथा कही:—

न नामगोत्तं गण्हन्ति राज सम्मग्गतानुज्जुगता न देवा, अहं च ते नामधेय्यं वदामि सक्कोहमस्मि तिदसानमिन्दो।।

[राजन्, देवता अन्हत्य-प्राप्त तथा निर्वाण-प्राप्त जनों का नाम या गांत्र मुँह से ही नहीं लेते हैं। हाँ मैं अपना नाम तुझे बताता हूँ। मैं (त्रयस्-) त्रिंश देवों का इन्द्र शक हूँ।]

यह सुन राजा ने तीसरी गाथा द्वारा भिक्षुओं को नमस्कार करने का

फल पूछा :-

यो दिस्वा भिक्खुं चरणूपपन्नं पुरक्खत्वा पञ्जलिको नमस्सति, पुच्छामि तं देवराजेतमस्थं इतो चुतो कि लभते सुखं सो॥

[हे देवराज ! मैं तुझसे यह जानना चाहता हूँ कि जो सदाचारी भिक्षु को आगे कर, हाथ जोड़ नमस्कार करता है, उसे यहाँ से मरने पर क्या सुख मिलता है?]

शक ने चौथी गाथा कही :-

यो विस्वा भिक्खुं चरणूपपर्भ पुरक्खस्वां पञ्जलिको नमस्सति विट्ठेवघम्मे लभते पसंसं सरगं च सो याति सरीरमेदा॥



[जो सदाचारी भिक्षु को देख, आगे कर, हाथ जोड़ प्रणाम करता है उसकी इस जन्म में प्रशंसा होती है, तथा मरने पर स्वर्ग-लाभ ।]

राजा ने शक की बात सुन अपना मिथ्यामत छोड़ प्रसन्न-चित्त हो पाँचत्रीं गाया कहीं:—

लक्की वत मे उदपादि अज्ज यं वासवं भूतपतह्साम, भिक्कुज्ज दिस्वान तवज्ज सक्क काहामि पुञ्जानि अनप्पकानि॥

[आज मूतपित इन्द्र का दर्णन होने से मुझे प्रज्ञा प्राप्त हुई। हे शक आज मैं तुम्हारे भिक्षु को देखकर बहुत पुण्य करूँगा।]

यह सुन शक ने पण्डित की प्रशंसा करते हुए छठी गाथा कही :--

अद्धा हवे सेवितब्बा सपञ्जा बहुस्सुता ये बहुद्दानचित्तिनो, भिक्खु॰ब दिस्वान मम॰ब राज करोहि पुञ्जानि अनप्पकानि ॥

[निण्चय से जो बहुश्रृत हैं, जो बहुत बातों का विचार कर सकते हैं, तथा जो प्रज्ञावान हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। राजन् ! मुझे तथा भिश्रृ को देखकर बहुत पुण्य करो।]

यह सुन राजा ने अन्तिम गाथा कही:-

अवकोधनो निच्चपसन्नचित्तो सब्बातियीयाचयोगो भवित्वा, निहच्चमानं अभिवादियस्सं सुत्वान देविन्द सुभासितानि॥

[हे देवेन्द्र, तुम्हारे सुभाषित सुनकर मैं अक्रोधी, नित्य-प्रसन्नचित्त तथा सब अतिथियों के प्रति यथायोग्य करनेवाला हो अपने मान का मर्दन कर अभिवादन करूँगा।]

ऐसा कह प्रासाद से उतर प्रत्येंक-बुद्ध को नमस्कार कर एक ओर बैठा। प्रत्येक-बुद्ध ने आकाश में पालथी मार राजा को उपदेश दिया— महाराज, विद्याघर श्रमण नहीं हैं। अब से तूयह जान कर कि लीक धार्मिक श्रमण-ब्राह्मणों से खाली नहीं है दान दे, शील रख तथा उपीसथ कर्म कर । शक्त ने भी शक्त के प्रताप से आकाश में खड़े हो नगरवासियों को उपदेश दिया कि अप्रमादी रही और मुनादी कर दी कि भागे हुए श्रमण-ब्राह्मण लौट आएँ। वे दोनों भी अपनी-अपनी जगह गये। राजा ने उपदेशानुसार चल पुण्य किये।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। उस समय के प्रत्येक-बुद्ध परिनिर्वृत हो गये। राजा आनन्द था। शक तो मैं ही था।

# ३६२. भिसपुष्फ जातक

"यमेतं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उसने जेतवन से निकल कोशल राष्ट्र में एक आरण्य के आश्रय विहार करते समय एक दिन पद्म-सरोवर में उतर फूले-कंवल देख जिधर वायु जा रही थी, उधर खड़े हो सुगन्धि ली। उस वन-खण्ड में रहने वाले देवता ने उसे धमकाया—मित्र ! तू गन्ध-चोर है। यह तेरी चोरी का एक अङ्ग है। वह उससे धमकाया जाकर जेतवन लौट आया और शास्ता को प्रणाम करके बैठा। शास्ता ने पूछा—भिक्षु ! कहां रहा ? "अमुक वन-खण्ड में, और वहाँ देवता ने मुझे इस प्रकार धमकाया।" "भिक्षु ! फूल सूंघने पर देवता ने केवल तुझे ही नहीं धमकाया है, पुराने पण्डितों को भी धमकाया है" कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—



#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बीधसत्व एक निगम में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षणिना में णिल्प सीख, और आगे चलकर ऋषियों के ढंग की प्रब्रज्या ले, एक पद्म-सरोवर के पास रहने लगे। एक दिन तालाब में उतर खिले फूल को खड़े सूंचते थे। एक देव-कत्या ने वृक्ष-स्कन्ध के विवर में खड़े हो धमकाते हुए पहली गाथा कहीं—

यमेतं वारिजं पुष्फं अविन्नं उपसिङ्ग्रसि, एकद्भमेतं वेय्यानं गन्धवेनोसि मारिस।।

[यह जो तू बिना दिये हुए कंवल-फूल को स्ंघता है, यह भी चोरी का एक प्रकार है। मित्र ! तू गन्ध-चोर है।]

तब बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-

न हरामि न भञ्जामि आरा सिद्धामि वारिजं, अथ केन नु बण्णेन गन्धवेनोति बुज्जिति।।

[न ले जाता हूँ, न तोड़ता हूँ, केवल दूर से सूंघता हूँ। मैं किम प्रकार गन्धचोर कहला सकता हूँ?]

उसी समय एक आदमी उस तालाब में भिसें उलाड़ रहा या और कंवल तोड़ रहा था। बोधिसत्व ने उसे देख 'दूर खड़े होकर सूँघने वाले को चोर कहती है, इस आदमी को क्यों कुछ नहीं कहती' कह उसके साथ बात-चीत करते हुए तीसरी गाथा कही—

> यो यं भिसानि खणति पुण्डरीकानि भज्जति, एवं आकिष्णकस्मन्तो कस्मा एसो न बुच्चति ॥

[जो यह भिस उखाइता है और कमलों को तोड़ता है, वह ऐसा दाइण-कर्म करता है। उसे कुछ क्यों नहीं कहती ?]

उसे कुछ न कहने का कारण बताते हुये देव-कन्या ने चौथी तथा पाँचवीं गाथा कही—

> आकिण्णलुद्दो पुरिसो धातिचेळंव मक्खितो, तस्मिं मे वचनं नत्थि तश्च अरहामि वत्तवे॥

### अनङ्गणस्स पोसस्स निच्चं सुचिगवेसिनो, वळग्गमत्तं पापस्स अङ्गमत्तंव सायति॥

[जो लोभ में डूबा हुआ आदमी है, जो दाई के वस्त्र की तरह मैला है, उसे कुछ कहने के लिये मेरे पास वचन नहीं हैं। लेकिन श्रमण को कहना उचित समझती हूँ। जो निर्दोष पुरुष है, जो नित्य पवित्रता के लिये प्रयत्न-शील है, उसका बाल की नोक के समान पाप भी महा-मेघ के समान प्रतीत होता है।]

उस देव-कन्या द्वारा संविग्न-हृदय बोधिसत्व ने छठी गाथा कही— अद्धा मं यक्ख जानासि अथो मं अनुकम्पिस, पुनिष यक्ख बज्जासि यदा पस्सिस एदिसं।।

[ हे देवते ! तू मुझे जानती है। इसलिये मुझ पर अनुकम्पा करती है। यदि फिर भी इस प्रकार का कोई दोष देखे, तो सावधान करना।]
तब देव-कन्या ने सातवीं गाथा कहीं—

नेव तं उपजीवाम निषते भतकम्हसे, त्वमेव भिक्खु जानेय्य येन गच्छेय्य सुग्गींत ।।

[न हम तुझ पर निर्भर करते हैं, न तेरी मजदूरी करते हैं। हे भिक्षु! तू ही जान कि किस सुकर्म से सुगति की प्राप्ति होती है।]

इस प्रकार वह उसे उपदेश दे अपने विमान में चली गई। बोधिसत्व भी ध्यान-प्राप्त कर ब्रह्म लोक-गामी हुए।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्थों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के प्रकाशन के अन्त में वह भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय देव-कन्या उत्पल-वर्णा थी। तपस्वी तो मैं ही था।



# ३६३. विघास जातक

सुसुसं वत जीवन्ति.....'' यह शास्ता ने पूर्वाराम में विहार करते समय कीड़ा-शील मिक्षुओं के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

महामौदगल्यायन स्थविर ने जब प्रासाद को कँपाकर उनके मन में संवेग उत्पन्न कर दिया तो धर्म-सभा में बैठे भिक्षु उनके दोष कहने लगे। शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? 'अमुक बातचीत' कहने पर शास्ता ने 'भिक्षुओ, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह कीड़ा-शील ही थे' कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

#### स. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय बीधिसत्व शक हुये। एक काशी-गांव में सात भाई काम-भोगों को दोव-पूर्ण समझ, निकल, ऋषियों की प्रज्ञज्या के ढंग पर प्रज्ञजित हुए। वे मेध्यारण्य में रहते समय योगाम्यास में न लग, शरीर को ही दृढ़ बनाने में लगे रहकर नाना प्रकार की कीड़ायें करते रहते थे। शक देवराज ने सीचा, इनके मन में संवेग पैदा करूँगा। वह तीते का रूप बना उनके निवास-स्थान पर आया और एक वृक्ष पर बैठ उनके मन में संवेग पैदा करते हुये पहली गाथा कही—

मुमुखं वत जीवन्ति ये जना विधासादिनो, दिद्ठेव धम्मे पासंसा सम्पराये च सुग्गति ॥

[ जी खाये हुये अविशष्ठ भोजन की खाते हैं, वे सुख से जीते हैं। इसी जन्म में उनकी प्रशंसा होती है और परलोक में सुगति मिलती है।]

उनमें से एक ने उनकी बात सुन शेष सब जनों को सम्बोधित कर दूसरी गाया कही:—

सुकस्स भासमानस्स न निसामेथ पण्डिता, इवं सुणाथ सोदरिया अन्हे वायं पसंसति॥ [पण्डितो ! क्या तोते का कहना नहीं सुनते हो ? भाइयो ! इसे सुनो, यह हमारी ही प्रशंसा करता है । ]

उसका विरोध करते हुये शक ने तीसरी गाथा कही :— नाहं तुम्हे पसंसामि कुणपादा सुणाथ मे,

उच्छिट्ठभोजिनो तुम्हे न तुम्हे विघासादिनो ॥

हे मुर्दार खाने वालो ! मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता हूँ। तुम जूठन खाने वाले हो, बचा हुआ खाने वाले नहीं। ]

उसकी बात सुन उन सब ने चौथी गाथा कही: :-

सत्तवस्सा पब्बजिता मेज्झारब्जे सिखण्डिनो, विघासेनेव यापेन्ता मयं चे भोतो गारह्या, कोनु भोतो पसंसिया।।

[ सात वर्ष से हम शिखा-धारी साधु हो मेध्यारण्य में रहते हैं, और बचा हुआ ही खाकर जीते हैं। यदि आप हमारी निन्दा करते हैं तो आप के प्रशंसित कौन हैं?]

[तुम सिंह, व्याघ्न तथा अन्य जंगली पशुओं का उच्छिष्ट खाकर जीते हो और अपने की अवशिष्ट खाने वाले मानते हो !]

यह सुन तपस्वियों ने पूछा—यदि हम विघासादी नहीं हैं, तो विघा-सादी कौन होते हैं ?

उसने उन्हें यह समझाते हुये छठी गाथा कही:-

ये बाह्यणस्स समणस्स अञ्जस्स च वणिब्बनो, दरबाव सेसं भुञ्जन्ति ते जना विघासादिनो ॥

[जो ब्राह्मण, श्रमण अथवा अन्य किसी याचक को देकर ही खाते हैं, वे जन विघासादी कहलाते हैं।]

इस प्रकार उन्हें लिज्जित कर बोधिसत्व अपने स्थान पर चला गया। शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। उस समय वह सात भाई ये कीड़ा-शील मिक्षु थे। शक तो मैं ही था।



#### ३९४. वट्टक जातक

"पणीतं..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक लोभी भिक्ष के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उसे शास्ता ने पूछा—भिक्षु ! क्या तू सचमुच लोभी है ? 'भन्ते ! हाँ' कहने पर "भिक्षु ! केवल अभी नहीं पहले भी तू लोभी ही रहा है । लोभ के कारण ही वाराणसी में हाथी, वैल, घोड़ा, तथा मनुष्य के मुदिर से अतृष्त रह 'इससे बढ़ कर मिलेगा' सोच जंगल में प्रविष्ट हुआ था।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व बटेर की योनि में पैदा हुए । वह आरण्य में रूखे तिनके तथा दाने खाकर रहता था। उस समय वाराणसी में रहने वाला एक लोभी कौवा हाथी आदि के मुदिर से अतृप्त रह 'इससे बढ़कर मिलेगा' सोच जंगल में गया। वहाँ उसने फल मूल खाते हुए बोधिसत्व को देख सोचा—यह बटेर बड़ा मोटा है। मालूम होता है मधुर-चोगा चुगता है। इसका खाना पूछकर, वही खाकर मैं भी मोटा होऊँगा। वह बोधिसत्व से ऊपर की शाखा पर जा बैठा और बोला—भो बटेर! आप कौन सा बढ़िया भोजन करते हैं जिससे खूब मोटाये हैं? बोधिसत्व ने उसके पूछने पर उसके साथ बातचीत करते हुये यह गाथा कही—

पणीतं भुज्ज से भत्तं सप्पितेलश्व मातुल, अथ केन नु बण्णेन किसी त्वमसि वायस।।

[हे मातुल ! तू मक्खन-तेल के साथ बढ़िया भोजन करता है। हे कौवे ! तू किस कारण से दुबला है ?]

उसकी बात सुन कौवे ने तीन गाथायें कहीं-

अमित्तमज्झे वसतो तेस आमिसमेसतो, निच्चं उब्बिग्गहदयस्स कुतो काकस्स दळिहयं ॥ निच्चं उब्बेधिनो काका घड्डा पापेन कम्मूना, लद्धो पिण्डो न पीणेति किसो तेनस्मि बट्टक ॥ लुखानि तिणबोजानि अप्पस्नेहानि भुञ्जसि, अथ केननु वण्णेन यूलो त्वमसि वट्टक।।

[शत्रुओं के बीच में रहने वाले, उनका भोजन चुराचुरा कर खाने वाले, नित्य ही उद्विग्न-हृदय मुझ कौवे में (शरीर की) दृढ़ता कहाँ से आ सकती है ? हे बटेर ! पाप-कर्म के कारण कौवे नित्य उद्विग्न रहते हैं। इसी लिये उन्हें जो भोजन भिलता है वह उनके शरीर को नहीं लगता। बटेर! इसी लिये मैं दुर्बल हूं। हे बटेर! तू तो घास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ स्निग्द्यता नहीं रहती । हे बटेर ? तू किस कारण से मोटा है ?]

यह सून बटेर ने अपने मोटे होने का कारण कहते हुये ये तीन

गाथायें कही-

अप्पिच्छा अप्पचिन्ताय अविवृरगमनेन च, लद्धा लद्धेन यापेन्तो थूलो तेनस्मि वायस ॥ अप्पिच्छस्स ही पोसस्स अप्पचिन्ति सुबस्सच, वुत्ती सुसमुदानिय।। सुसंगहितपमाणस्स

[हे कौवे ! मैं अल्पेच्छा, अल्प चिन्ता, अधिक दूर न जाना पड़ने तथा जो भी मिल जाये उसी से गुजारा कर लेने के कारण मोटा हूँ।। जो अल्पेच्छुक है, जिसे अल्प-चिन्ता रूपी सुख प्राप्त है, तथा जिसे अपने भोजन की मात्रा का ठीक ज्ञान है, उस आदमी की जीवन-चर्या मुख पूर्वक चल सकती है।।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों की प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया । सत्यों के अन्त में लोभी भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ।

उस समय कौवा लोभी भिक्षु था। बटेर तो मैं ही था।



#### ३९५. काक जातक

"चिरस्सं वत पस्साम...' यह भी शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लोभी भिक्षु के ही बारे में कही। (वर्तमान) कथा उक्त कथा की तरह से है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्तं के राज्य करने के समय बोधिसत्व कबूतर होकर वाराणसी-सेठ की रसोई में छीके पर रहते थे। कौवा भी उसके साथ दोस्ती करके वहीं रहता था...सब विस्तार से कहनी चाहिये। रसोइये ने कौवे के पह्च नोच, उसकी पीठ को माख, एक कौड़ी में छेद कर उसकी माला बनाई और कौवे के गले में पहना उसे छीके में डाल दिया। बोधिसत्व ने जंगल से आ, उसे देख मजाक करते हुए पहली गाथा कहीं—

चिरस्तं वत पस्साम सहायं मणिधारिनं, सुकताय मस्सु कुत्तिया सोभते वत मे सला।।

[अपने मणि धारण किये हुये मित्र को बड़ी देर के बाद देखते हैं। अच्छी बनी हुई मानुषी डाढ़ी के साथ मेरा सखा सुशोभित होता है।]

यह सुन कौवे ने दूसरी गाथा कही :-

परूळहरू च्छनस्त्रलोमो अहं कम्मेमु व्यावटो, चिरस्तं नहापितं लद्धाः लोमन्तं अपहारिय ॥

[काम में व्यावृत होने के कारण मेरे शरीर के बाल, नख तथा केश बढ़ गये थे। देर में नाई मिला। आज, उससे हजामत बनवाई।]

तब बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-

यन्तु लोमं आहारेसि दुल्लभं लद्धकप्पकं, अथ किश्वरहि ते सम्म कण्ठे किणकिणायति ॥ [बड़ी मुश्किल से मिले नाई की पाकर तूने हजामत तो बनवाई है, लेकिन मित्र! तेरे गले में यह क्या घण्टी सी बजती है ?] तब कौवे ने दो गाथायें कहीं :—

मनुस्स सुखुमालानं मणि कण्ठेसु लम्बति, तेसाहमनुसिक्खामि मात्वं मञ्जी दवाकतं॥ सचेपिमं पिहयसि मस्सु कुत्तिं सुकारितं, कारियस्सामि ते सम्म मणिश्वापि ददामिते॥

[सुकुमार मनुष्यों के कण्ठ में मणि लटकती है, उनकी मैंने नकल की है। यह मत मान कि मैंने अभिमान से पहनी है।। यदि तू मेरी, जिसके चेहरे पर अच्छी तरह से बनाई गई दाढ़ी है, ईर्ष्या करता है, तो हे मित्र! मैं तुझे दाढ़ी करवा दूंगा और मणि दे दूंगा।।]

यह सुन बोधिसत्व ने छठी गाथा कही-

त्वञ्जेव मणिना छन्नो सुकताय च मस्सुया, आमन्त स्रो तं गच्छामि पियम्मे तवदस्सनं ॥

[हे मित्र ! तू ही मणि के योग्य है और इस अच्छी प्रकार बनाई गई दाढ़ी के । मैं तुझे कह कर जाता हूं । मुझे तो तेरा अदर्शन प्रिय है ।।]

यह कह उड़कर अन्यत्र चला गया। कौवा वहीं मर गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों की प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में लोभी भिक्षु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय कौवा लोभी भिक्षु था। कबूतर तो मैं ही था।



# सातवां परिच्छेद

# १. कुक्कु वर्ग

३९६. कुक्कु जातक

"दियड्टकुक्कु.." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय राजा को उपदेश देने के बारे में कही। (वर्तमान) कथा तैसकुण-जातक में में आयेगी।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसके वर्षधर्मानुशासक वमात्य थे। राजा अनुचित-मार्ग में लग अधमें से राज्य करने लगा। जन-पद को कष्ट देकर केवल धन ही इकट्ठा करता था। बोधिसत्व राजा को उपदेश देने के लिये कोई न कोई उपमा खोज रहे थे। उद्यान में राजा का निवास-स्थान अधूरा बना था, छत पूरी नहीं हुई थी, शहतीरों पर कड़ियाँ रखी थीं। राजा खेलने के लिये उद्यान में गया, तो वहाँ धूमते हुए उसने उस घर में प्रवेश किया। फिर शहतीरों के घेरे का देख इस डर से कि कहीं वह उस पर न गिर पड़े बाहर निकल आया। बाहर खड़े हो कर देखते हुए उसने यह सोचकर कि शहतीर और कड़ियाँ किसके सहारे खड़ी हैं, बोधिसत्व से पूछने के लिये पहली गाथा कड़ी—

दियड्ढकुक्कु उदयेन कण्णिका विदित्थियो अह परिक्लिपान्त नं, सर्मिसपा सारमया अफेग्गुका कुहि ठिता उपरितो न घंसति॥

१. तेसकुण जातक (४२१)

[डेढ़ रतन ऊँची शहतीर हैं, और आठ बालिश्त का घेरा है। ये सारवान्, मजबूत सिरीस लकड़ी की बनी हैं। ये कहाँ स्थित हैं जो ऊपर नहीं गिरती हैं?]

तब बोधिसत्व ने यह सीच कि अब मुझे राजा को उपदेश देने का अवसर मिला है, ये गाथायें कहीं—

यं तिसति सारमया अनुज्जुका
परिकिरिय गोपाणसियो समद्विता,
ता सङ्गहीता बलसा च पीळिता
समद्विता उपरितो न धंसति॥
एवं मित्ते हि दळहेहि पण्डितो
अमेज्जरूपेहि मुचीहि मन्तिहि,
सुसङ्गहीतो सिरिया न धंसति
गोपाणसी भारवहाव कण्णिका॥

[जो तीस, मजबूत, टेढ़ी कड़ियाँ घर कर खड़ी हैं, वे अच्छी प्रकार इकट्ठी होने से तथा बल-युक्त होने से खड़ी हैं, तथा ऊपर नहीं गिरतीं ।। इसी प्रकार राजा यदि वह ऐसे मन्त्रियों से युक्त हो, जो उसके दृढ़ मित्र हों, जो अभेद्य हों, तथा जो शुचि-परायण हों तो वह राज्य-श्री से रहित नहीं होता जैसे छज्जे का शिखर जो घुड़-मुँहे पर टिका है ।।]

राजा ने बोधिसत्व के कहते कहते ही अपने कर्म का विचार कर सीचा—शहतीर के न रहने पर कड़ियां नहीं ठहरती हैं और कड़ियों से न मिला रहने पर शहतीर नहीं ठहरता। शहतीर के टूटने पर कड़ियां टूटकर गिर पड़ती हैं। इसी प्रकार जो अधार्मिक राजा अपने मित्र-अमात्य, सेना तथा ब्राह्मण-गृहपतियों का ख्याल नहीं करता, वह उनके पृथक हो जाने के कारण उनकी अवहेलना होने से ऐश्वर्य्य से पतित हो जाता है। राजा को धार्मिक होना चाहिये।

उस समय राजा को भेंट देने के लिये जंबीर नीबू लाये। राजा ने बोधिसत्व से कहा—िमत्र ! यह नीबू खा। बोधिसत्व ने लेकर कहा—महा-राज ! जो खाना नहीं जानते वे इसे कड़वा कर देते हैं खट्टा, लेकिन जान-कार पण्डित कडवाहट निकाल, बिना खटाई निकाले, बिना नीबू का रस



बिगाड़े साते हैं। इस प्रकार राजा को धन-संग्रह का उपाय बताते हुए ये दो गायायें कहीं:—

> सरत्तवं मेल्लं यथापि सत्यवा अनामसन्तोषि करोति तित्तकं, समाहरं साबुकरोति पत्थिवा असाबुकियरा तनुवट्टमुद्धरं ॥ एवम्पि गामनित्रमेषु पण्डितो असाहसं राज घनानि संहरं, घम्मावतो पटिपज्जमानो सफाति कियरा अविहेठयं परं ।

[जैसे मस्त्र हाथ में लिये आदमी कठोर छिलके वाले नीवू को बिना छीले ही कडुआ कर देता है, और हे राजन्! बाहर के छिलके को उतार कर स्वादु तथा थोड़ा उतार कर अस्वादु कर देता है; उसी प्रकार राजन्! पण्डित-पुरुष ग्राम निगमों में बिना जबरदस्ती किये, धन संग्रह करता हुआ, धर्मानुसार चलता हुआ, बिना दूसरों को कष्ट दिये बृद्धि करता है।]

राजा ने बोधिसत्व से बावचीत करते हुए पुष्करिणी तट पर पहुँच बाल-सूर्य के समान पानी से अलिप्त खिला हुआ कमल देखा । वह बोला— मित्र यह फूल जल में पैदा हुआ है तो भी जल से, अलिप्त है । बोधिसत्व ने 'महाराज! राजा को भी ऐसा ही होना चाहिये' उपदेश देते हुए यह दो गाथायें कहीं:—

ओदातमूलं सुचिवारिसम्भवं जातं यथा पोक्लरिणीसु अम्बुजं, पबुमं यथा अग्गिनिकासिफालिमं नकहमो नरजो न वारिलिम्पति ॥ एवम्पि वोहारसुचि असाहसं विसुद्धकम्मन्तमपेत पापकं न लिम्पित कम्मिकलेस तादिसो जातं यथा पोक्लरणीसु अम्बुजं॥

[जैसे खेत मूल वाले, पित्र जलीत्पन्न, पुष्किरिणियों में पैदा हुआ तथा सूर्य किरण से पुष्पित कमल न कीचड़ से लिप्त होता है, न घूलि से न पानी से; उसी प्रकार जो जबरदस्ती नहीं करता, जिसका व्यवहार पित्र है, जो विशुद्धकर्मा है तथा जो निष्पाप है वह कर्म-मैल से लिप्त नहीं होता।

राजा बोधिसत्व का उपदेश सुन, तबसे धर्मानुसार राज्य कर, दानादि पुण्य कर्म करके स्वर्गगामी हुआ।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। उस समय राजा आनन्द था। पण्डित अमात्य तो मैं हो था।

# ३९७. मनोज जातक

"यथा चापो निम्नमित..." यह शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय विपक्षी भिक्षु के बारे में कही। (वर्तमान) कथा महिलामुख जातक भें विस्तार से आ ही गई है। उस समय शास्ता ने भिक्षुओ, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह विपक्षी रहा है' कह पूर्व-जन्म की कथा कहीं :—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व सिंह की योनि में पैदा हुए। सिंहनी के साथ रहते हुए उससे दो बच्चे हुए—पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम मनीज रक्खा गया। उसने भी बड़े होकर एक सिंह बच्ची रक्खी। इस प्रकार वे पाँच जने हो गये। मनोज जंगली भैंसे आदि को मार मांस लाता और माता-पिता, बहन तथा भार्या को पोसता। एक दिन वह शिकार खेलने गया तो भागने में असमर्थ गिरी

१. महिलामुख जातक (२६)

नाम के एक श्रुगाल को छाती के बल लेटा देखा। उसने पृद्धा—"सोम्य ! क्या है ?"

'म्वामी । सेवा में रहना चाहना हैं।'

उसने 'अच्छा' कहा और अपने साथ गुफा में ले आया।

बोधिसत्य ने उसे देखा तो मना किया—तात मनोज श्रुगाल दुश्शील होते हैं, पापी होते हैं, अनुचित कर्म में लगा देते हैं। इसे अपने पास मत रख। किन्तु वह मना न कर सका।

एक दिन श्रुगाल ने अश्वमांस खाने की इच्छा से मनोज से कहा— "स्वामी ! घोड़े का मांस छोड़ कोई ऐसा मांस नहीं जो हमने न खाया हो। घोड़े को पकड़ें।"

"घोड़े कहाँ होते हैं ?"

''वाराणसी में नदी के किनारे।"

उसने उसकी बात सुन घोड़ों के नदी पर नहाने के समय वहां पहुँच एक घोड़े को पकड़ा और पीठ पर चढ़ा जल्दी से अपने गृहा-द्वार पर आ पहुँचा। उसके पिता ने घोड़े का मांस खा चकने पर कहा—तात! घोड़े राजा का भोग होते हैं। राजा अनेक माया वाले होते हैं। वे कुकल घनु-घरियों द्वारा बिघवा देते हैं। घोड़े का मांस खाने वाले सित दीर्घायु नहीं होते। अब से अघव की मत पकड़ना।

सिंह ने पिता का कहना न माना और घोड़े पकड़े ही। राजा ने जब सुना कि सिंह घोड़े ले जाना है नो उसने नगर के भीतर अथव पुष्करिणी बनवाई। वहाँ से भी आकर ले जाता। राजा ने घुड़साल बनवाई और उसके अन्दर ही घोड़ों को घाम पानी दिलाने लगा। सिंह प्राकार के ऊपर से जाकर घुड़साल में से भी ले ही जाता। राजा ने एक अचूक निणाना जगान वाल धनुर्घारी को बुला कर पूछा—तात! सिंह को तीर से बींघ सकेगा?

वह बोला 'सकता हूँ' और सिंह के आने के रास्ते में, प्राकार के पास मचान बनाकर उस पर रहा। सिंह आया और प्रागाल को बाहर प्रमागान में छोड़, घोड़े को उठा लाने के लिये नगर में कदा। घनुर्घारी ने आने के समय सिंह का वेग बहुत होने के कारण उसे न बींब, घोड़े को उठा कर ले जाने के समय भार से शिथिल-वेग सिंह को तेज तीर से पिछले हिस्से में बींधा। तीर अगले हिस्से से आर पार हो आकाश में जा उड़ा। शेर चिल्लाया।
मैं मारा गया। घनुषधारी ने उसे बींध बिजली की तरह घनुष की डोरी की
आवाज की। प्रुगाल ने सिंह तथा डोरी की आवाज सुनी तो समझ गया कि
उसका मित्र बींघ कर मार डाला गया है। उसने सोचा—जो मर गया उससे
दोस्ती क्या? अब मैं अपने निवास-स्थान को जाता हूँ। तब उसने अपने
से ही बात करते हुए दो गाथायें कहीं:—

यथाचापो निम्नमित जियाचापि विक्जिति, हञ्जते नून मनोजो मिगराजा सखा मम ॥ हन्ददानि वनं ताणं पक्कमामि यथासुखं, नेतादिसा सखा होन्ति लब्भा मे जीवतो सखा ॥

[ जैसे धनुष झुकता है और जैसे उसकी डोरी की आवाज आती है उससे यह निश्चित है कि मेरा सखा मृगराज मनोज मारा जा रहा है। अब मेरे लिये वन में ही त्राण है। मैं सुख पूर्वक जाता हूँ। ऐसे (मरे हुए प्राणी) सखा नहीं होते। जीते रहते (और) सखा प्राप्य हैं।

सिंह भी बहुत तेज दौड़कर गुफा के द्वार पर पहुँचा और वहां घोड़े की गिरा स्वयं ही गिर कर मर गया। तब उसके संबंधियों ने बाहर निकल कर देखा कि वह खून में सना है, घाव से खून बह रहा है और कुसंगित के कारण मर गया है। यह देख उसके पिता, माता, बहन तथा भार्या ने कमशः चार गाथायें कहीं—

न पापजनसंसेवी अच्चन्तं सुखमेघति, मनोजं पस्स सेमानं गिरियस्सानुसासनी,

[दुर्जन की संगति करने वाले को चिरकाल तक सुख नहीं मिलता। (तीर खाकर) पड़े हुए मनोज की ओर देखो—यह गिरिय की अनुशासना है।]

न पाप सम्पवङ्कोन याता पुलेन नन्दति, मनोजं पस्स सेमानं अच्छन्नं सिह्म लोहिते ॥

[ कुसंगति करने वाले पुत्र से माता को आनन्द नहीं होता। स्वयं रक्त बहते हुये, (तीर खाकर) लेटे हुये मनीज को देखो। ]

एवमापज्जती पोसो पापियो च निगच्छति, यो वे हितानं वचनं न करोति अत्यदस्सिनं ॥ [इस प्रकार मनुष्य दुरबस्था को प्राप्त होता है और वुःख भोगता है जो अपने हितैषी बुद्धिमानों का कहना नहीं करता ।]

एवन्त्र सो होति ततोव पापियो यो उत्तमो अधम जनूपसेवी, पसुत्तमं अधमजनूपसेवितं मिगाधिपं सरवर वेगनीधृतं

[ जो उत्तम पुरुष अधमजन की संगति करता है उसकी अवस्था उससे भी बुरी होती है। श्रेष्ठ मृगेन्द्र की अवस्था देखो जो अधमजन की कुसङ्गति के कारण गर से मारा गया।]

अन्तिम सम्बुद्ध गाथा-

निहीयति पुरिसो निहीन सेवी, न च हायेथ कदाचि तुल्प सेवी, सेट्ठमुपनमं उदेति खिप्पं तस्मा अत्तनो उत्तरि भजेष॥

[नीच की संगति करने वाले पुरुष का ह्रास होता है। (अपने) समान की संगति करने वाले का कभी ह्रास नहीं होता। श्रेष्ठ की संगति करने वाले की शीघ्र उन्नति होती है। इसलिये अपने से श्रेष्ठ की ही संगति करनी चाहिये।]

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला मत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में विपक्षी स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय श्रुगाल देवदल था। मनोज विपक्षी की संगति करने वाला। बहन उत्पल-वर्णा। मार्या क्षेमा भिक्षुणी। माता राहुल-माता। पिता तो मैं ही था।

### ३९८ सुतनु जातक

"राजा ते भत्त..." यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय माता का पोषण करने वाले भिक्षु के बारे में कही। (वर्तमान) कथा साम जातक भें आयगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व एक दरिद्र कुल में उत्पन्न हुये। नाम रखा गया सुतनु। वह बड़े होने पर मजदूरी कर माता पिता को पालता था। पिता के मरने पर माता का पोषण करने लगा।

उस समय वाराणसी राजा शिकार का बड़ा प्रेमी था। एक दिन वह बहुत से लीगों के साथ योजन-दो योजन के जंगल में गया और घोषणा की कि जिसके पास से मृग भाग जायगा वह उसी मृग (के मूल्य) की हारेगा।

अमात्यों ने राजा के लिये (मृगों के) निश्चित रास्ते पर एक कीठा बनवा दिया। मृगों के निवास-स्थानों को घेरकर हल्ला मचाने वाले लोगों के कारण उठकर भागने वाले मृगों में से एक बारासिंगा वहां पहुँचा जहाँ राजा खड़ा था। राजा ने उसे बींधने के लिये तीर छोड़ा। मृग माया जानता था। जब उसने देखा कि उसके अत्यन्त कोमल पार्श्व की ओर तीर चला आ रहा है तो वह पलट कर तीर से बिंधे की तरह होकर गिर पड़ा। राजा ने समझा, मैंने मृग मार लिया और पकड़ने के लिये दौड़ा। मृग उठकर हवा की तेजी से भाग गया। अमात्य आदि राजा पर हुँसने लगे।

उसने मृग का पीछा किया। जब वह थक गया तो तलवार से उसके दो टुकड़े कर एक डण्डे पर टाँग बैहुँगी उठाते हुए की तरह लाया। आते हुए थोड़ा विश्राम लेने के लिये सड़क के किनारे स्थित एक वट के वृक्ष के नीचे पहुँचा और लेट कर सो गया। उस वट वृक्ष पर रहने वाले

१. साम जातक (५४०)

मसादेव यक्ष को कुबेर से यह अधिकार मिला था कि वहाँ जो आयें वह उन्हें सा सकता है। जिस समा राजा उठकर जाने लगा उसने उसे हाथ से पकड़ लिया—ठहर । तू मेरा भोजन है।

"तु कीन है ?"

"मैं यहाँ रहने वाला यक्ष हूँ। जो इस स्थान पर आने हैं, उन्हें साने का मुझे अधिकार है।"

राजा ने होण संभाले रख पूछा-क्या आज ही खायेगा, अथवा प्रतिदिन खाना चाहेगा।

"मिलें तो रोज खाउँगा।"

"आज इस मृग को खाकर मुझे छीड़। मैं कल से नेरे लिये एक भात की थाली के साथ एक आदमी भेजूँगा।"

"तो भूल मत करना । जिस दिन नहीं भेजेगा, उस दिन नुझे ही साऊँगा।"

"मैं वाराणसी का राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है।"

यक्ष ने प्रतिज्ञा करा उमे छोड दिया।

उसने नगर में प्रवेण कर अपने निजी मंत्री से सारा हाल कह कर पृद्धा—क्या करना चाहिंगे ? मंत्री बोला—देव ! क्या दिनों की मर्यादा बांघी है ?

"नहीं बांघी।"

"यदि ऐसा किया तो अनुचित किया। तब भी चिन्ता न करें। कारागार में बहुत मनुष्य हैं।"

"तो तू ही यह काम कर मुझे जीवनदान दे।"

अमात्य ने 'अच्छा' कह स्तीकार किया। वह प्रतिदिन कारागार से एक आदमी को निकाल भोजन की थाली के साथ बिना उसे कुछ जताये यक्ष के पास भेज देता। यक्ष भोजन कर आदमी को खा जाता। आगे चलकर कारागारों में कोई आदमी न रहा। राजा को जब कोई भोजन ले जाने वाला न मिला तो वह मृत्यु-भय से काँपने लगा। अमात्य ने उसे आश्वासन देते हुए कहा—देव! जीने की तृष्णा मे धन की तृष्णा अधिक बलवान होती है। हाथी के कंधे पर हजार की थैली रखवा मुनादी

करायें — कौन है जो यह धन लेकर यक्ष के पास भोजन ले जायगा? उसने वैसी घोषणा कराई। बोधिसत्व ने सोचा मैं मजदूरी कर मासा, आधा-मासा कमा कठिनाई से माता का पोषण करता हूँ। यह धन ले माता की दे यक्ष के पास जाऊँगा। यदि यक्ष का दमन कर सकूँगा तो अच्छा, यदि नहीं कर सकूँगा तो भी मेरी माता सुख से जीवन बितायेगी।

उसने यह बात मां से कही तो उसने दो बार मना किया—तात् ! मुझे धन नहीं चाहिये। तीसरी बार उसने माता से बिना पूछे हो कहा—आर्यो ! हजार लाओ। मैं भोजन ले जाऊँगा। उसने हजार ले, जा माता को दिये और प्रणाम करते हुए कहा—मां ! चिन्ता न कर। मैं यक्ष का दमन कर जनता को मुखी बना आज ही तुझ रोती हुई को हुँसाता हुआ लौटूँगा। वह राज-पुरुषों के साथ राजा के पास जा खड़ा हुआ।

राजा ने पूछा-"तात! भात ले जायगा?"

"देव हाँ"

"तुझे क्या चाहिये?"

"देव ! आपकी सोने की खड़ाऊँ।"

'किसलिये।"

"देव ! वह यक्ष वृक्ष के नीचे भूमि पर खड़े हुओं को खा सकता है, मैं उसके पाग भूमि पर खड़ा न रह खड़ाऊँ पर खड़ा होऊँगा।"

"और क्या चाहिये ?

''देव! आपका छाता।"

"यह किसलिये ? \*\*

'दिव ? यक्ष अपने वृक्ष की छाया में खड़े होने वालों को ही खा सकता है, मैं उसके वृक्ष की छाया के नीचे खड़ा न रह छत्र की छाया के नीचे खड़ा हीऊँगा।''

"और क्या चाहिये?"

"देव! आपकी तलवार।"

"इसका क्या काम ?

"देव शस्त्रघारियों से अमनुष्य भी डरते हैं।"

"और क्या चाहिये।"

"देव! सोने की थाली में रक्का हुआ आपका साना।" "तात्! किसलिये।"

"देव ! मेरे जैसे पांण्डत आदमों के लिए यह योग्य नहीं कि वह मिट्टी के बर्तन में रूखा भोजन ले जाये।"

राजा ने स्वीकार कर सब सामान दिलवा अपने नौकरों को उसकी सेवा में नियुक्त किया। बोधिसत्व ने राजा को प्रणाम किया—'महाराज! डरें मत। आज मैं यक्ष का दमन कर आपका मंगल कर लौटूंगा। वह सामान लिवा वहाँ पहुंचा। उसने मनुष्यों को बूध से दूर खड़ा किया और स्वयं स्वर्ण पादुका पर चढ़, तलवार बांध, खेत छत्र धारण कर, सोने की बाली में भोजन ले यक्ष के पास पहुंचा।

यक्ष प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देख यक्ष ने सोचा—यह आदमी दूसरे दिन आने वालों की तरह नहीं आता है। क्या कारण है ? बोधिसत्व ने भी वृक्ष के पास पहुँच वृक्ष की छाया के किनारे खड़े हो तलवार की नोक से भोजन की थाली को छाया के अन्दर कर पहली गाया कही—

> राजा ते भलं पाहेसि सुविमंसूपसेचनं, मजा देविमसं अधिवत्वे एहि निक्सम्य भुञ्जस्सु ॥

[हे मला देव ! (वृक्ष) पर रहने वाले (यक्ष) ! राजा ने तेर लिये पवित्र मांस युक्त भोजन भेजा है। आ बाहर निकल कर खा।]

यक्ष ने यह मुना तो उसे छाया के भीतर बुला कर खाने की नियत से ठगने के लिये दूसरी गाथा कही-

एहि माणव ओरेन भिक्खमादाय सूपितं, स्वञ्च माणव भिक्खा च उमो भक्का भविस्तय ॥

[ हे माणवक ! सूप सहित भिक्षा लेकर इधर आ । हे भाणवक ! तू और मीजन दोनों मेरे भोजन बनेंगे ।]

तब बोधिसत्व ने दो गायायें कहीं-

अप्पक्षेम तुवं यक्त थुल्लमत्यं जिहस्सिस, भिक्तं ते नाहरिस्सिन्त जना मरणसञ्जितो ॥ लढामं यक्त तव निष्वभिक्तं सुचि पणीतं रससा उपेतं,

# भिक्लं च ते आहरियो नरो इच, सुदुल्लभो होहिति सादिते मिय॥

[हे यक्ष तू अल्प लाभ के लिये महान् लाभ को छोड़ दे रहा है। (यदि तू मुझे खा जायगा) तो आगे से मृत्यु से भयभीत (लोग) तेरे लिये भोजन नहीं लायेंगे। हे यक्ष ! तुझे यह पवित्र, बढ़िया, सरस भोजन नित्य प्राप्य है। लेकिन मेरे खा लेने पर इस भोजन को यहाँ लाने वाला आदमी दुर्लभ हो जायगा।।]

यक्ष ने 'माणवक ठीक कहता है' सोच दो गाथायें कहीं :—

ममेस सुतनो अत्थो यथा भासिस माणव,

मया त्वं समनुञ्जातो सोत्थि पस्सिस मातरं ॥

खग्गं छत्तश्व पातिश्व गच्छेवादाय माणव,

सोत्थि पस्सतु ते माता त्वश्व पस्साहि मातरं ॥

[हे माणव ! जैसे तू कहता है, यह मेरे ही हित में है। मैं तुझे जाने देता हूँ। तू सकुशल लौट माता को देखेगा। हे माणव ! तू तलवार, छतरी तथा थाली लेकर जा। तू अपनी माता को सकुशल देखे और तेरी माता तुझे सकुशल देखे।]

यक्ष की बात सुन यह सोच कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने यक्ष का यक्ष की बात सुन यह सोच कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने यक्ष का दमन कर लिया, मुझे बहुत घन प्राप्त हुआ तथा राजा का कहना हो गया। बोधिसत्व ने प्रसन्न-चित्त हो यक्ष की बात का समर्थन करते हुये अंतिम गाया कही:—

एवं यक्ख सुखी होहि सह सब्बेहि आतिहि, धनञ्च मे अधिगतं रञ्जो च वचनं कतं॥

[हे यक्ष ! अपने सभी सम्बन्धियों सहित तू सुखी हो । मुझे धन मिला है, और राजा का कहना हो गया है ।]

इतना कह चुकने पर यक्ष को सम्बोधित कर फिर कहा—िमत्र ! तू ने पहले अकुशल कर्म किये। उसी के परिणाम स्वरूप तू कठोर, परुष, दूसरों का रक्त-मांस खाने वाला यक्ष हो पैदा हुआ। अब से प्राणातिपात आदि मत कर। इस प्रकार सदाचार का सुपरिणाम तथा दुश्शीलता का दुष्परिणाम कह यक्ष की पंचशील में प्रतिष्ठित किया। उसने यक्ष की जंगल में रहने से

तुझे नया लाभ । आ तुझे नगरद्वार पर बिठा श्रेष्ठ-भोजन का लानी बनाजें कहा और उसे साथ ले, निकल, खङ्ग आदि यक्ष से ही उठवाकर वाराणसी पहुँचा। राजा की सूचना दी गई—मूननु माणव यक्ष की लिये आता है। अमात्यों सहित राजा ने बोधिसत्व का स्वागत किया। यक्ष को नगर-द्वार पर बिठाया और उसे श्रेष्ठ-भोजन मिलने की ब्यवस्था की। फिर नगर में प्रविष्ट हो, मुनादी करा, नगरवासियों को एकत्र किया और बोधिसत्व के गुणों की प्रशंसा कर उसे सेनापित बना दिया। उसने स्वयं बोधिसत्व के उपदेशानुसार चल, दानादि पुण्य कर्म कर स्वर्ग-लाभ किया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के अन्त में माता का पोषण करने वाला भिक्षु स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय यक्ष अङ्गुलि-माल था। राजा आनन्द।

माणव तो मैं ही था।

# ३९९. गिज्झ जातक

'ते कथन्तु करिस्सन्ति...'' यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक माता का पोषण करने वाले भिक्षु के बारे में कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व गीध की योनि में पैदा हुये। बड़े होने पर वह बूढ़े अन्धे माता-पिता को गृद्ध (-गुफा) में रख गोमांस आदि लाकर पोसने लगा। उस समय धाराणसी की श्मशान भूमि में एक निषाद ने लगभग सभी जगह गीधों को फॅसाने के लिए जाल फैलाया। एक दिन बोधिसत्व गोमांस खोजते-खोजते श्मशान में दाखिल हुआ। वहां जाल में पैर फैंस गये। उसे अपनी चिन्ता न थी। किन्तु बूढ़े माता-पिता की याद कर और यह सोच कि मेरे माता-पिता कैसे जियेंगे, उन्हें मेरे जाल में फँसने तक का ज्ञान न होगा, वे निराश्रय हो पर्वत-गुफा में ही सूखकर मर जायँगे उसने रोते हुये पहली गाया कही:—

ते कथन्तु करिस्सन्ति बुद्धा गिरिवरिसया, अहं बद्धोस्मि पासेन नीलियस्स वसङ्गतो।।

[पहाड़ की दरार में रहने वाल वृद्ध क्या करेंगे ? मैं बन्धन में बँधकर नीलिय नामक चिड़ीमार के वशीभूत हो गया।]

तब चिड़ीमार पुत्र ने गृद्धराज का विलाप सुन दूसरी गाथा कही :-

कि गिज्झ परिदेवसि कानुतेपरिदेवना, न मे सुतो वा दिट्टो वा भासन्तो मानुसिं दिजो ॥

[हे गीघ किसके लिये विलाप करता है और क्या विलाप करता है ? मैंने (इससे पूर्व) मानुषी बोली बोलने वाला पक्षी न सुना, और न देखा।] गीघ बोला—

भरामि माता पितरो वृद्धे गिरिदिरसये,
ते कथन्तु करिस्सन्ति अहं वसङ्गतो तव।।
[मैं पर्वत की दरार में रहने वाले माता-पिता का पोषण करता रहा।
अब जब मैं तेरे वशीभूत हो गया हूँ तो वे क्या करेंगे ?]
चिडीमार बोला—

यन्तु गिज्झो योजनसतं कुणपानि अपेक्खति, कस्मा जालञ्च पासञ्च आसज्जापि न युज्झति ॥

[जी गीध सौ योजन ऊपर से मुर्दार की देख लेता है वह पास के ही जाल और बन्धन की क्यों नहीं देख सकता?]

गीध बोला:-

यदा पराभवो होति पोसो जीवितसङ्ख्ये, अथ जालञ्च पासञ्च आसन्जापि न बुन्झति ॥

[जब मनुष्य का जीवन क्षीण होता है तो वह पास होने पर भी जाल और बन्धन को नहीं देखता।]

चिड़ीमार बोला:-

भरस्यु माता पितरो वृद्धे गिरिदरीसये, मया त्वं समनुञ्जातो सोत्थिं पस्साहि जातके॥ [पर्वत की दरार में रहने वाले अपने वृद्ध मातापिता का पालन-पोषण कर । मैंने तुझे मुक्त किया । सकुणल अपने संबंधियों को देख ।]

गीध बोला :-

एवं जुड्क नग्दस्सु सह सब्बेहि जातिभि, भरित्सं मातापितरो बुढं गिरिवरीसये॥

[इसी प्रकार हे चिडीमार ! तू भी सब रिश्तेवारों के साथ आनन्द कर।
मैं पर्वत की दरार में रहने वाले बूढ़े माता पिता का पालन कहाँगा।]

बोधिसत्व मरण-दु:स से मुक्त हो, शिकारी के मुस्ती रहने को कामना कर, अन्तिम गाथा कह, मुँह भर मांस लेकर गये और माता पिता की दिया। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर आतक का मेल

सत्यों के अन्त में माता का पोषण करनेवाला भिक्ष स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय चिड़ीमार पुत्र छन्न था। मातापिता महाराज-कुल थे। गीध-राज तो मैं ही था।

# ४००. दब्म पुष्फ जातक

"अनुतीरचारि भइन्ते..." यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते समय उपनन्द शाक्य पुत्र के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह बुद्धशासन में प्रक्रजित हो अल्पेच्छता आदि गुणों को छोड़ अत्यधिक तृष्टणा वाला हुआ। वर्षा वास करने के समय दो तीन विहारों में वर्षा वास करना स्वीकार कर एक में छाता या जूता रख देता, एक में हाथ की लाठी या पानी का तूबा और एक में स्वयं रहता। एक बार उसने वर्षाऋतु में एक जनपदीय विहार में वर्षा-वास करना स्वीकार कर 'मिक्सूओं को अल्पेच्छु होना चाहिये' कह आकाश में वन्द्रमा को प्रकट करते हुये की तरह भिक्सूओं

को परिभोग-बस्तुओं में सन्तोषी रहने की प्रेरणा करने वाली आर्य वंश प्रितिपदा कही। उसे मुन भिक्षुओं ने सुन्दर पात्र-चीवर छोड़, मिट्टी के पात्र तथा फटे पुराने चीबड़ों के चीवर ले लिये। उसने सुन्दर पात्र-चीवरों को अपने निवास स्थान में रक्खा। वर्षा-वास समाप्त होने भर गाड़ी भर जेतवन ले चला। रास्ते में एक आरण्य विहार था। पांव में लता लिपटे हुए उसके पीछे से गुजरते समय उसने सीचा, निश्चय से यहाँ कुछ मिलेगा और विहार पीछे से गुजरते समय उसने सीचा, निश्चय से यहाँ कुछ मिलेगा और विहार में प्रवेश किया। उस विहार में दो बूढ़े भिक्षु वर्षा वास करते थे। उन्हें दो स्थूल वस्त्र और एक बारीक कम्बल मिला। न बाँट सकने के कारण उसे देख वे यसत्र हुए कि स्थिवर हमें बाँट कर देगा। बोले—भन्ते! हम वर्षा वास प्रसन्न हुए कि स्थिवर हमें बाँट कर देगा। बोले—भन्ते! हम वर्षा वास प्रसन्न हुए कि स्थिवर हमें बाँट कर देगा। बोले—भन्ते! हम वर्षा वास प्रसन्न हुए कि स्थिवर हमें बाँट कर देगा। बोले—भन्ते! हम वर्षा वास प्रसन्न है। इसके कारण हमारा विवाद होता में मिले इस वस्त्र को बाँट नहीं सकते हैं। इसके कारण हमारा विवाद होता है। इसे बाँट कर दें। उसने बांटना स्वीकार कर दो स्थूल वस्त्र दोनों को दे दिये और यह कह कि कम्बल हम विनयधरों को मिलना चाहिये कम्बल ले चल दिया। उन स्थिवरों का कम्बल से प्रेम था। वे भी उसके साथ जेतवन पहुँचे। और विनयधर मिक्षुओं को वह बात सुना पूछा—भन्ते क्या जेतवन पहुँचे। और विनयधर मिक्षुओं को वह बात सुना पूछा—भन्ते क्या जेतवन पहुँचे। और विनयधर मिक्षुओं को वह बात सुना पूछा—भन्ते के देर को

भिक्षुओं ने उपनन्द स्थविर द्वारा लाये गये पात्र, चीवर के ढेर को देस कर कहा—आयुष्मान् ! तू बहुत पुण्यवान है। तुझे बहुत पात्र चीवर

मिले ।
"आयुष्मानो ! पुण्य कहां—इस उपाय से यह प्राप्त हुए हैं" सारी कथा
"आयुष्मानो ! पुण्य कहां—इस उपाय से यह प्राप्त हुए हैं" सारी कथा
कह सुनाई । धर्म-सभा में बातचीत चली—आयुष्मान् उपनन्द शाक्य-पुत्र बड़ी
नृष्णा बाला है । महालोभी है । शास्ता ने आकर पूछा—भिक्षुओ ! बैठे क्या
बातचीत कर रहे हो ?

"अमुक बात-चीत" कहने पर 'भिक्षुओ उपनन्द ने दूसरों को आर्य-चर्या का उपदेश दे अनुचित किया। दूसरों को उपदेश देने वाले भिक्षु को चाहिये कि वह पहले जो उचित है उसे करे तब दूसरे को उपदेश दे। इस माहिये कि वह पहले जो उचित है उसे करे तब दूसरे को उपदेश दे। इस प्रकार धम्मपद की गाथा से उपदेश देते हुए "भिक्षुओ न केवल अभी प्रपतन्द महान-लोभी है, यह पहले भी महालोभी रहा है। और न केवल अभी इनकी चीजे लूटी हैं, किन्तु पहले भी लूटी हैं" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्वं समय में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व नदी तट पर वृक्ष-देवता हुए। उस समय मायाबी नामक भार्या के साथ एक श्रुगाल नदी के किनारे एक जगह रहता था। एक दिन श्रुगाल से कहा—स्वामी! मुझे दोहद उत्पन्न हुआ है। ताजी रोहित मछली बाना चाहती हूँ। श्रुगाल बोला—व्यम्र न हो तेरे लिये लाऊँगा। पाँव में लता लपेटे वह नदी के साथ साथ घूमता हुआ ठीक किनारे पर पहुँचा। उस समय गम्भीर-वारी तथा अनुतीर-चारी नामक दो ऊदिबलाव किनारे पर खड़े मछलियाँ बोज रहे थे। उनमें से गम्भीरचारी ने एक बड़ी मछली देख जल्दी से पानी में उतर उसे पूँछ से पकड़ा। बलवान मछली उसे बोंचती ले गई। उस गम्भीरचारी ऊदिबलाव ने दूसरे को 'यह महा मछली हम दोनों से पार नहीं पा सकेगी, आ मदद कर' बुलाते हुए पहली गाथा कही—

अनुतीरचारि भद्दन्ते सहायमनुषाव मं, महामेगहितो मच्छो सोमं हरित वेगसा॥

[हे अनुतीरचारी ! तेरा मला हो । आ मेरी मदद कर । मैंने बड़ी मछली पकड़ी है । वह मुझे जोर से स्तींच लिये जाती है ।]

यह सुन उसने दूसरी गाथा कही-

गम्भीरचारि भद्दन्ते दळहं गण्हाहि यामसा, अहं तं उद्धरिस्सामि सुपण्णोखरगम्मिव ॥

[हे गम्भीरचारी ! तेरा भला हो । उसे दृढ़ता पूर्वक जोर से पकड़ा । मैं उसे सींच कर निकालूंगा जैसे गरुड़ सांप को ।

दोनों ने इकट्ठे हो रोहित मछली को बाहर निकाल जमीन पर रक्खा। उसे मार कर 'तू बाँट, तू बाँट' कह झगड़ा करने लगे। जब न बाँट सके तो रसकर बैठ गये। उसी समय गीदड़ वहाँ आ पहुँचा।

उसे देख उन दोनों ने उसका स्वागत कर निवेदन किया—िमत्र दब्भपुष्फ ! यह मछली हम दोनों ने इकट्ठे होकर पकड़ी है। उसे बाट न सकने के कारण हम दोनों में विवाद छिड़ गया है। हमें ये बराबर बराबर बाँट दे। उन्होंने तीसरी गाया कही— विवादो नो समुप्पन्नो दब्भपुष्फ सुणोहिमे, समेहि मेथगं सम्म विवादो उपसम्मतु।।

[हे दब्भपुष्फ ! हमारी बात सुन । हममें विवाद छिड़ गया है । मित्र हमारा न्याय कर जिससे विवाद शान्त हो ।]

उनकी बात मुन श्रुगाल ने अपना बल प्रकट करते हुए कहा :--धम्मद्वोहं पुरे आसिं बहु अत्थं मेतीरितं, समेमि मेथगं सम्मा विवादो उपसम्मतु॥

[मैं पहले न्यायाधीश था। मैंने बहुत मुकद्दमों का निर्णय किया है। मैं तुम्हारे झगड़े का भली प्रकार निर्णय करता हूं जिससे विवाद शान्त हो।] और बाँटते हुए यह गाथा कही:—

> अनुतीरचारि नङ्गः द्वं सीसं गम्भोरचारिनो, अथायं मन्त्रिमो खण्डो धम्मट्टस्स भविस्सति ॥

[अनुतीर-चारी के लिये पूछ, और गम्भीर-चारी के लिये सिर और यह जो बीच का हिस्सा है यह न्यायाघीश का होगा।]

इस प्रकार इस मछली की बाँट 'तुम झगड़ा न कर पूछ और सिर साओ' कह बीच का हिस्सा मुँह में ले, उनके देखते देखते ही भाग गया। वे (जुये में) हजार हजार हारे की तरह बुरी शकल बना कर बैठे और छठी गाथा कहीं:—

चिरम्पि भक्तो अभिवस्स सचे न विवेदेमसे, असीसिकं अनङ्गृद्ठं सिगालोहरति रोहितं ।।

[यदि झगड़ा न करते तो चिर काल तक भोजन हो सकता था। बिना सिर और पूंछ की रोहित मछली को गीदड़ लिये जा रहा है।]

शृगाल भी आज भार्या को रोहित मछली खिलाऊँगा सोच प्रसन्नता पूर्वक उसके पास गया। उसने आते देख स्वागत किया—

यथापि राजा नन्देय्य रज्जं लद्धान खतियो, एवाहमज्ज नन्दामि दिस्वा पुण्णमुखंपतिं॥

[जिस प्रकार क्षत्रिय राजा राज्य प्राप्त कर प्रसन्न होता है उसी प्रकार
मैं भी आज पति को भरेमुँह आते देख प्रसन्न हूँ।]

और वह प्राप्ति का उपाय पूछती हुई बोली-

कवन्तु अलजो सन्तो उदके मध्छं परार्मात, पुट्टो मे सम्म अवलाहि कवं अधिवतं तथा ॥

[सौम्य ! मुझे बताओं कि स्थलवारी होकर पानी में सख्नी को की पकड़ा ? इस मछली की प्राप्ति कैंसे हुई ?]

श्रुगाल ने उसकी प्राप्ति का उपाय बताते हुए यह गावा कही ---विवादेन किसा होस्ति विवादेन धनक्क्षया.

जिना उद्दाविवादेन भुज्ज मायाबी रोहितं।

[विवाद से दुर्बन होते हैं। विवाद से धन-खय होता है। विवाद से ही ऊद-विलाय मछली से वंचित हुए। हे मायावी! शोहित मछली खा।]

यह अभिसम्बुद्ध गावा है-

एवमेवं मनुस्तेतु विवादो यत्व जायति, यन्मद्ठं पटिचावन्ति सोहि नेसं विनायको । यनापि तत्व जीयन्ति राजकोसोपवडडति ॥

[इसी प्रकार मनुष्यों में जहाँ विवाद पैदा होता है, वे स्थाबाचील के पास दौड़ते हैं। वह उनका स्थाय करता है। उनके पन की हानि होती है और राजकोष बढ़ता है।]

शास्ता ने यह धमँदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का गेल बैठाया। उस समय श्रुगाल उपनन्द था। ऊदिबलाऊ दो बुढ़े। उस बात की प्रत्यक्ष देखने वाला बुक्ष-देवता तो मैं ही था।